

# जा त क [ प्रथम खगड ]

भदन्त श्रानन्द कौसल्यायन



२०१३ **हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग**  प्रकाशक हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग

> सर्वाधिकार सुरक्षित मूल्य १०)

> > मुद्रक सम्मेलन मुद्रणालय प्रयाग

प्रथम परिचय के दिन से हीं मेरे परम श्रद्धाभाजन राहुल सांकृत्यायन . को



मखादेव जातक (९)

## वस्तु-कथा

पालि वाङमय में तिपिटक (त्रिपिटक) का विस्तार इस प्रकार है --

- १ मुत्तपिटक, निम्नलिखित पाँच निकायों में विभक्त है—
- (१) दीघनिकाय, (२) मज्झिमनिकाय. (३) संयुत्तनिकाय, (४) अंगुत्तरनिकाय, (५) खुट्दकनिकाय।

खुइकनिकाय के १५ ग्रन्थ है---

- (१) खुद्दकपाठ, (२) धम्मपद, (३) उदान, (४) इतिवृत्तक, (५) सुत्तनिपात, (६) विमानवत्थु, (७) पेतवत्थु, (८) थेरगाथा,
- (९) थेरी गाथा, (१०) **जातक**, (११) निद्देस, (१२) पटिसम्भिदामग्ग, (१३) अपदान, (१४) बुद्धवंस, (१५) चरियापिटक।
  - २. विनयपिटक निम्नलिखित भागों में विभक्त है-
- (१) महाबग्ग, (२) चुल्लबग्ग, (३) पाराजिका, (४) पाचित्ति-यादि, (५) परिवार पाठ।
  - ३. अभिधम्मपिटक पिटक में सात ग्रन्थ हैं---
- (१) धम्मसंगणि, (२) विभंग, (३) धातुकथा, (४) पुग्गल पञ्जति, (५) कथावत्थु, (६) यमक, (७) पट्ठान।

आचार्य बुद्धघोष के समय तक अर्थात् चौथी पाँचवीं शताब्दी ई० में इन सब ग्रन्थों अथवा इन ग्रन्थों में से लिये गए उद्धरणों के लिए 'पालि' शब्द व्यवहृत होता था। आचार्य बुद्धघोष ने इन ग्रन्थों में से जहाँ कहीं कोई उद्धरण लिया है वहाँ 'अयमेत्थ पालि' (यहाँ यह पालि है) वा 'पालियं वृत्तं' (पालि में कहा गया है) का प्रयोग किया है। जिस प्रकार पाणिनि ने 'छन्दिस' शब्द से बेदों का तथा

<sup>&#</sup>x27; सुमङ्गल विलासिनी (दीघनिकाय-अट्टकचा) की निदान-कथा।

'भाषायाम्' से तत्कालीन प्रचलित संस्कृत का उल्लेख किया है, उसी प्रकार आचार्य्य बुद्धघोष ने 'पालियं' से तिपिटक वा मृलवचन को तथा 'अट्ठकथायं' से उनके समय में सिंहल-द्वीप में विद्यमान सिंहल-अट्ठकथाओं को याद किया है।

अट्ठकथा वा अर्थकथा का मतलब है अर्थ सहित कथा। तिपिटक को सम-झने के लिए भाष्य की आवश्यकता पड़ती थी। कहा जाता है कि महेन्द्र स्थविर जब बुद्ध शासन की स्थापना करने के लिए सिहल गये, तब वे तिपिटक के साथ उसकी अर्थकथाएँ भी ले गये थे। हो सकता है कि अट्ठकथाओं की रचना तो सिहल में ही हुई हो; लेकिन उनको अधिक प्राचीन बनाने के लिए महेन्द्र से उनका सम्बन्ध जोड़ दिया गया हो। आरम्भ में तिपिटक के सूत्रों को समझाने के लिए, उनके अर्थों को अधिक स्पष्ट करने के लिए, उनके साथ कथाएँ कहने की भी परिपाटी रही होगी; जिन्हें पीछे लेख-बद्ध कर दिया गया।

सिंहल अर्थकथाओं का पीछे आचार्य्य बुद्धघोष द्वारा पालि रूपान्तर हुआ। सिंहल में वे केवल सिंहल वासियों के काम की थीं; पालि में होने से वे अन्य देश-वासियों के लिए भी उपयोगी हुई। वे रूपान्तर इतने मुन्दर बने कि उनका आदर तिपिटक के समान होने लगा।

'पालि' असल में किसी भाषा का नाम नहीं रहा है। भाषा का नाम तो रहा है मागधी। पालि तो केवल मूल-वचन का पर्य्यायवाची शब्द रहा है।

जो अर्थकथाएँ इस समय उपलब्ध हैं, वे इस प्रकार हैं--

| १. सम    | त्त पासादिका        | विनय अट्ठकथा।         |
|----------|---------------------|-----------------------|
| २. सुमंग | ाल <b>विला</b> मिनी | दीर्घनिकाय अट्ठकथा    |
| ३. पपंच  | । सूदिनी            | मज्झिम निकाय अट्ठकथा  |
| ४. सार   | त्थ पकासिनी         | संयुत्त निकाय अट्ठकथा |

<sup>&#</sup>x27;बुढघोष कृत चारों निकायों की अट्ठकथाओं में आरम्भ में ही इस प्रकार आता है--

सीहलबीपं पन आभाता वसिना महामहिन्देन, ठिपता सीहलभासाय दीपवासीनमत्याय। वर्षालं विय तम्मग्गहं (महाबंस)।

- ५. मनोरथ पूरिणी अंगुत्तर निकाय अट्ठकथा
- ६. खुद्दकनिकाय के ग्रन्थों पर भिन्न भिन्न नामों से अट्ठकथाएँ
- ७. अट्ठ सालिनी धम्मसंगणि पर अट्ठकथा
- ८. सम्मोह विनोदनी विभंग अट्ठकया
- ९. पञ्चप्पकरण अट्ठकथा जिसमें निम्नलिखित पाँच अट्ठकथाएँ है-
  - (१) धातुकथाप्पकरण अट्टकथा
  - (२) पुगाल पञ्जातिप्पकरण अट्ठकथा
  - (३) कथावत्थु अट्ठकथा
  - (४) यमकप्पकरण अट्ठकथा
  - (५) पट्ठानप्पकरण अट्ठकथा।

उत्पर जो तिपिटक का वर्गीकरण दिया है, अट्ठकथाचार्य्यों का मत है कि वह राजगृह में हुई प्रथम संगीति के अनुसार है। उनका कहना है कि भगवान् बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद सुभद्र भिक्षु ने भिक्षुओं को सान्त्वना देते हुए कहा कि "आवुसो! मत शोक करो। मत रोओ! हम मुक्त हो गए। उस महाश्रमण से पीड़ित रहा करते थे कि यह करो और यह न करो। अब हम जो चाहेंगे करेंगे, जो नहीं चाहेंगे उमे नहीं करेंगे।" तब महाकश्यप स्थविर को भय हुआ कि कहीं सद्धमं का अन्तर्धान न हो जाय। उसके रक्षायं उन्होंने पाँच सौ अर्हत भिक्षुओं की एक संगीति बुलाई। उस संगीति में पहले उपालि महास्थविर से पूछ कर विनय का संगायन हुआ और बाद में आनन्द महास्थविर से सुत्त और अभिधम्म पिटक पूछा गया। एक मत है कि जातक, महानिहेस, चुल्लिनिहेस, पिटसिम्भदामग्ग, सुत्तिनपात, धम्मपाद, उदान, इतिवृत्तक, विमानवत्यु, पेतवत्यु, थेरगाथा तथा थेरीगाथा अभिधम्मपिटक के अन्तर्गत संगृहीत हुए। दूसरा मत है ये ग्रन्थ तथा चरिया-पिटक, अपदान और बुद्धवंस मिलकर खुद्दकनिकाय के नाम से सुत्तन्त पिटक के अन्तर्गत गिने गए।

<sup>ै</sup> देखो चुल्लवग्ग वंशशतिका स्कन्धक (राहुल साकृत्यायन द्वारा हिन्दी में अनुदित)।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> सुमङ्गल विलासिनी तथा समन्त पासादिका की निदान कथा।

लेकिन प्रथम संगीति का जो वर्णन चुल्लवग्ग में आया है, उस वर्णन में कहीं तिपिटक का जिकर नहीं। और तो क्या पिटक शब्द ही नहीं। उस समय 'धम्म और विनय' का संगायन हुआ था। 'धम्म और विनय' के अन्तर्गत ठीक कितना वाडमय रहा, कहना कठिन है। तो भी जब चुल्लवग्ग में द्वितीय संगीति का विस्तृत वर्णन मिलता है तो इतना तो कह ही सकते हैं कि प्रथम संगीति में सारे चुल्लवग्ग का संगायन (पाठ) नहीं हुआ।

ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक काल पर्य्यन्त बुद्धवचन के दो ही विभाग रहे—धम्म और विनय तथा उस समय तक तिपिटक के ग्रन्थों की रचना होती रही। अभिधम्मपिटक के एक ग्रन्थ—कथावत्थु—के रचयिता स्पष्ट ही अशोक्-गृह मोग्गलिपुत्त तिस्स स्थविर थे।

बुद्धवचन का एक प्राचीन वर्गीकरण स्वयं तिपिटक में है। उसके अनुसार बुद्धवचन इन नौ भागों में विभक्त है—

(१) सुत्त, यह शब्द सूत्र तथा सूक्त दोनों मंस्कृत शब्दों का रूपान्तर समझा जाता है। कुछ लोगों ने पालि सुत्त को सूत्र कहा है। दूसरों ने आपित्त की है—क्योंकि यह पाणिनि के व्याकरण सूत्रों की तरह छोटे आकार के नहीं हैं, इसलिए इन्हें सूत्र न कह कर सूक्त कहना चाहिए, जैसे वेद के सूक्त।

संस्कृत बौद्ध साहित्य में सुत्तों को सूत्र ही कहा गया है। इतर संस्कृत साहित्य में भी आश्वलायन सूत्र आदि गृहच सूत्रों से अपेक्षाकृत समान होने के कारण सुत्तों को सूत्र कहना ही ठीक होगा। अंगुत्तर निकाय के एकक निपात आदि में जो छोटे छोटे बुद्ध-वचन हैं, वे ही वास्तव में प्राचीन सूत्र हैं। और जिन सूत्रों को सूक्त कहने की अधिक प्रवृत्ति होती है, वह इन सूत्रों पर लिखे गए वेय्याकरण (ब्याख्याएँ) हैं।

यहाँ तो इतना ही अभिप्रेत है कि अशोक के समय में बुद्ध वचन के एक अंश के लिए मुत्त शब्द व्यवहृत होता था।

(२) गेय्य-अलगदूपम सुत्त (मज्झिम निकाय २२ वाँ सूत्र) की अट्ठ-कथा में लिखा है कि सुत्तों में जो गाथाओं का हिस्सा है ध्वह गेय्य है, उदाहरण के लिए संयुत्त निकाय का आरम्भिक हिस्सा। सभी प्रकार की गाथाओं को

<sup>&#</sup>x27; अट्टसालिनि, कथावस्यु अट्टकथा।

यदि गेय्य माना गया होता तो, उन गाथाओं का कोई पृथक वर्गीकरण रहा होता । प्रतीत होता है कि किमी खास तरह की गाथाओं की ही संज्ञा गेय्य रही होगी।

- (३) वेंग्याकरण—अर्थ है व्याख्या। किसी सूत्र का विस्तारपूर्वक अर्थ करने को वेग्याकरण कहते हैं। भविष्यद्वाणी के, अर्थ में जातक में व्याकरण शब्द आया है। किन्तु इस शब्द का न तो उस व्याकरण से कुछ सम्बन्ध है और न मंस्कृत वा पालि के व्याकरण साहित्य से।
- (४) गाथा—बुद्धघोषाचार्य्य ने धम्मपद, थेरगाथा और थेरीगाथा की गिनती गाथा में की है। इनमें मे थेरगाथा में अशोक के भाई वीतसोक की गाथाएँ उपलब्ध है। इससे तथा इसकी रचना शैली से सिद्ध है कि इस ग्रन्थ का वर्तमान रूप भगवान के परिनिर्वाण के तीन चार सौ वर्ष बाद का है।
- (५) उदान—मूल अर्थ है उल्लास-वाक्य। खुद्दकनिकाय में जो उदान नामक ग्रन्थ है उसके अतिरिक्त सुत्तिपटक में जहाँ तहाँ और भी अनेक उदान आए हैं। यह कहना कठिन है कि इनमें में कितने उदान अशोक से पूर्व के हैं।
- (६) **इतिवृत्तक**—खुट्टक निकाय का इतिवृत्तक १२४ इतिवृत्तकों का संग्रह है। इनमें में कुछ अशोक के समय के और पहले के भी हो सकते हैं।
- (७) जातक—यह कथा-साहित्य सर्व प्रसिद्ध है। अनेक दृश्य साँची भरहृत आदि के स्तूपों की वेष्ठनी (रेलिंग) पर खुदे मिलते हैं जो कि १५० ई० पू० के आसपास के है। इस पर विस्तृत विचार आगे किया ही गया है। १८) अक्भुतबम्म—अर्थ है असाधारण-धर्म। हो सकता है कि भगवान बुद्ध और उनके शिप्यों में जो असाधारण बातें रही उनका वर्णन करने वाला कोई ग्रन्थ रहा हो; किन्तु इस प्रकार का कोई ग्रन्थ न अब प्राप्य है न आचार्य बुद्धघोष के ही समय में रहा है। उन्होंने लिखा है "भिक्षुओ, ये चार आक्चर्य अद्भुत धर्म आनन्द में हैं" इस कम मे (अर्थात् बुद्ध के इस वाक्य के अनुसार)

ं इमिंस्म बुद्धप्पादे अट्टारस बस्साधिकानं द्विश्नं वस्स सतानं मत्थके धम्मा-सोकरञ्जो कणिट्टभाता द्वृत्वा निम्बत्ति। तस्स वीतसोकोति नामं अहोसि (बीतसोक थेरस्स गाथा वण्णना)।

ैसाँची—भेलसा (प्राचीन विविशा) के पड़ोस में। <sup>१</sup> भरहुत—इलाहाबाद से १२० मील दक्षिण-पश्चिम एक गाँव। जितने भी आश्चर्य अद्भुतधर्मों से युक्त सूत्र है, वे सभी अब्भुत-धम्म जानने चाहिए।"

(९) बेवल्ल—महावेदल्ल और चुल्लवेदल्ल दो सुत्त है। इन दोनों सूत्रों में (१) महाकोट्ठित तथा सारिपुत्र के, (२) भिक्षुणी धम्मदिन्ना तथा उसके पूर्व आश्रम के पित के प्रश्नोत्तर है। इनसे वेदल्ल नाम के संग्रह में किस प्रकार के सूत्र रहे होंगे, इसका कुछ अनुमान लग सकता है। प्रतीत होता है कि भगवान बुद्ध के साथ श्रमण-श्राह्मणों के जो प्रश्नोत्तर होते थे, वे वेदल्ल कहलाते थे।

सारे तिपिटक में वा नौ अंगों वाले बुद्ध वचन में कितना वास्तव मे बुद्ध तथा उनके शिष्यों का उपदेश है और कितनी पीछे की भर्ती, कहना कठिन है। अशोक के भाब शिलालेख<sup>ा</sup> मे मात बुद्धोपदेशों का नाम आया है, जिनको-

'चत्तारो में भिक्खवे, अच्छरिया अब्भुता धम्मा आनन्देति आदिनयपवत्ता सब्बेपि अच्छरियबभुतधम्मपिट-संयुत्ता सुत्तन्ता अब्भुतधम्मंति वेदितब्बा।

<sup>२</sup>मज्झिम निकाय, (४३, ४४)।

<sup>3</sup> . . . भगवता बुधेन भासिते सब से सुभासिते वा ए चु खो भंते हिमयाये विसेया हेवं स धंमे चिलठितिके होसतीति अलहामि हकं तं वतवे (?) इमानि भन्ते धंम पालियायानि विनयसमुकसे अलियवसानि अनागत भयानि मुनिगाचा मोनेयसूते उपितसपिसने ए चा लाघुलोवादे मुसावादं अधिगिच्च भगवता अधेन भासिते एतान भंते धंमपिलयायानि इच्छामि कि ति (?) बहुके भिलुपाये च भिलुनिये चा अभिखिनं सुनयु चा उपधालेयेयु चा हेवं हेवा उपासका चा उपासिका चा (?) एतेनि भंते इमं लिखापयामि अभिहेतं म जानंतित (अशोक के धमं लेख ——जनार्वन भट्ट, एम० ए०)।

हिन्दी—...जो कुछ भगवान् बुद्ध ने कहा है सब सुभाषित है। पर जैसे मुझे दिखाई देता है कि इस प्रकार सद्धमं चिरकाल तक स्थित रहेगा, कहना उचित समझता हूँ। में इन धर्मपर्यायों को—विनय समुकसे......और मृषावाद के बारे में भगवान् द्वारा उपदिष्ट राहुलोवाद को चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? यही कि बहुत से भिक्षु और भिक्षुणियां सुनें तथा धारण करें। इसी प्रकार उपासक उपासकायें भी। भन्ते, में यह लेख लिखवाता हूँ कि लोग मेरा अभि-प्राय जानें।

अशोक चाहता था कि भिक्षु भिक्षुणियाँ, उपासक उपासिकाएँ सुनें तथा धारण करें। वे बुद्धोपदेश ये हैं—

(१) विनयसमुकसे, (२) अलियवसानि, (३) अनागतभयानि, (४) मुनिगाथा, (५) मोनेयसूने, (६) उपतिसपसिने, (७) लाघुलोवादे मुसावादं अधिगिच्च भगवता बुद्धेन भासिते।

वे बुद्धोपदेश वर्तमान त्रिपिटिक में कौन कौन से है, इनका अनेक विद्वानों ने विचार किया है। श्री घम्मानन्द जी कोसम्बी को वे इस क्रम से स्वीकृत हैं!—

- (१) विनयसमुकसे चधम्मचक्कपवत्तन सुत्त
- (२) अलियवसानि=अरियवंसा (अंगुत्तर, त्वतुक्क निपात)
- (३) अनागत भयानि = अनागत भयानि (अंगुत्तर. पञ्चक निपात)
- (४) मुनिगाथा = मुनि सुत्त (मुत्तनिपात)
- (५) मोनंयसूते=नाळकसुत्त (सुत्तनिपात)
- (६) उपतिस पसिने = सारिपुत्तसुत्त (सुत्तनिपात)
- (७) लाघुलोवाद = राहुलोवाद (मज्झिम नि० सुत्त ६१)

इन सात सुत्तों में से चार सुत्त सुत्तनिपात से लिए गए है। इससे सुत्तनिपात का महत्त्व तथा प्राचीनता स्वयं-सिद्ध है। सुत्तनिपात खुद्दक निकाय का एक ग्रन्थ है; और निद्देस, नाम से सुत्तनिपात के ही कुछ सुत्तों की एक टीका भी खुद्दक-निकाय के अन्तर्गत है। इससे अनुमान होता है कि सुत्तनिपात खुद्दक निकाय के निद्देस सद्द्र ग्रन्थों की अपेक्षा एक या दो शताब्दि प्राचीन है।

बृद्धवचन का नौ अंगों के रूप में जो प्राचीनतर वर्गीकरण है, उसमें भी जातक का समावेश होने से उसकी प्राचीनता तथा महत्त्व स्पष्ट ही है। जब हम देखते है कि साँची, भरहत आदि स्थानों में अनेक जातक कथाओं के चित्र उत्कीर्ण हैं, तब उनकी प्राचीनता तथा महत्त्व और भी बढ जाता है।

जातक शब्द का अर्थ है जन्म सम्बन्धी। विकासवाद के अनुसार एक फूल को विकसित होने के लिए, उस पुष्प की जाति विशेष के अस्तित्व में आने में

'भगवान बुद्ध (मराठी); इण्डियन ॲण्टोक्वेंरी १९१२, फरवरी। <sup>२</sup>भरहृत शिलालेख—श्री बरुआ तथा सिनहा—कलकत्ता यूनिवर्सिटी १९२६)। लाखों वर्ष लग जाते है। तब क्या कोई भी प्राणी साठ या सत्तर, अधिक से अधिक सौ वर्ष के जीवन में बुद्ध बन सकता है? उसे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक जन्म घारण करने ही होंगे। गौतम बुद्ध को भी घारण करने पड़े। बुद्ध होने में पूर्व अपने सब पिछले जन्मों तथा अन्तिम जन्म में उनकी संज्ञा बोधि-सत्त्व रही। बोधि का अर्थ बुद्धत्व और सत्व का अर्थ प्राणी—बुद्धत्व के लिए प्रयत्नशील प्राणी। जातक में बोधिसत्व के पाँच सौ सैतालिस जन्मों का उल्लेख है।

लेकिन बौद्ध तो आत्मा को ही नही मानते। फिर यह जन्मान्तरवाद कैसा? जब आत्मा ही नहीं, तो पुनर्जन्म कैसे हो सकता है? प्रश्न समुचित है। मामान्य-तया सभी अबौद्ध दर्शन आत्मवाद के बिना जन्मान्तरवाद की कल्पना कर ही नहीं सकते। भगवद्गीता ने जिम जन्मान्तरवाद को स्वीकृत किया है, वह आत्मवाद की ही भित्त पर है।

बुद्धधर्म किसी आत्मा को जो शाश्वत तथा नित्य समझा जाता है नही स्वीकार करता। आचार्य वसुवन्ध् कृत अभिधर्मकोष की एक कारिका है—

> नात्मास्ति; स्कन्धमात्रं तु कर्मक्लेशाभिसस्कृतम्। अन्तराभव-सन्तत्या कृक्षिमेनि प्रदीपवत्॥३–१८॥

आत्मा नाम का कोई नित्य ध्रुव, अविपरिणाम स्वभाव वाला पदार्थ नहीं हैं। कर्म से तथा (अविद्या आदि) क्लेशों से अभिसंस्कृत पञ्चस्कन्ध मात्र ही पूर्व-भव संतति कम से एक प्रदीप से दूसरे प्रदीप के जलने की तरह गर्भ में प्रवेश पाता है।

इसी प्रकार राजा मिलिन्द<sup>†</sup> ने महास्थविर नागसेन में प्रश्न किया—यदि संकमरा<sup>‡</sup> नहीं होता तो पूनर्जन्म कैसे होता है ?

हाँ महाराज, बिना संक्रमण हुए पुनर्जन्म होता है।

१. भन्ते, सो कैसे होता है ? कृपया उपमा देकर समझाएँ।

<sup>ै</sup> आचार्य वसुबन्धु का समय चौथी-पाँचवीं शताब्दी है। ैरूप, बेदना, संज्ञा, संस्कार, तथा विज्ञान। ैराजा मिलिन्द का समय ई० पू० १५० है। ैआत्मा का एक शरीर को छोड़ कर दूसरे को घारण करना।

महाराज! यदि कोई एक बत्ती से दूसरी बत्ती जला ले तो क्या यहाँ एक बत्ती दूसरी में संक्रमण करती है?

नहीं भन्ते !

महाराज! इसी तरह बिना संक्रमण हुए पुनर्जन्म होता है।

२. कृपया फिर भी उपमा देकर समझाएँ?

महाराज! क्या आपको कोई ब्लोक याद है जो आपने अपने गुरु के मुख से सीखा था?

हाँ, याद है।

महाराज! क्या वह क्लोक आचार्य के मुख से निकल कर आपके मुख में भूस गया?

नहीं भन्ते !

महाराज! इसी तरह बिना संक्रमण हुए पुनर्जन्म होता है।

भन्ते ! आपने अच्छा समझाया।

फिर राजा बोला—भन्ते ! ऐसा कोई जीव है जो इस शरीर से निकल कर दूसरे में प्रवेश करना है?

नहीं, महाराज।

भन्ते! यदि इस शरीर से निकल कर दूसरे शरीर में जाने वाला नहीं है, तब तो वह अपने पाप कर्मों से मुक्त हो गया।

हाँ, महाराज ! यदि उसका फिर जन्म नहीं हो तो अलबत्ता वह अपने पापकर्मों से मुक्त हो गया और यदि वह फिर जन्म ग्रहण करे तो मुक्त नहीं हुआ।

कृपया उपमा देकर समझाएँ।

महौराज! यदि कोई आदमी किसी दूसरे का आम चुरा ले तो दण्ड का भागी होगा या नहीं ?

हाँ भन्ते ! होगा।

महाराज! उस आम को तो उसने रोपा नहीं था जिसे इसने लिया, फिर दण्ड का भागी कैसे होगा?

भन्ते ! उसके रोपे हुए आम से ही यह भी पैदा हुआ, इसलिए वह दण्ड का भागी होगा।

महाराज! इसी तरह, एक पुरुष इस नामरूप से अच्छे बुरे कर्म करता है।

उन कमों के प्रभाव से दूसरा नामरूप जन्म लेता है। इसलिए वह अपने पाप कमों से मुक्त नहीं हुआ।

भन्ते! आपने ठीक समझाया।

जब तक मनुष्य की अविद्या-तृष्णा का नाश नहीं होता, तब तक उसका अच्छा बुरा कमं ही उसका सब कुछ है। भगवान् का उपदेश हैं—"भिक्षुओ, सभी को इस बात पर सदा मनन करना चाहिए कि मेरा जो कुछ भी है कमं ही है, कमं ही दायाद है, कमं ही से उत्पत्ति है, कमं ही बन्धु है, कमं ही शरणस्थान है, जो मैं अच्छा बुरा कमं करूँगा उसका मैं उत्तराधिकारी होऊँगा।"

तृष्णा के क्षय हो जाने पर कर्म का भी क्षय हो जाता है और पुनर्जन्म कर् भी; लेकिन जब तक तृष्णा का क्षय नहीं होता तब तक तो प्राणी को जन्म जन्मा-न्तर तक जन्मों के चक्कर में रहना ही पड़ता है। बुद्ध ने जब बुद्धगया में बोधि-वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया, उस समय उन्होंने सर्वप्रथम यही कहा—

"दु:खदायी जन्म बार बार लेना पड़ा। मैं मंसार में (शरीर रूपी गृह को बनाने वाले) गृहकारक को पाने की खोज में निष्फल भटकता रहा। लेकिन गृहकारक! अब मैंने तुझे देख लिया। (अब) तू फिर गृह निर्माण न कर मकेगा। तेरी सब कड़ियाँ टूट गई। गृह-शिखर बिखर गया। चित्त निर्वाण प्राप्त हो गया; तृष्णा का क्षय हो गया।"

'भिक्षु जगबीश काश्यप कृत मिलिन्ब-प्रश्न का हिन्दी अनुवाद (३-२-१३ ३-२-१६)।

<sup>3</sup> कम्मस्सकोन्हि, कम्मदायादो, कम्मयोनि, कम्मबन्धु, कम्मपटिसरणो, यं कम्मं करिस्सामि कल्याणं वा पापकं वा तस्स दायादो भविस्सामीति अभिण्हं पच्चवेक्सितब्बं गहट्ठेन वा पब्बजितेन वा (अंगुक्तर निकाय, पंचक निपात, द्वितीय पण्णासक, प्रथम वर्ग, सातवां सूत्र)।

<sup>र</sup> अम्मपद (जरावरग १५३, १५४) की यह दो गाथाएँ प्रथम संबुद्ध गाथाएँ कहीं जाती हैं—

> अनेक जाति संसारं सन्धाविस्सं अनिब्बसं गहकारकं गवेस्सन्तो दुक्खा जाति पुनप्पुनं, गहारक! विट्ठोसि पुन गेहं न काहसि,

बुद्ध की शिक्षा के अनुसार रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान इन पाँच स्कन्धों का ही यह व्यक्ति वा संसार बना है; इन पाँच स्कन्धों की धारा अच्छे बुरे कर्मानुसार बहती रहती है, बहती रही है और तब तक बहती रहेगी जब तक कोई व्यक्ति तृष्णा का सम्पूर्ण क्षय नहीं कर लेता।

पुनर्जन्म प्रायः सभी भारतीय दर्शन सम्मत है। बुद्ध की शिक्षा की विशेषता यही है कि अनात्मवाद के साथ पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया है। जन्म मरण के बन्धन से मुक्त होना तो आज दिन भारतीय दार्शनिकों का सामान्य आदर्श है।

तिपिटक में जिस जातक (ग्रन्थ) का समावेश है वह केवल गाथाओं का सग्रह है। जिस प्रकार घरमपद एक चीज है और धम्मपद अट्ठकथा दूसरी, उसी प्रकार जातक एक चीज है और जातक अट्ठकथा दूसरी। अन्तर यह है कि धम्मपद का अर्थ बिना धम्मपद अट्ठकथा के समझ में आ सकता है। जातक यद्यपि धम्मपद ही की तरह गाथाएँ मात्र है तब भी उन गाथाओं से, यदि पहले से कथा मालूम हो तो, पाठक को वह कथा याद आ सकती है। यदि कथा मालूम न हो तो अकेली गाथाओं से उद्देश्य पूरा नहीं होता। बिना जातकट्ठकथा के जातक अध्रा है।

फिर जातक में केवल भगवान् बुद्ध के पूर्व जन्मों से सम्बन्ध रखनेवाली गाथाएँ भरी है। जातक हुकथा में अट्ठकथा सहित असली जातक कथाएँ आरम्भ होने से पहले निदान कथा नाम का एक लम्बा उपोद्धात है। इस निदान-कथा में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र के साथ उनके पूर्व के २७ बुद्धों का भी जीवन चरित्र है। यह सारा का सारा बुद्धवंस में लिया गया प्रतीत होता है।

## सहब्बा ते फासुका भग्गा गहकूटं विसंसितं,, विसंसारगतं चित्तं तण्हानं स्वयमञ्ज्ञागा।।

'बुढ़वंस के २७ बुढ़ इस प्रकार हैं—(१) तण्हक्करो (२) मेथक्करो, (३) सरणक्करो, (४) बीपक्करो, (४) कोण्डञ्जा, (६) मङ्गलो, (७) सुन्नतो, (८) रेवतो, (९) सोभितो, (१०) अनोमबस्सी, (११) पहुमो, (१२) नारबो, (१३) पहुमुत्तरो, (१४) सुमेखो, (१५) सुजातो, (१६) पियबस्सी, (१७) अत्थबस्सी, (१८) धन्मबस्सी, (१९) सिद्धत्थ, (२०) जातकट्ठकथा के बंगला अनुवादक श्री० ईशान् चन्द्र घोष ने अपने अनु-वाद में केवल जातक कथाओं वाले अंश का अनुवाद दिया है। प्रस्तुत हिन्दी अनुवाद निदान-कथा सहित सारी जातकट्ठ का अविकल अनुवाद है।

जातक की अट्ठकथा तीन भागों में विभक्त है—(१) दूरे निदान, (२) अविदूरे निदान, (३) सन्तिके निदान।

बोधिसत्त्व ने जब सुमेध तपस्वी का जन्म ग्रहण कर भगवान् दीपक्कर के चरणों में जीवन समर्पित किया, उस समय से लेकर वेस्सन्तर' का शरीर छोड़ तुषित स्वर्ग लोक में उत्पन्न होने तक की कथा दूरे-निद्यान कही जाती है। तुषित लोक से च्युत होकर महामाया देवी के गर्भ से उत्पन्न हो....बोधगया में बुद्धा्व प्राप्त करने तक की कथा अविदूरे-निद्यान कही जाती है। जहाँ जहाँ भगवान् बुद्ध ने विहार करते समय कोई जातक कही, उन स्थानों का जो उल्लेख है, वह सन्तिके-निद्यान है।

जितनी जातक कथाएँ है, वे दूरे-निदान के ही अन्तर्गत आती है। हर जातक कथा चार विभागों में विभक्त है—(१) पच्चुपन्नवत्यु, (२) अतीतवत्यु, (३) अत्यवण्णना, (४) समोधान। पच्चुपन्नवत्यु से मतलब है वर्तमान-कथा अर्थात् भगवान् बुद्ध के समय की कोई घटना; उदाहरण के लिए पहली अपण्णक जातक में ही अनाथिपिण्डक के साथ पाँच सौ तैथिकों (बुद्धमत से भिन्न मतों के अनुयाइयों) के बुद्ध की शरण में आने जाने की कथा। अतीत-वत्यु का मतलब है किसी भी ऐसे अवसर पर भगवान् द्वारा कही गई पूर्व जन्म की कथा; जैसे पहली जातक में ही कान्तार में जाने वाले बंजारों की कथा। प्रत्येक कथा में एक या अनेक गाथाएँ हैं। अत्थवण्णना का मतलब है इन गाथाओं की व्याख्या; जिसमें गाथाओं का शब्दार्थ और विस्तृतार्थ रहता है। समोधान सदैव अन्त में आता है जिसमें बुद्ध बताते हैं कि उन्होंने जो अतीत-वत्यु सुनाई उस अतीत-वत्यु के प्रधान पात्रों में कौन कौन था? वे स्वयं उस समय किस योनि में उत्पन्न हए थे।

तिस्स, (२१) फुस्स, (२२) विषस्सी, (२३) सिखी, (२४) वेस्समू, (२६) ककुसन्ध, (२६) कोणागमनो, (२७) कस्सप। अन्तिम छ या सात बुद्धों के नाम भरहुत में अंकित है—भरहुत शिलालेख (पृ० ४३)। 'वेखो वेस्सन्तर जातक (५४७)।

इस अनुवाद में हमने पण्णुपन्नवस्यु को वर्तमान कथा कहा है; अतीतवस्यु को अतीत कथा। ऐसे पाठकों के लिए जिनका अधिक ध्यान कथामात्र की ओर हो प्रत्येक गाथा के नीचे अपना स्वतन्त्र अनुवाद दे दिया है। उसके आगे की अत्थवण्णना (व्याख्या) के आरम्भ और अन्त में दो लकीरें सींच दी हैं।

आखिर में जो समोधान आए हैं उन्हें हमने गलती से कथाओं का सारांश कह दिया है। वह ठीक नहीं। समोधान का अर्थ केवल पूर्वपात्रों का मेल बैठाना मात्र है।

कुल जातक कितने हैं? अर्थात् बोधिसत्त्व ने बुद्ध होने से पूर्व ठीक ठीक कितनी बार जन्म ग्रहण किया है? कहना कठिन ही नहीं असम्भव है। खुइक निकाय के चरिया-पिटक में ३५ चर्या वा चरित्र हैं। वे ३५ चरियाएँ जातकट्ठ कथा में इस प्रकार है——

### चरियापिटक

- १. अकित्ति चरियं
- २. संख चरियं
- ३. कुरुधम्म चरियं
- ८. महासुदस्सन चरियं
- ५. महागोविन्द चरियं
- ६. निमि राज चरियं
- ७. चन्दकुमार चरियं
- ८. सिविराज चरियं
- ९. वेस्सन्तर चरियं
- १०. ससपण्डित चरियं
- ११. सीलवनाग चरियं
- १२. भूरिदत्त चरियं
- १३. चम्पेय्यनाग चरियं
- १४. चूलबोधि चरियं
- १५. महिसराज चरियं
- १६, रुरुराज चरियं

#### जातक

- १. अकित्ति जातक (४८०)
- २. संखपाल जातक (५२४)
- ३. कुरुधम्म जातक
- ४. महासुदस्सन जातक
- ५. (देखें महागोविन्द सूत्र दीर्घ निकाय)
- ६. निमि जातक (५४१)
- ७. खण्डहाल जातक (५४२)
- ८. सिवि जातक (४९९)
- ९. वेस्सन्तर जातक (५४७)
- १०. सस जातक (३१६)
- ११. सीलवनाग जातक (७२)
- १२. भुरिदत्त जातक (५४३)
- १३. चम्पेय्य जातक (५०६)
- १४. चुल्लबोधि जातक (४४३)
- १५. महिस जातक (२७८)
- १६. रुक् जातक (४८२)

| १७. मातंग चरियं             | १७. मातंग जातक (४९७)      |
|-----------------------------|---------------------------|
| १८. धम्माधम्मदेवपुत्त चरियं | १८. धम्म जातक (४५७)       |
| १९. जयदिस्स चरियं           | १९. जयदिस जातक (५१३)      |
| २०. संखपाल चरियं            | २०. संखपाल जातक (५२४)     |
| २१. युघञ्जय चरियं           | २१. युवञ्जय जातक (४६०)    |
| २२. सोमनस्स चरियं           | २२. सोमनस्स जातक (५०५)    |
| २३. अयोधर चरियं             | २३. अयोधर जातक (५१०)      |
| २४. भीस चरियं               | २४. भिस जातक (४८८)        |
| २५. सोणपण्डित चरियं         | २५. सोण नन्द जातक (५३२)   |
| २६. तेमिय चरियं             | २६. तेमिय जातक (५३८) 🎽    |
| २७. कपिराज चरियं            | २७. कपि जातक (२५०)        |
| २८. सच्चसब्ह्य पण्डित चरियं | २८. सच्चंकिर जातक (७३)    |
| २९. वट्टपोतक चरियं          | २९. वट्ट जातक (३५)        |
| ३०. मच्छराज चरियं           | ३०. मच्छ जातक (३४)        |
| ३१. कण्हदीपायन चरियं        | ३१. कण्हदीपायन जातक (४४४) |
| ३२. सुतसोम चरियं            | ३२                        |
| ३३. सुवण्णमास चरियं         | ३३. साम जातक (५४०)        |
| ३४. एकराज चरियं             | ३४. एकराज जातक (३०३)      |
| ३५. महालोमहंस चरियं         | ३५. लोमहंस जातक (९४)      |

मंस्कृत बौद्ध साहित्य में जातक माला नाम का एक ग्रन्थ है; जिसके रच-यिता आर्यशूर है। तारानाथ ने आर्यशूर और प्रसिद्ध महाकवि अश्वधोध को एक ही कहा है। लेकिन यह ठीक नहीं। आर्यशूर की जातकमाला में कुल ३४ जातक हैं।

इसी प्रकार श्री० ईशानचन्द्र के अनुसार महावस्तु नामक ग्रन्थ में लगभग ८० कथाएँ हैं।

थेरवादियों वा सिहल, स्याम, वर्मा, हिन्दचीन आदि देशों के बौद्धों की पर-म्परा है कि जासकों की संख्या ५५० है। यह ५५० संख्या याद रखने की सुविधा के लिए प्रचलित हो गई प्रतीत होती है; नहीं तो जातकट्ठकथा में जातकों की ठीक.

मंख्या ५४७ है। ये कथाएँ २२ निपातों या परिच्छेदों में बँटी हैं। पहले परिच्छेद में १५० ऐसी कथाएँ हैं जिनमें एक ही एक गाथा या क्लोक पाया जाता है; दूसरे में भी १५० ही कथाएँ हैं; लेकिन उनमें प्रत्येक में दो दो गाथाएँ हैं। तीसरे और चौथे में पचास पचास कथाएं। गाथाओं की संख्या क्रमशः तीन तीन और चार चार। पाँचवें निपात से तेरस निपात तक यह कम मोटे रूप से जारी रहता है। इन नौ निपातों में जातक-कथाओं की कूल संख्या केवल १३३ है। प्रत्येक निपात में कहीं कहीं जातकों की गाथाओं की संख्या उम निपात की मंख्या से अधिक है; लेकिन सामान्यतः ऊपर का ही ऋम है। चौदहवें निपात का नाम पिकण्णक निपात है; शायद इसलिए कि इसके जातकों में गाथाओं की संख्या बहुत ही अस्थिर है। निपात कम से प्रत्येक कथा में १४ गाथाएँ होनी चाहिए। लेकिन इस निपात के जातकों में गाथाओं की संख्या साधारणतः १० के आसपास है और एक में तो ४७ है। इसके आगे के सात निपातों के नाम (१) वीसति निपात, (२) तिस, निपात, (३) चत्तालिस निपात, (४) पण्णास निपात, (५) छट्ठी निपात, (६) सत्तिति निपात, (७) असीति निपात है। इन सभी निपातों के जातकों की गायाओं में की संख्या अधिकांश की ओर ही झकी हुई है। अन्त के दो निपातों में तो ९० और १०० से भी ऊपर हैं। वाइसवें निपात का नाम महानिपात उसके आकार को देखते ठीक ही है। उसमें केवल दस जातक कथाएँ है; लेकिन प्रत्येक जातक में सैकडों गाथाएँ है और अन्तिम जातक—वेस्सन्तर जातक—में तो गाथाओं की संख्या सात सौ से भी ऊपर है।

इस प्रकार स्थल दृष्टि से देखा जाय तो जातकों की संख्या ५४७ है और कम से कम थेरवादियों के लिए निश्चित है। लेकिन जातकट्ठ वण्णना की ही निदान-कथा में ही एक महागोविन्द जातक का उल्लेख है; जो इन ५४७ जातकों में कहीं नहीं है। सूत्र-पिटक में भी महागोविन्द की जन्म-कथा है; जो इस संग्रह से बाहर ही है, इससे अनुमान होता है कि जातकों की संख्या ५४७ से अधिक रही है।

मगर इन ५४७ जातकों में कई ऐसे है जिनकी स्वतन्त्र रूप से पृथक गिनती

<sup>&#</sup>x27; चूल निद्देस में एक जगह 'पञ्च जातक सतानि' अर्थात् पाँच सौ जातक आया है।

भी हुई है; लेकिन वे केवल किसी दूसरे बड़े जातक के अन्तर्गत हैं। उदाहरण के लिए पञ्चपण्डित जातक (५०८) और दकरक्खस जातक (५१७) दोनों महा-उम्मग जातक (५४६) में है। एक ही जातक एक से अधिक जगह दो भिन्न भिन्न नामों से भी गिने गये हैं जैसे प्रथम खण्ड का मुनिक जातक (३०) और दूसरे खण्ड का सालूक जातक (२८६) एक ही जातक दो जगह एक ही नाम से भी आए हैं; प्रथम खण्ड में भी मत्स्य-जातक है और द्वितीय खण्ड में भी मत्स्य-जातक है; किन्तु कथा भिन्न भिन्न है। एक ही खण्ड में जातकों की पुनरुक्ति है; कहीं कहीं सारे जातक एक हैं केवल बहुत ही थोड़ा नाम मात्र का भेद है। इससे मानना होगा कि जातकों की ठीक संख्या ५४७ न होकर, काफी कम है। हम "जातकों" की बात कह रहे हैं, साधारण कथाओं की नहीं। यदि "जातकों" की गिनती न करके उन कथाओं तथा उपाख्यानों का हिसाब लगाया जाए तो जातकट्ठकथा के अन्तर्गन कुछ हजार कथाएँ होंगी।

जातक-कथा संसार के कथा-साहित्य में प्राचीन मंग्रह ही नहीं, सर्वापेक्षा बड़ा भी है।

५० जातकों के अन्त में "पटमपण्णासको" और फिर १०० के अन्त में जो "मज्ज्ञिम पण्णासको" आया है, उससे श्री ईशानचन्द्र घोष ने अनुमान लगाया है कि जातक संग्रहकार के मन में ५०, ५० के परिच्छेदों का ध्यान रहा होगा। लेकिन त्रिपिटिक के अन्य निकायों में भी तो पचास, पचास के कम से ही गिनती हैं। इम पचाम पचास के कम मात्र से जातकों की अन्तिम संख्या के सम्बन्ध में किमी अनुमान की गुञ्जाइश नहीं।

म्ल "जातक" में केवल गाथाएँ होने के कारण स्वभावत. जातकट्ठकथा में भी जातक-कथाओं का वर्गीकरण गाथाओं के अनुसार है। यह गाथाओं की मंस्या के अनुसार न होकर उनके विषय के अनुसार होता तो कदाचित् अधिक अच्छा था। जातकों में विषय-कम से कोई वर्गीकरण नही।

एक से नौ-निपात तक के निपात वर्गों में विभक्त हैं। इन वर्गों में किसी किसी का नाम उस वर्ग के पहले जातक के अनुसार हैं, जैसे अपण्णक वर्ग, किसी किमी

<sup>े</sup>श्री ईज्ञान चन्द्र घोष का अनुमान है कि लगभग तीन हजार होंगी।

का उस वर्ग में आए जातकों के विषय का घ्यान रखकर जैसे स्त्रीवर्ग; लेकिन उसी स्त्रीवर्ग में कुदाल पण्डित की कथा' है जिसका स्त्रीवर्ग से कोई सम्बन्ध नहीं।

जातकों के नामकरण में कुछ का नामकरण तो उस जातक में आई गाथा के पहले शब्दों का ध्यान रखकर किया गया है जैसे अपण्णक जातक (१), किमी का प्रधान पात्र के अनुसार जैसे बक जातक (३८), किसी का मुख्य विषय के अनुसार जैसे वण्णुपथ जातक (२), किमी का बोधिसत्त्व ने जो जन्मग्रहण किए, जिम मछली, हाथी या बन्दर की योनि में पैदा हुए उनके अनुसार।

बोधिसत्त्व प्रायः तपस्वी, राजा, वृक्षदेवता, ब्राह्मण आदि होकर पैदा हुए और कभी कभी सिंह, हाथी, घोड़ा, गीदड़, कुत्ता आदि भी। कम से कम तीन बार चाण्डाल योनि में पैदा हुए। हाँ, एक बार जुआरी भी।

इस जातकट्टकथा का रचयिता, संग्रहकर्त्ता वा अनुवादक कौन है ? महाबंस में लिखा है कि आचार्य बुद्धघोष अभिधम्म पिटक के प्रथम ग्रन्थ धम्ममंगणि पर अन्थसालिनि टीका लिख चुकने के बाद भारत में सिहल गए। मिहल जाने क उनका एकमात्र उद्देश्य था सिंहल-भाषा में सुरक्षित अट्टकथाओं का पाली मे अनुवाद करना। ये अट्ठकथाएँ कहते हैं महेन्द्र के साथ भारत से सिहल पहुँची. इन्हीं का बुढ़घोप ने महास्थिवर मंघपाल की अधीनता में महाविहार, अनुराध-पुर में रहकर अध्ययन किया। जब वह विसुद्धिमग्ग नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखकर अपनी उन अट्ठकथाओं को पालि स्वरूप देने की अपनी योग्यता प्रमाणित कर चुके, तभी सिंहल के भिक्ष्मंघ ने उन्हें उन सिंहल अट्ठकथाओं को पालि में अनुवाद करने की आज्ञा दी। महावंस का कहना है कि उसने "सारी अट्ठकथाओं" का पालि अनुवाद किया। पता नहीं इन "सारी अट्ठकथाओं" में कौन कौन अट्ठ-कथाएँ सम्मिलित हैं। आज हमें जो अट्ठकथाएँ प्राप्य हैं, वे मब तो स्पष्ट रूप मे आचार्य बृद्धघोष रचित नहीं हैं। खद्दकनिकाय के कई ग्रन्थों-धर्गाथा, थेरी-गाथा, उदान, विमानवत्थु,पेतवत्थु,इतिवृत्तक, चरियापिटक-पर महास्थविर धम्म-पाल रचित अट्ठकथाएँ हैं; जिनका समय तो निश्चित नहीं, लेकिन वे बुद्धघोष के बाद ही हुए हैं। विनय-पिटक के ग्रन्थों तथा सूत्तपिटक के अन्तर्गत चारों निकायों

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>कुबाल जातक (७०)। <sup>३</sup>महाबंस परिच्छेद ३८, गाथा संख्या २१५-२४६

पर अट्ठकथाएँ लिखने से भी आचार्य बुद्धघोष "सारी अट्ठकथ।ओं" के रचियता वा अनुवादक माने जा सकते हैं। परम्परा तो उन्हें ही जातकट्ठकथा का भी अनुवादक मानती है; लेकिन अधिक सम्भावना यही है कि यह श्रेय किसी अन्य आचार्य को प्राप्त है।

जातकट्ठकथा के रचियता ग्रन्थ के आरम्भ में कहते हैं कि "बुद्धधर्म की चिरस्थिति चाहने वाले अर्थदर्शी स्थिवर सहवासी तथा एकान्तप्रेमी शान्तिचिन पिष्डत बुद्धिमित्त, और महिशासक वंश में उत्पन्न, शास्त्रज्ञ शुद्धबुद्धिभिक्षु बुद्धदेव के कहने से महापुरषों के चित्र के अनन्त प्रभाव को प्रकट करने वाली जातक अर्थवण्णना की महाविहार वालों के मत के अनुसार व्याख्या करूँगा। यहाँ इस आत्म-पिरचयात्मक लेख में जो महिशासक सम्प्रदाय के बुद्धदेव का नाम है, वह कुछ बहुत अनोखा है, खटकने वाला है। महिशासक सम्प्रदाय स्थिवरवाद से वाहर निकला हुआ एक सम्प्रदाय था। महाविहार परम्परा शुद्ध स्थिवरवाद को ही मानने वाली परम्परा रही है। आचार्य्य बुद्धघोष ने अपनी सब अट्ठकथाओं मे इमी परम्परा को अपनाया है। यदि जातकट्ठकथा बुद्धघोष रचित मानी जाए. तो उसमें महिशासक सम्प्रदायी बुद्धदेव की याचना का क्या अर्थ?

इन कारणों मे आचार्य्य बुद्धघोष को जिन्हें अनेक दूसरी अट्टकथाएँ लिखने का श्रेय प्राप्त हैं, इस अट्ठकथा का भी श्रेय देने की प्रवृत्ति नहीं होती।

इन कथाओं का अन्तिम संग्रह वा सम्पादन किसी के भी हाथों हुआ हो किन्तु इनकी रचना में तथा इनके जातकट्ठकथा का वर्तमान रूप धारण करने में कई शताब्दियाँ अवश्य लगी होंगी। कुछ न कुछ जातकों का उल्लेख तो स्थविरवाद तथा महायान के प्राचीनतम साहित्य में है। उनकी यथार्थ मंख्या कह सकना कठिन है। सम्भव है कि इन कथाओं में से अनेक कथाएँ भगवान् बुद्ध से पूर्व की हों। बुद्ध ने अपने उपदेशों में उनका उपयोग भर किया हो।

कुछ ऐसा अवौद्ध साहित्य है जो यद्यपि भगवान् बुद्ध से पूर्व का समझा जाता हं, लेकिन उसकी परम्परा भले ही पुरानी रही हो, उसका सम्पादन पीछे ही हुआ है। उस साहित्य में और बौद्ध कथा-साहित्य में जो साम्य है वह जहाँ एक दूसरे

<sup>ं</sup> जातकट्ठकथा, उपोद्घात (पृ०१) ।

की लेन देन हो सकता है, वहाँ यही अधिक सम्भव है कि एक ही मूलकथा ने दोनों जगह भिन्न भिन्न रूप धारण किया है।

जहाँ तक पालि वाङमय का अपना सम्बन्ध है, इन कथाओं में से कुछ तिपिटक में स्वतन्त्र रूप में आई हैं। मारे निपिटक का वर्तमान स्वरूप कब स्थिर हुआ, इसके बारे में कोई निश्चित बात कह सकना बहुत किठन है। महावंस का तो मत है कि ईस्वी सन् की प्रथम शताब्दी में सिहल में राजा वट्टगामणी के समय अट्ठकथाओं महिन सारा तिपिटक लेख बढ़ हो गया था। प्रतीत होता है कि तिपिटक तो वट्टगामणी के समय प्रथम शताब्दी में ही अन्तिम रूप से स्थिर हो गया था: लेकिन अट्ठकथाओं ने तो बुढ़घोष के समय अर्थात पाँचवीं सदी के आरम्भ में जाकर अन्तिम रूप ग्रहण किया होगा। यदि बुढ़घोप जातकट्ठकथाओं के अनुवादक वा सम्पादक न भी रहे हों, तो भी यह कार्य्य उनके बहुत पीछे नहीं हुआ।

इसमें बहुत पहले (ई० पू० द्वितीय शताब्दी में) इस संग्रह की अनेक कथाओं को हम भरहुत के स्त्पों पर उनके नाम के साथ अंकित पाते हैं। यद्यपि हम सारी कथाओं के लिए कोई भी एक समय निर्धारित करने में असमर्थ है तो भी इतना कह सकते हैं कि इस संग्रह की कहानियाँ ईसा पूर्व पाँचवीं शताब्दी के भी पहले से लेकर ईसा के बाद की प्रथम या द्वितीय शताब्दी तक ही रची गई होंगी। यह जातक-संग्रह अपने वर्तमान स्वरूप में कम से कम लगभग दो हजार वर्ष पुराना है।

जातक कथा-मंग्रह गुद्ध भारतीय साहित्य होने से अबौद्ध साहित्य की कथाओं में भी इनसे माम्य वा इनका प्रभाव दिखाई देना स्वाभाविक है। तिपिटक में न महाभारत का कहीं उल्लेख है, न रामायण का। बुद्ध के आसपास के किसी और साहित्य में भी नही। सिविजातक सद्श अनेक कथाओं ने महाभारत में स्थान

'पिटकत्तय पाति च तस्सा अट्टकथंपि च मुखपाठेन आनेसुं पुब्बे भिक्खू महामित; हानि दिस्वान सत्तानं तदा भिक्खू समागता चिरद्वितत्थं धम्मस्स पोत्थकेसु लिखापयुं॥

महावस ।। (३३, १००-१०२)

े तीस से अधिक जातक दृश्यों का निष्म्रस्य हो गया है-अरहुत शिलालेख।

पाया है। रामायण में बुद्ध का नाम आया है। इतना ही नहीं सारा रामायण दसरथ जातक<sup>2</sup>, देवधम्म जातक आदि कुछ जातक लेकर रचा प्रतीत होता है। यह साम्य कैसे हुआ?

सामान्य लोगों का कहना है कि महाभारत और रामायण इतने अधिक प्राचीन ग्रन्थ हैं कि उनमें यदि कोई परवर्ती उल्लेख पाया जाए तो उसे प्रक्षिप्त ही मानना चाहिए। दूसरे पक्ष का कहना है कि चाहे महाभारत रामायण के कुछ अंश की परम्परा प्राचीन भी रही हो तो भी उनके सम्पादकों ने उनका सम्पादन करते समय अनेक बार इनमें बहुत कुछ मिला दिया। इसलिए महाभारत-रामा-

ं क्लोक प्रक्षिप्त माना जाता है; कहते हैं प्राचीन प्रतियों में अप्राप्य है——
यथा हि चोरः स तथाहि बुद्धस्तथागतं नास्तिकमत्र विद्धि।।
तस्माद्धियः शङ्कभतमः प्रजानां न नास्तिकेनाभिमुखो बुधः स्यात्।।
अयोध्याकाण्डम्।। २।१९।३४

ेदसरथ जातक में है--

फलानं इव पक्कानं निच्चं पपतना भयं। एवं जातानं मच्चानं निच्चं मरणतो भयं॥५॥

रामायण में है---

यथा फलानां पक्वानां नान्यत्र पतनाढ् भयं। एवं नराणां जातानं नान्यत्र मरणाढ् भयं॥

दसरथ जातक में है---

एको व मच्चो अच्चेति, एकोव जायते कुले ॥१०॥ रामायण में है---

यद् एको जायते जन्तुरेकेव विनश्यति। दसरथ जातक में है—

दसवस्स सहस्सानि सिंह वस्स सतानि च कम्बुपीवो महाबाहु रामो रज्जं अकारिय ॥१३॥ रामायण में है—

> वश वर्ष सहस्राणि दश वर्ष शतानि च ' बीत शोक भय कोषो रामो राज्यं अकारयत्॥

यण तथा जातकों में यदि कुछ साम्य दिखाई देता है तो वह जातक-कथाओं की ही देन है।

हमारा अनुमान है कि किसी अंश में तो अबौद्ध और बौद्ध साहित्य दोनों एक ही परम्परा के ऋणी हैं। प्राचीन काल का कथा, साहित्य आज की तरह स्पष्ट रूप से बौद्ध और अबौद्ध विभाग में विभक्त नहीं था। उस समय एक ही कथा ने बौद्धों के हाथों बौद्ध रूप और अबौद्ध कलाकारों के हाथों पड़कर अबौद्ध रूप धारण किया होगा।

तो भी इतना तो कहना ही होगा कि शक काल तक महाभारत और रामायण का अपने वर्तमान रूप में न तो अस्तित्व दिन्बाई देता है न प्रचार। सारे देश में महाभारत और रामायण की कथा घर घर होती रही हो और समकालीन माहित्य में उसके बारे में कही कुछ न हो, यह हो नही सकता। डा० भण्डारकर का कहना है कि पतञ्जिल के महाभाष्य तक में राम का नाम नही, और न किसी प्राचीन जिला लेख में। साधारणतया रामायण महाभारत से प्राचीन समझी जाती है। लेकिन बात उल्टी है। श्री० धम्मानन्द जी कोसम्बी का कहना है कि रामायण के रामचन्द्र और उनकी अयोध्या नगरी दोनों के भारतीय होने में शंका है। राम-यण को छोडकर पतञ्जिल के समय तक भी किसी प्राचीन संस्कृत-प्रत्थ में अयोध्या का नाम नहीं आता। इसलिए चाहे रामायण की कथा में कुछ ऐतिहासिक हो चाहे न हो महाभारत और रामायण में महाभारत ही अपेक्षाकृत प्राचीन है।

हाँ, पाँचवीं शताब्दी में आचार्य्य बुद्धघोष महाभारत और रामायण ने परि चित प्रतीत होते हैं। वे लिखते हैं—"आख्यान का मतलब है भारत रामायण-आदि। वह कथा जहाँ हो रही हो, वहाँ जाना योग्य नहीं।" फिर दूसारी जगह

'There is no mention of his (Rama's) name in such a work as that of patanjali, nor is there any old inscription in which it occurs.

Vaishnavism Saivism etc. by R.G. Bhandarkar P.66.

<sup>२</sup> अक्लानं ति भारत रामायणादि। तं यस्मि ठाने कथयति, तत्थ गन्तुं. न बट्टति। (दी० नि० अ० १।⊏४)। भारत-युद्ध सीता-हरण आदि को निर्श्वक कहा है। जयिहस जातक (५१३) में राम के दण्डकारण्य जाने का उल्लेख है। अपने जिस अविकसित रूप में जातक-कथा की कहानियों ने महाभारत और रामायण में आकर विकास पाया, उससे यही पक्ष ठीक मालूम होता है कि इन कथाओं के आरम्भिक रूप का लेखा जातक-कथाओं में विद्यमान है और पीछे के सँवरे-मँजे रूप का महाभारत और रामायण में।

घट जातक, एक प्रकार से छोटा मोटा भागवत ही है। उसमें कृष्णजन्म में लेकर कंस की हत्या करने और फिर द्वारिका जा बसने तक की सारी कथा आई है। उसमें चान्र और मुख्टिक पहलवानों की हत्या करने जैसी छोटी छोटी बातें भी हैं। लेकिन श्रीमद्भागवत स्पष्ट रूप से पीछे की चीज होने से इसमें सन्देह नहीं कि कृष्ण-जन्म की कथा अपने प्राचीन रूप में जातक में ही विद्यमान है।

कुछ भी हो महाभारत रामायण की कथाओं मे मिलनी ज्लनी जातक में जो कथाएँ है, उनका अपना महत्त्व है और वह कम नहीं।

ईसा की प्रथम शताब्दी में आन्ध राजाओं के समय गुणाह्य नाम के किसी पण्डित ने पैशाची भाषा में "वृहत्कथा" नाम का एक प्रन्थ लिखा था। एँशाची भाषा या तो आधृनिक दरदी की पूर्वज भाषा थी या उज्जैन के पास की एक बोली । यह गुणाद्य कीन थे, कहना कठिन है। इनकी "वृहत्कथा" एकदम अप्राप्य है। अब तक किसी के देखने में नहीं आई। इससे नहीं कहा जा सकता कि वह "बृहत्कथा" कितनी बृहत् थी और उसमें क्या क्या था। बाणके ह्पंचिंग्त में, दण्डी के काव्यादर्श में, क्षेमेन्द्र की बृहत्कथा मञ्जरी में और सोमदेव के कथा मित्तासागर में उसका प्रमाण है। सोमदेव ने, जो कि एक बौद्ध था, अपना "कथा-मित्तसागर" "बृहत्कथा" से ही सामग्री लेकर लिखा और सोमदेव के कथा मित्तमागर में अनेक जातक-कथाएँ विद्यमान है। इससे अनुमान होता है कि "बृहत्कथा" का आदि श्रोत जातक-कथाएँ ही रही होंगी।

प्रसिद्ध पञ्चतन्त्र की अधिकांश कथाओं का मुल जातकों मे ही है । उसका

<sup>&#</sup>x27;भारतयुद्ध सीता हरणादि निरत्यक कथा (दी० नि० अ० १।८६)

<sup>ै</sup>भारत भूमि और उसके निवासी (पृ० २४६) जयचन्द्र विद्यालंकार।

<sup>ै</sup>बक जातक (३८)। २ वानरिन्द जातक (४८)। ३ कूट वाणिज -बातक (९८)। ४ मिति चिन्ति जातक (११४) आदि।

कर्ता ब्राह्मण था। बौद्ध कथाएँ जहाँ जन-साहित्य हैं और उनका उद्देश जनसाधा-रण का शिक्षण रहा है, वहाँ पञ्चतन्त्र के ब्राह्मण रचयिता ने उन कथाओं का उपयोग केवल राजकुमारों को शिक्षित करने के लिए किया है।

हितोपदेश में श्लोकों की अधिकता है। वे सचमुच हितोपदेश हैं। उसमें पञ्चतन्त्र से सहायता ली गई है और अनेक जातक-कथाएँ विद्यमान हैं।

आस्यायिका-साहित्य में वैताल पञ्चिविशति का भी स्थान है। उसमें पता नहीं कोई जातक-कथा है वा नहीं? सिंहासन द्वात्रिशिका शुकसप्तित आदि और भी कई ग्रन्थ हैं। जैन वाइस्मय में भी आस्यायिका साहित्य है ही। इस सारे साहित्य में और बौद्ध जातक कथाओं में कहीं न कहीं साम्य अवश्य है, जो अधिकांश में जातक-कथाओं के ही प्रभाव का परिणाम है।

जातक-कथाओं में कई कथाएँ ऐसी हैं जो पृथ्वी के प्राय. हर कोने में पहुँच गई है। पञ्चतन्त्र ही इन कथाओं को फैलाने का मुख्य साधन बना प्रतीत होता है। छठी मदी में पञ्चतन्त्र का एक अनुवाद पहलवी अथवा प्राचीन फारसी में हुआ। यह अनुवाद खुसरो नौशेरवाँ के राजवैद्य की कृति था। इसी अनुवाद से पञ्चतन्त्र का एक अनुवाद सीरिया की भाषा में हुआ, जो जर्मन अनुवाद के माथ १८७६ में लीपिजिंग् से छपा। पञ्चतन्त्र ही का एक अरबी अनुवाद लगभग ७५० ई० में अलमीकाफ के पुत्र अब्दुल्ला ने किया; जिसका नाम था कलेला-दमना। यह कथा-मंग्रह अरबो को बहुन प्रिय हुआ। आगे चलकर जब अरव योरप के दक्षिण देशों में फैले तो उन्हें इन कथाओं को युरोप में फैलाने का श्रेय मिला।

१८१९ में पञ्चतन्त्र के अग्बी अनुवाद कलेला दमना (كولاي كالله) का अंग्रेजी अनुवाद हुआ। १४८३ में अर्बी अनुवाद से ही पञ्चतन्त्र जर्मन में अनूदित हुआ। १०८० में इस अग्बी अनुवाद का ग्रीक भाषा में एक अनुवाद हो चुका था। १८६६ में इम ग्रीक अनुवाद में लातीनी भाषा में अनुवाद हुआ। इसी प्रकार १५ वीं सदी के अन्त में पञ्चतन्त्र के अरबी अनुवाद का फारसी अनुवाद हुआ जिसका नाम है अनवार सहेली। १६४४ में उस अनवार सहेली में लिबे दे ल्यूमिरे (Livre des Lumieres), नाम से फेंच अनुवाद हुआ। १८७२ में ग्रीक अनुवाद से इटली की भाषा में अनुवाद हुआ। १२५० में अरबी अनुवाद

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> दोनों नाम पञ्चतन्त्र के कर्कट और दमनक के विकृत रूप हैं।

से ही हीजू में अनुवाद हुआ; और इसी सदी के अन्त में हीजू से लातीनी में भी।
फिर आगे चलकर १८५४ में सीघा अरबी से भी एक अनुवाद हुआ।

ईसप् की कथाओं के नाम से जिन कथाओं का यूरोप में प्रचार है और जिसके कुछ अनुवाद हमारी भारतीय भाषाओं में, यहाँ तक कि संस्कृत में भी छप चुके हैं, उनका मूल उद्गम-स्थान कहाँ है ? श्री गैजडेविड्स उन कथाओं के बारे में विस्तृत अन्वेषण करने के बाद इस परिणाम पर पहुँचे है कि उनमें से किसी कथा का किसी ईसप से सम्बन्ध नहीं है। 'ईसप-कथाओं' का प्रथम मंग्रह मध्यम-युग में हुआ। उनमें से अधिकांश का मूल-स्थान हमारी जातक-कथाएँ ही है, और बहुत सम्भव है कि लगभग सभी का मूल-स्थान भारतवर्ष है।

पञ्चतन्त्र के जिस अरबी अनुवाद का हमने ऊपर उल्लेख किया है वह ८वी शताब्दी में बगदाद के खलीफा अलमंसूर के दरबार में लिख। गया था। इसी खलीफा के दरबार में एक ईसाई पदाधिकारी था, जो बाद मे सन्यामी हो गया। उसका नाम है इससकस का सन्त जान (St. John of Damascus)। उसने ग्रीक भाषा में अनेक किताबें लिखी। उन्हीं में एक किताब बरलाम एण्ड जोसफ (Barlaam and Joasaph) है। इस कथा के जोसफ कौन है? स्वयं बृद्ध। ऊपर कह आए हैं कि बुद्धत्व प्राप्ति में पूर्व अपने पिछले और अन्तिम जन्म में बुद्ध बोधिसत्त्व कहलाए। यह बोधिसत्त्व ही बोसत और फिर जोसफ बना। सन्त जान की इस किताब में बुद्ध का आंशिक चरित्र और अनेक जातक कथाएँ है।

अरबी के कलैला दमना की तरह यह ग्रन्थ लोगों को बहुत प्रिय हुआ और इसका प्रचार भी बहुत हुआ। अनक यूरोपिय भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। यह ग्रन्थ लातीनी, फ्रेंच, इटालियन, स्पैनिश, जर्मन, अंग्रेजी, स्वेडिश और डच में प्राप्य है। १२०४ में आइसलैण्ड की भाषा में भी इसका अनुवाद हुआ; और फिलिपाइन द्वीप में जो स्पेन-बोली जाती है. उस तक में यह प्रकाशित हो चुका है।

<sup>ै</sup> अहमद नगर के श्री० बालकृष्ण गोड़बोले ने संस्कृत में अनुवाद किया था । ेश्री० मैकडानल के अनुसार बित्रयू ने २०० ई० में ईसप् कथाओं को लिला। (इण्डियाज पास्ट पृष्ठ १२४)। ेबुद्धिस्ट बर्थ स्टोरीज प० ३२

कितने ही आश्चर्यं की बात प्रतीत होने पर भी यह सत्य है कि सन्त जोसफत के रूप में भगवान् बुद्ध आज सारे रोमन कैथालिक ईसाइयों द्वारा स्वीकृत हैं, आदृत हैं और पूजे जा रहे हैं।

इन जातक कथाओं के प्रसार और प्रभाव की कथा अनन्त प्रतीत होती है। एक इटालियन विद्वान् ने सिद्ध किया है कि किताब उल् सिन्दबाद की अनेक कथाओं का और अलिफलैला (Arabian Nights) की अनेक कथाओं का भी मूल-स्थान जातक-कथाएँ ही हैं।

जिस समय हूण पूर्वी यूरोप में गए तो वे भी अपने साथ जातक कथाओं में से कुछ ले गए। बहुत सी ऐसी कथाएँ जिनका मूल जातक कथाओं में है सलाव लोगों में मिली हैं।

बौद्ध देशों में जातक कथाओंका प्रचार है ही।

इस प्रकार जातक वाङमय चाहे उसे प्राचीनता की दृष्टि से देखें, चाहे विस्तार की, और चाहे उपदेशपरक तथा मनोरञ्जक होने की दृष्टि से, वह संसार में अपना सानी नहीं रखता।

अट्ठकथानुमार इन कथाओं में से तीन चौथाई कहानियाँ जेतवन विहार में कही गई। रोप राजगृह तथा अन्य कोसम्बी, वैशाली आदि स्थानों में।

जातक कथाओं में जो वर्तमान कथाएँ है, ऊपरी दृष्टि से देखने से, उनका एंतिहासिक मृत्य अधिक प्रतीत होता है। वे कथाएँ उतनी ऐतिहासिक नहीं है जितनी काल्पनिक। वर्तमान-कथाओं की अपेक्षा अतीत-कथाओं का ऐतिहासिक मृत्य कही अधिक है?

प्रायः सभी जातकों के आरम्भ में "पूर्व काल में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय" आता है। पता नहीं यह ब्रह्मदत्त कोई राजा हुआ है वा नहीं? कुछ लोगों का ख्याल है कि 'जनक' की तरह यह ब्रह्मदत्त भी अनेक राजाओं की पदवी रही होगी। हमारा तो ख्याल है कि कथाओं में ब्रह्मदत्त का मूल्य कथा आरम्भ करने के लिए एक निश्चित शब्द-समूह से अधिक कुछ नहीं;

'देखो पोप सिक्सटस् (१४८४-९०) की २७ नवस्वर की डिकी जिसमें भारत के बरलाम और जोसफत को कैयालिक ईसाइयों के सन्तों के रूप में स्वीकृत 'किया है। जैसे उर्दू की प्रायः हर कहानी 'एक दफा का जिकर है' से आरम्भ होती है, और अंग्रेजी की वन्स अपान ए टाइम (Once upon a time) से, वैसे ही हमारी अनेक जातक कथाओं के लिए 'पूर्व काल में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय' है।

जातक कथाओं के विषयों के बारे में थोड़े में कुछ भी कह मकना कठिन है। मानवजीवन का कोई भी पहलू इन कथाओं से अछ्ता बचा प्रतीत नही होता। यही वजह है कि पिछले दो सहस्र वर्ष के इतिहास में यह जातक कथाएँ मनुष्य ममाज पर अनेक रूप से अपनी छाप छोड़ने में समर्थ हुई है।

जब कभी कहा जाता है कि भारतवर्ष का सारा साहित्य परलोक चिन्तामय है, उसको इहलोक की चिन्ता ही नहीं, तो हम उसे अपनी और अपने वाङमय की प्रशंसा समझते है। किसी भी जाति का काम केवल परलोक-परक होने से नहीं चल सकता। भगवान् बुद्ध ने इहलोक तथा परलोक चिन्ता में समत्व स्थापित किया। यही कारण है कि जातक कथाओं को बौद्ध वाङमय में महत्त्वपूर्ण स्थान मिला और उसका विकास हुआ। जातक साहित्य जनसाहित्य के सच्चे अथौं में जनता का साहित्य है। इसमें हमारे उठने बैठने खाने पीने, ओढ़ने बिछाने की साधारण बातों से लेकर हमारी शिल्पकला, हमारी कारीगरी, हमारे व्यापार की चर्चा के साथ हमारी अर्थनीति, राजनीति तथा हमारे समाज के संगठन का विस्तृत इतिहास भरा पड़ा है। उस युग के भू-वृत्त की भी पर्याप्त सामग्री है. विशेष रूप से उस युग के जल-मार्गों तक स्थल-मार्गों की।

भारतीय जीवन का कोई पहलू ऐसा नहीं जिसका लेखा इन कथाओं में न मिलता हो। यदि भविष्य में हमारा इतिहास राजाओं की जन्म-मरण तिथियो का लेखा मात्र न रह कर जनता के जन्म-मरण के इतिहास के रूप में यथार्थ ढंग से लिखे जाने को है, तो प्राचीन काल के वैसे इतिहास के लिए इन कथाओं का मूल्य बहुत ही अधिक है।

यदि मनोरञ्जन के साथ साथ उपदेश ग्रहण करना हो, यदि हृदय को उदार तथा शुद्ध बनाने वाली कथाओं के साथ साथ बृद्धि को प्रखर करने वाली कथाएँ पढ़नी हों; यदि अपने देश की प्राचीन आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक अवस्था से परिचित होना हो, तो हम जातक कथाओं से बढ़ कर किसी दूसरे साहित्य की सिफारिश नहीं कर सकते। १९३३ में मैं इंगलैण्ड में था। श्रद्धेय राहुल जी का पत्र आया कि बौद्ध ग्रन्थों को हिन्दी में लाने की एक पञ्चवर्षीय योजना बनी है, तुम्हारे हिस्से में केवल जातक-कथाओं का हिन्दी अनुवाद आया है, इसे तुम्हें ही कर डालना होगा। १९३४ में जब मैं इंगलैण्ड से सिहल लौटा और वहाँ से पीनांग आया तो उस वर्ष पीनांग-निवास के दिनों में मेरा मुख्य कार्य्य जातक कथाओं का अनुवाद ही रहा। वहाँ मैं ज्ञानोदय बौद्धसभा का अतिथि था और सौभाग्यवश मुझे आदरणीय स्थितर गुणरत्न जी का सान्निध्य प्राप्त हुआ। परिश्रम अधिक करना पड़ा किन्तु गहुल जी की इच्छा के अनुसार निदान-कथा और प्रथम परिच्छेद की सौ जातक कथाओं का अनुवाद उसी वर्षा-वास के अन्त में समाप्त हो गया। भाई गुणरत्न जी ने अपनी बहुजता से अनुवाद कार्ग्य में और उसे मूल पालि से मिलाने में बड़ी महायता की।

१९३५ में मैं स्याम के रास्ते भारत चला आया। जानोदय बौद्ध सभा वाले चाहते थे कि जातक कथा के प्रकाशित करने का पुण्य वे ही प्राप्त करें। किन्तु इससे पहले पञ्जाब विश्वविद्यालय के संस्कृत डिपार्टमेंट के अध्यक्ष डा॰ लक्ष्मण स्वरूप जी इन कथाओं को छपाने के लिए राहुल जी को लिख चुके थे; और राहुल जी ने भी उन्हें लिख दिया था। इसलिए मैंने पीन्मंगवालों से कहा कि भारत की कथाएँ भारत के ही पैसे से छपें तो ही ठीक होगा।

१९३५ में मैने जो कुछ पीनांग में लिखा था, वह राहुल जी को लाकर दे दिया। उन्होंने उसे डाक्टर लक्ष्मण स्वरूप के पास लाहौर भेज दिया। छपाई आरम्भ हुई। अनुवादक सारनाथ में, छपाई लाहौर में; प्रूफ के आने जाने में देर लग जाएगी; इस ख्याल से प्रूफ लाहौर में ही देखे जाने लगे। निदान-कथा और बारह-कथाएँ छदीं। किन्तु यह प्रबन्ध सन्तोषजनक सिद्ध न हुआ। जितना अंश छप चुका था, उतना ही 'प्रथम-भाग' बनकर प्रकाशित हुआ।

इस प्रकार जातक कथाओं के आरम्भिक भाग को हिन्दी में प्रकाशित करने का प्रथम श्रेय डाक्टर साहब को है; जिनका मैं कृतज्ञ हूँ।

लगभग ढाई तीन वर्ष पाण्डुलिपि मेरे पास रही। हिन्दी के कई प्रकाशकों ने उसे प्रकाशित करने की इच्छा प्रकट की। किन्तु यह कार्य्य जरा बड़ा था। कई प्रकाशकों ने चुनी हुई कहानियाँ माँगीं। मेरा कहना था कि मैं कहानी-लेखक नहीं हुँ, मै तो अनुवादक का धर्म पूरा करना चाहता हूँ। पिछले वर्ष आदरणीय श्री पुरुषोत्तमदास जी टण्डन की प्रेरणा से जब हिन्दी साहित्य सम्मेलन की साहित्य समिति ने जातक कथाओं के हिन्दी अनुवाद को प्रकाशित करने का संकल्प किया, तो मुझे लगा कि अब यह काय्यं सम्पन्न होकर रहेगा। उस सन्ध्या को जब श्री० टण्डन जी ने मेरा सारनाथ लौटना रोक कर श्री० उदयनारायण त्रिपाठी के साथ "आज ही और अभी प्रेस जाकर सब निश्चय कर आने के लिए" कहा तो मैंने समझा कि टण्डन जी के सोचने और कार्य करने में कितना कम अन्तर है। टण्डन जी और साहित्य सम्मेलन अविभाज्य हैं। टण्डन जी माहित्य सम्मेलन हैं; और साहित्य सम्मेलन टण्डन जी। तो भी मैं इस अवसर पर टण्डन जी के प्रति व्यक्तिगत रूप से अपनी कृतज्ञता प्रकट किए बिना नहीं रह मकता।

सम्मेलन के साहित्यमन्त्री श्री० ज्योतिप्रसाद मिश्र निर्मल जी तथा सहायक मन्त्री श्री० नारायणदत्त जी पाण्डेय ने जातक की छपाई को बिल्कुल अपना काम समझा।

मेरे भाग्य से जिस समय जातक लॉ जर्नल प्रेस में छप रहा था, उसी समय श्री० कोसम्बी जी बम्बई से सारनाथ आए और यहीं रहने लगे। उन्होंने मेरे सारे अनुवाद को सुनने की कृपा की; और अनेक ऐसी भूलों का जो मेरे अज्ञान वा असावधानी के कारण रह गई थीं, मार्जन कर दिया। मुझे मन्तोष है कि अव यह अनुवाद एक प्रकार से शायद निर्दोष कहा जा सकता है। यह कोसम्बी जी की ही कृपा का फल है।

पूज्य महास्थिवर बोधानन्द जी का आशीर्वाद मिलता रहा है। भाई जगदीश काश्यप जी आदि सभी सारनाथ-वासी समय समय पर इस कार्य्य में अनेक प्रकार में महायक होते रहे। अपनों को क्या धन्यवाद दिया जाए?

प्रथम-लण्ड में जातकट्टकथा की निदान-कथा और एक सौ कथाएँ है। दूसरे खण्ड में (जो प्रेस में है) दो सौ कथाएँ रहेंगी। इस प्रकार प्रथम दो खण्डों में तीन सौ कथाओं का समावेश हो जाएगा। शेष दो सौ सैतालीस कथाएँ उत्तरो-तर लम्बी होती जाती है। आशा है, पाठक किसी दिन सभी को हिन्दी में अन्दित पढ सकेंगे।

श्रद्धेय श्री० जयचन्द्र जी तथा कुछ मित्रों का आग्रह रहा है कि भूमिका में जातकों के आधार पर तत्कालीन अवस्था का विस्तृत दिग्दर्शन रहना चाहिए और रहना चाहिए जातकों में उपलब्ध सामग्री का ऐतिहासिक विश्लेषण। इसके लिए जातकों के जिस मन्थन की आवश्यकता है वह सभी जातकों का अनुवाद छप चुकने पर ही सम्भव प्रतीत हुआ। तत्काल अनुवादक की सीमा के अन्दर रहने में ही सन्तोष मानना पड़ा।

भाई अमृत पाल जी की सहायता से पुस्तक के लिए जो नकशा बनाया गया है, हो सकता है कि जातकों का अनुवाद समाप्त होने पर उसमें कहीं कुछ परिवर्तन की आवश्यकता पड़े। तब तक के लिए आशा है पाठक इसे स्वीकार करेंगे।

मैंने यह अनुवाद सिंहल अक्षरों में हेवावितारण ट्रस्ट की ओर से छपी पालि अट्टकथा से किया है। कहीं कहीं मंदिग्ध स्थल होने पर श्री० फोसबोल द्वारा रोमन अक्षरों में सम्पादित पालि टैक्स को भी देख लेता रहा हूँ। मैं दोनों का ऋणी हूँ।

अनुवाद में पालि जातकों का सिंहल अनुवाद और विशेष रूप से पालि गाथाओं का सिंहल अनुवाद सहायक हुआ है। सन्देह होने पर कभी कभी बँगला अनुवाद तथा अंग्रेजी अनुवाद को भी देख लिया है।

बँगला और अंग्रेजी अनुवादों में पालि गाथाओं का पद्य-बद्ध अनुवाद है। मै किव न होने से वैसा नहीं कर सका। मुझे पालि में मूल गाथाएँ देकर, उनके नीचे अपना हिन्दी अनुवाद दे देना ही अधिक अच्छा जँचा।

पुस्तक में केवल दो ही तरह के टाइपों का प्रयोग है—काला और सफेद। काले टाइप में जो है वह पालि है, अथवा पालि गाथाओं का अनुवाद; और जहाँ कहीं सफेद टाइप में काला टाइप है वह पालि शब्दों के लिए है या पारिभाषिक तथा महत्त्वपूर्ण शब्दों के लिए।

पुस्तक की सुन्दर छपाई का श्रेय सम्मेलन मुद्रणालय को है। उसके स्टाफ ने इसकी छपाई में हर तरह से सहयोग दिया है।

अपनी ओर से पूरी सावधानी रखने पर भी भूल हो जाना मानव स्वभाव है; मुझसे भी कुछ अवञ्य हुई होंगी। आशा है विज्ञजन सूचित करने की दया दिखावेंगे।

मूलगन्धकुटी विहार सारनाथ २३-८-४१

आनन्द कौसल्यायन

# विषय-सूची उपोद्द्यात

| विषय                                   |     |     | वच्ट    |
|----------------------------------------|-----|-----|---------|
| क. दूरेनिदान                           |     |     | `       |
| १. सुमेघ (बाल्य, वैराग्य)              | • • |     | <br>ખ્દ |
| २. संन्यास                             |     |     |         |
|                                        |     |     | ६२      |
| ४. दीपंकर का दर्शन                     |     |     | <br>६८  |
| ५. बुद्ध बनने का संकल्प                |     |     | <br>७२  |
| ६. दीपंकर की भविष्यद्वाणी .            |     |     | <br>७४  |
| ७. सुमेघ का दृढ़ संकल्प                |     |     | <br>७६  |
| ८ <b>. दस पार</b> मिताएँ,              | •   |     | <br>७९  |
| ९. पहले के बुद्ध                       |     |     | <br>69  |
| १०. जानको में पारमिताओं का अभ्यास      |     |     | <br>११० |
| <b>स</b> . अविदूरेनिदान                |     |     |         |
| १. गौतम का बाल्य चरित                  | •   | • • | <br>११४ |
| १. देवलोक से मनुष्यलोक की ओर           |     |     | <br>११४ |
| २. बोधिसत्त्व का जन्म, कुल, देश आदि    | ₹   | • • | <br>११५ |
| ३. माया देवी के गर्भ में               | •   |     | <br>११७ |
| ४. सिद्धार्थं का जन्म                  | •   |     | <br>११९ |
| ५. कालदेवल की भविष्यद्वाणी .           | •   | • • | <br>१२२ |
| ६. ज्योतिषी की भविष्यद्वाणी .          | •   | • • | <br>१२४ |
| <ul><li>शैशव का एक चमत्कार .</li></ul> |     |     | १२६     |

### ( ३५ )

| विषय                          |        |          |     | वृष्ठ       |
|-------------------------------|--------|----------|-----|-------------|
| २. गौतम का चरित               |        |          |     | १२७         |
| १. यौवनप्रवेश                 |        |          |     | १२७         |
| २. जरा, व्याधि, मृत्यु और     | संन्या | सी दर्शन |     | १२७         |
| ३. पुत्र-जन्म                 |        |          |     | १२९         |
| ४. गृह-त्याग                  |        |          |     | १३१         |
| ३. गौतम का संन्यास            |        |          |     | १३४         |
| १. भिक्षुवेश मे               |        |          |     | १३४         |
| २. राजगृह में भिक्षाटन        |        |          |     | १३६         |
| ३. तपस्या                     |        |          |     | <b>१</b> ३७ |
| ४. सुजाता की खीर              |        |          |     | १३९         |
| ५. मार विजय                   |        |          |     | 883         |
| ६. ब्द्ध पद का लाभ            |        |          |     | १४७         |
| ग. सन्तिके निदान              |        |          |     | १४६         |
| १. बोधिवृक्ष के आसपास         |        |          |     | १४८         |
| २. अजपाल बर्गद के नीचे        |        |          |     | १५०         |
| ३. मुचलिन्द वृक्ष के नीचे     |        |          |     | १५३         |
| ४. धर्म-प्रचार                |        | • •      |     | १५३         |
| ५. बनारस (मारनाथ)             |        |          |     | १५४         |
| ६. प्रथम उपदेश; धर्मचऋ प्रवत् | ર્તન   |          |     | १५५         |
| ७. उरुवेला की ओर              |        |          | • • | १५६         |
| ८. राजा बिम्बिसार का बौद्ध    |        | • •      | • • | १५६         |
| ९. सारिपुत्र और मौद्गल्यायन   | कीप्र  | व्रज्या  | • • | १५९         |
| १०. शुद्धोदन का संदेश         | • •    | • •      | • • | १५९         |
| ११. कपिलवस्तु गमन             | • •    | • •      | • • | १६२         |
| १२. सम्बन्धियों से मिलन       | • •    | • •      | • • | १६४         |
| १३. पुत्र को दाय-भाग          | • •    | • •      | • • | १६७         |
| १४. अनाथपिण्डिका का दान       |        | • •      | • • | १६८         |

# पहला परिच्छेद

|                                                                                                                                       |                            | •                      |                       |               |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|-------------|
| विषय                                                                                                                                  |                            |                        |                       |               | पुष्ठ       |
| १. अपण्णक वर्ग                                                                                                                        |                            |                        |                       |               |             |
| १. अपण्णक जातक                                                                                                                        | • •                        | • •                    | • •                   | • •           | १७२         |
| (दो बनजारे व्य<br>के कारण दैत्य के हाथों<br>के कारण दैत्य के चंगुल मे<br>पाँच सौ साथियों सहित                                         | मारा जाता<br>हिं नहीं फँसत | ंहै । दूसरा<br>। और धन | . बुद्धिमान<br>लाभ कर | होनं          |             |
| <ol> <li>वण्णुपथ जातक</li> <li>(कान्तार में पानी<br/>की जान जानेवाली है। ब<br/>अंत तक निराश हुए एक क<br/>कर ही छोड़ता है।)</li> </ol> | गिधिसत्त्व वे              | उत्साह वि              | रलाने से वि           | रेयों<br>बेना | <b>የ</b> ።ሄ |
| <ol> <li>सेरिवाणिज जातक (लालची व्यापारी चाहता है। बोधिसत्त्व उर<br/>हैं। लोभी व्यापारी का ह</li> </ol>                                | सका यथार्थ                 | मूल्य कह               | -                     | लेना          | १९०         |
| <ol> <li>चुल्लसेट्टि जातक         (एक तरुण को एक से वह शनैः शनैः उन्नति क श्रेष्ठी का पद प्राप्त करता</li> </ol>                      | रता हुआ                    | ••                     | -                     | सी            | ९४          |

| विषय                                                                 |                     |                   |               |       | वृष्ठ |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------|-------|
| ५. तण्डुलनालि जातक                                                   | • •                 | • •               | • •           | • •   | २०६   |
| (लोभवश राजा ए                                                        | क मूर्ख आव          | स्मी को अ         | पना अर्घ      | कारक  |       |
| बनाता है। वह पाँच सं                                                 | ी घोड़ों क          | ा मूल्य ए         | क तण्डुल      | -नालि |       |
| वनाता है; फिर उस नण                                                  | डुल-नालि व          | ना मूल्य <b>ब</b> | नाना है       | भीतर- |       |
| बाहर वाराणसी ।)                                                      |                     |                   |               |       |       |
| ६. देवधम्म जातक                                                      | • •                 | • •               | • •           |       | २१०   |
| (महिमास कुमार<br>प्रय्त का यथार्थ उत्तर दे<br>चन्द्रकुमार की जान बचा | अपने दोन            |                   |               |       |       |
| ७. कट्ठहारि जातक                                                     | ••                  | • •               |               | • •   | २२०   |
| (राजा ब्रह्मदत्त ब                                                   |                     |                   |               |       |       |
| एक लड़की पर आसक्त हो<br>लड़की को एक अंगठी दे ज                       | •                   |                   |               |       |       |
| के पास जाती है, तो राजा                                              | -                   | -                 | •             |       |       |
| पुत्र को अपनाना पडता ह                                               | •                   |                   |               |       |       |
| <b>८. गामणी जातक</b>                                                 |                     | • •               |               |       | २२३   |
| ९. मलादेव जातक                                                       | • •                 |                   | • •           |       | २२४   |
| (राजा को सिर का<br>इसे मृत्यु की पूर्व-सूचना<br>हो योगाभ्यास किया।)  |                     |                   |               |       |       |
| १०. सुखविहारी जातक                                                   | • •                 | • •               | • •           | • •   | २२९   |
| ( राजा संन्यासी होव                                                  | हर संन्यास <b>⊰</b> | मुख के आन         | नन्द में उल्ल | ठाम-  |       |
| वाक्य कहता है।)                                                      |                     |                   |               |       |       |

| विषय<br>२. सील वर्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | वृष्ठ       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ११. लक्खण जातक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २३३         |
| (दो मुगों में से मुर्ख मृग के सभी अनुयायी मारे जाते है।<br>बुद्धिमान अपने अनयाइयों सहित सकुशल लौटता है।)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| १२. निग्रोधमृग जातक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २३७         |
| (दो मृगों के दलों ने निश्चय किया कि बनारस के राजा<br>के रसोई घर के लिए बारी बारी से एक एक दल का एक एक<br>मृग रोज जाय। एक गिंभणी मृगी अपनी बारी के दिन न<br>जाकर दूसरे दिन जाना चाहती थी। उसने अपने दल के सर-<br>दार से कहा। नेता बोला—जिसकी बारी वह ही जाने। दूसरे<br>दल का नेता उस मृगी के बदले स्वयं चला गया। राजा ने<br>उसके आत्म-त्याग में प्रभावित होकर प्राणियों की हिमा करना<br>ही छोड दिया।) | •           |
| १३. कण्डिन जातक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २४७         |
| (कामकता के वशीभत हो एक मृग शिकारी के हाथों<br>मारा गया।)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| १४. वातमिग जातक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २५०         |
| (रस-नृष्णा के वशीभूत हो एक मृग पकडा गया।)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| १५. खरादिय जातक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २४४         |
| (एक बात न मानने वाला मृग शिक्षाकामी न होने के कारण पकडा गया।)  १६. तिपल्लत्थमिग जातक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>૨</b> ૫૬ |
| (एक बात मानने वाला मृग शिक्षाकामी होने में जाल में<br>फैसकर भी सकुञल बचकर चला आया।)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |

| विषय                                                                                                                                                                                                                                             | বৃচ্চ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| १७. मारुत जातक                                                                                                                                                                                                                                   | २६१   |
| (शीत के बारे में विवाद । शीत न कृष्ण पक्ष में होता है                                                                                                                                                                                            |       |
| न शुक्लपक्ष में। जब हवा चलती है, तभी शीत होता है।)                                                                                                                                                                                               |       |
| १८. मतकभत्त जातक                                                                                                                                                                                                                                 | २६३   |
| (एक ब्राह्मण श्राद्ध के हेतु भेडे को मारने जा रहा था।<br>भेडा हॅसा और रोया। ब्राह्मण के पुछने पर कारण कहा।)                                                                                                                                      |       |
| १९. आयाचितभत्त जातक                                                                                                                                                                                                                              | २६६   |
| (एक कुटम्बी को वृक्षदेवता का उपदेश।)                                                                                                                                                                                                             |       |
| २०. नलपाण जातक                                                                                                                                                                                                                                   | २६८   |
| (तालाब का राक्षस तालाब में उतर कर पानी पीने<br>वालों को पकड़ लेता था। बन्दरों ने बोधिसत्त्व का कहना<br>मान सरकण्डों की सहायतासे किनारे पर बैटे ही बैटे पानी पिया।<br>राक्षम उनका कुछ न बिगाइ सका।)                                               |       |
| २१. कुरुंगमिग जातक                                                                                                                                                                                                                               | २७२   |
| (वृक्ष पर बैठे हुए शिकारी ने मृग को लुभाने के लिए उसकी<br>ओर बढ़ाकर फल गिराए। मृग समझ गया, बोला—हे वृक्ष,<br>पहले तू फलों को सीघा जमीन पर गिराता था। अब अपने<br>धर्म को छोड़कर आगे बढ़ाकर गिरा रहा है। इसलिए मैं भी<br>अब दूसरी जगह जा रहा हूँ।) |       |
| २२. कुककुर जातक                                                                                                                                                                                                                                  | २७४   |
| (कुत्तों ने राजा के रथ के चमड़े और रस्सी को खा<br>लिया। राजा ने महल के कुत्तों के अतिग्क्ति शेष सभी कुत्तों                                                                                                                                      |       |

| विषय                                                                                                                                                                                                                  | वृष्ठ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| को मरवाना आरम्भ किया। वास्तविक अपराधी महल के                                                                                                                                                                          |       |
| कुत्ते ही थे। बोधिसत्त्व ने कृत्तों की जान बचाई।)                                                                                                                                                                     |       |
| २३. भोजाजानीय जातक                                                                                                                                                                                                    | . २७९ |
| (किसी दूसरे घोड़े से युद्ध न जीता जा सकता था। भोजा-<br>जानीय अक्व ने जखमी होने पर भी युद्ध किया और विजय पाई।)                                                                                                         |       |
| २४. आजञ्ज जातक                                                                                                                                                                                                        | . २८२ |
| (पूर्व जातक के सदृश ही आजञ्ज घोडे ने अपना पराऋम<br>दिस्ताया ।)                                                                                                                                                        | •     |
| २५. तित्य जातक                                                                                                                                                                                                        | . २८४ |
| (राजा का मांगलिक घोड़ा अभ्यस्त तीर्थ पर नहाना<br>नहीं चाहता था। बोधिमत्त्व ने उसका आशय जान, उसे नये<br>तीर्थ पर स्नान करवाया।)                                                                                        |       |
| २६. महिलामुख जातक                                                                                                                                                                                                     | . २८९ |
| (चोरों की बातचीत सुन महिलामुख हाथी उद्दण्ड हो<br>गया। फिर साघुजनों की बातचीत सुनकर शान्त हुआ।)                                                                                                                        |       |
| २७. अभिण्ह जातक                                                                                                                                                                                                       | . २९३ |
| (कुत्ते और हाथी का परस्पर इतना स्नेह था कि कुत्ते                                                                                                                                                                     |       |
| का साथ छ्टने पर हाथी ने खाना त्याग दिया।)                                                                                                                                                                             |       |
| २८. नन्दिवसाल जातक                                                                                                                                                                                                    | . २९६ |
| (एक आदमी ने अपने बैल के भरोसे दूसरे से शतं लगाई।<br>गाड़ी खींचने के समय बैल को अपशब्द कह दिया। बैल ने गाड़ी<br>न खींची। आदमी बाजी हार गया। फिर दुबारा अपशब्द न<br>कहने की प्रतिज्ञा करा बैल ने उसे दोहरी बाजी जिताई।) | ,     |

| विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | पृष्ठ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| २९. कण्ह जातक                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २९९   |
| (एक बैल ने अपनी बृढिया माँ को जिसने उसे पाला<br>था मजदूरी कमाकर एक हजार कार्पापण लाकर दिए।)                                                                                                                                                                                                                            |       |
| ३०. मुनिक जातक                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ξόξ   |
| (एक मुअर को खुब खिला पिलाकर मोटा किया जा<br>रहा था। एक बैल ने ईर्ष्या की। दूसरे ने कहा—ईर्ष्या मत<br>कर। यह केवल इसका मरण-भोजन है।)<br>४. कलावकवर्ग                                                                                                                                                                    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ७०६   |
| (मघ माणवक ने ग्रामसुधार के उपायों द्वारा ग्राम-<br>वासियों को सदाचारी बनाया। ग्राम-भोजक को बुरा लगा।<br>उसने राजा मे झठी शिकायत की। राजा ने मघ माणवक<br>पर हाथी छुड़वाया। मघ माणवक के मैत्रीबल के कारण हाथी<br>ने उसे कुछ न कहा। राजा ने प्रसन्न हो बोधिसत्त्व को मुक्त<br>किया। उम समय में वह यथेच्छ पुण्य करने लगे।) |       |
| ३२. नच्च जातक                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ३१५   |
| (हंमी बच्ची ने मोर के मौदर्य पर मुग्ध हो उसे अपना<br>पति चुना। मोर प्रसन्नता के मारे नाचने लगा। हंस ने उसे<br>लाज शरम छोड़ नाचने देख लड़की देने से इनकार कर दिया।)                                                                                                                                                     |       |
| ३३. सम्मोदमान जातक                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३१८   |
| (जब तक बटेरों का एक मत रहा चिड़ीमार उनका<br>कुछ न बिगाड़ सका। जब मतभेद हुआ, तो सभी चिड़ीमार<br>के जाल में फँम गए।)                                                                                                                                                                                                     |       |

| विषय                                                                                                                                                | पृष्ठ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ३४. मच्छ जातक                                                                                                                                       | . ३२० |
| एक मत्स्य अपनी मछली के साथ रित-क्रीडा करता हुआ<br>पकड़ा गया।)                                                                                       |       |
| ३५. वट्टक जातक                                                                                                                                      | . ३२३ |
| (जंगल में आग लगने पर बटेर-पोतक के माता पिता<br>उसे घोंसले में छोड़ चले गए । बटेर-पोतक ने सत्य किया की ।<br>आग बुझ गई ।)                             | •     |
| ३६. सकुण जातक                                                                                                                                       | ३२७   |
| (वृक्ष पर पक्षीगण रहते थे। शाखाओं के परस्पर रगड़<br>खाने से वृक्ष में आग लग गई। बोवियत्त्व ने सब पक्षियों को<br>अन्यत्र जाने को कहा।)               |       |
| ३७. तित्तिर जातक                                                                                                                                    | 330   |
| (बन्दर, हाथी और तित्तिर ने आपम में विचार कर<br>निश्चय किया कि जो ज्येष्ठ हो उसका आदर मन्कार होना<br>चाहिए।)                                         |       |
| ३८. बक जातक                                                                                                                                         | 448   |
| (बग्ले ने मछलियों को घोखा दे दे एक एक को ले जाकर<br>मार कर खाया। अंत में वह एक केकडे के हाथ से मारा<br>गया।)                                        |       |
| ३९. नन्द जातक                                                                                                                                       | 335   |
| (एक गृहपति मरते समय गड़ा धन छोड गया। नौकर<br>जब उसके लड़के को वह स्थान बताने जाता, तो वह वहाँ<br>पहुँचते ही धन की गर्मी के कारण गालिया बकने लगता ।) |       |

| विषय                                                                                                                                                                                                                                                | पुष्ठ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ४०. खदिरंगार जातक ,                                                                                                                                                                                                                                 | ३४२   |
| (मार ने बहुत कोशिश की कि प्रत्यक-बुद्ध को भिक्षा<br>न मिले। बोधिसत्त्व ने दहकते हुए अंगारों में जल भरने की भी<br>परवाह न कर दान दिया।)                                                                                                              |       |
| ५. अत्थकाम वर्ग                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| ४१. लोसक जातक                                                                                                                                                                                                                                       | ३४२   |
| (विहारवासी भिक्षु ने आगन्तुक भिक्षु के प्रति ईर्ष्यालु<br>हो एक गृहस्थ से झूठी निन्दा की। गृहस्थ ने उसके लिए जो<br>भोजन दिया, वह भी उसे नहीं दिया। इस दुष्कर्म के फल-<br>स्वरूप उसे नरक भोगना पड़ा।)                                                |       |
| ४२. कपोत जातक                                                                                                                                                                                                                                       | ₹ ₹   |
| (एक कौआ रस तृष्णा के वशीभूत हो कबतर के साथ<br>रहने लगा। रोज साथ चुगने जाता था। एक दिन बहाना<br>बना कर नही गया। घर पर उसने रसोइए की अनुपस्थिति<br>में चोरी से मांस खाना चाहा। रसोइए ने उसके पर नींच उनमें<br>निमक मसाला लगा उसे छीके में फेंक दिया।) |       |
| ४३. वेंळुक जातक                                                                                                                                                                                                                                     | ३६४   |
| (तपस्त्री ने साँप के बच्चे को पाला, जिसने उसे इस कर<br>मार डाला।)                                                                                                                                                                                   |       |
| ४४. मकस जातक                                                                                                                                                                                                                                        | ३६७   |
| (बढई ने अपने लड़के को सिर पर बैटे मच्छर को हटाने<br>के लिए कहा। लड़के ने मच्छर को मारने जाकर कुल्हाड़े से                                                                                                                                           |       |
| पिता को ही मार डाला।)                                                                                                                                                                                                                               |       |

| विषय                                                                                    |           |           |          |       | पृष्ठ      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|------------|
| ४५. रोहिणी जातक                                                                         | • •       | • •       |          |       | ३६९        |
| ्रोहिणी नाम की दास<br>हटाने जाकर माता को मार                                            |           | ⊓ता के सि | र की मिव | खयाँ  |            |
| ४६. आरामदूसक जातक                                                                       | • •       |           | • •      |       | ३७१        |
| (माली बानरों को उद<br>पस्थिति में पानी मीचते रहें।<br>कर उनकी जडों की लम्बाई<br>सींचा।) | बानरों ने | पौढों को  | उषाइ-उ   | ग्झाड |            |
| ४७. वारुणीजातक                                                                          | • •       | • •       | • •      | • •   | ३७३        |
| (शराब का व्यापारी<br>लिए कह गया। उसने शराब<br>कर दिया।)                                 |           |           |          |       |            |
| ४८. वेदब्भ जातक                                                                         | • •       | • •       | • •      |       | प्रथ       |
| (ब्राह्मण ने चोरों के लि<br>अपनी जान गॅवाई। बाद में वह<br>गए।)                          |           |           |          |       |            |
| ४९. नक्खत्त जातक                                                                        | • •       | • •       | • •      | ३     | 50         |
| (नक्षत्र विश्वास के कार<br>हुआ रहने पर भी लड़की न ी                                     |           |           | ववाह पक् | का    |            |
| ४०. दुम्मेघ जातक                                                                        | • •       | • •       | • •      | ٠. ३  | <b>5</b> 2 |
| (ब्रह्मदत्त कुमार ने राज<br>एक यज्ञ करेगा, जिसमें केवल<br>जाएगी। लोनों ने कुकर्म छोड़   | दुराचारी  |           |          | •     |            |

| विषय                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                  |                                                       |                                         | पृष्ठ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|
| . आसिस वर्ग                                                                                                                                                                                            |                                                      |                                                  |                                                       |                                         |       |
| ५१. महासीलव जातक                                                                                                                                                                                       | • •                                                  | • •                                              |                                                       | • •                                     | ३८७   |
| (काशी राज्य से नि<br>वहाँ के राज्य को भड़का व<br>नरेश ने विरोध न कर स<br>अंत में कोशल नरेश को क                                                                                                        | काशी पर<br>त्याग्रही ढं                              | आक्रमण<br>गंसे काम                               | कराया ।<br>िलिया । .                                  | काशी<br>                                |       |
| ५२. चूलजनक जातक                                                                                                                                                                                        |                                                      | • •                                              | • •                                                   |                                         | ३९४   |
| ५३. पुण्णपाति जातक                                                                                                                                                                                     |                                                      | . •                                              | . •                                                   |                                         | ३९५   |
| (धूर्तों ने शराब में वि<br>मेठ उनकी चालाकी समझ                                                                                                                                                         |                                                      | ,एक सेठ क                                        | ी लूटना च                                             | गहा ।                                   |       |
| ५४. फल जातक<br>(आम के वृक्ष की त<br>सत्त्व ने अपने साथी काफिले                                                                                                                                         |                                                      | _                                                |                                                       | बोधि-                                   | 390   |
| ५५. पंचाबुध जातक<br>(एक कुमार तक्षशिक<br>उसे माण में श्लेपलोम यक्ष<br>मण किया। उसके शस्त्र ए<br>चिपक गए। तब भी कुमार<br>प्रहार किया। वह भी चिपक<br>भी चिपक गया। कुमार ने त<br>पुरुष-सिंह जान छोड़ दिया | मिला। वृ<br>किएक क<br>नेहिम्मत<br>कगए। सि<br>बिभीहिम | हुमार ने इ<br>रके यक्ष<br>त न हारी<br>तर से प्रह | ास्त्रों से व<br>के बालों व<br>। हाथ पैया।<br>र किया। | ाया।<br>आक्र-<br>भें ही<br>रों से<br>वह | 800   |
| ५६. कंचनक्खन्ध जातक                                                                                                                                                                                    | • •                                                  | • •                                              | • •                                                   | • •                                     | ४०४   |
| (एक सेट के गड़े हुए<br>गया। वह उसे एक साथ उ<br>ले आया।)                                                                                                                                                |                                                      |                                                  |                                                       |                                         |       |

| विषय                                                              | पृष्ठ |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| ५७. वानरिन्द जातक                                                 | You   |
| (मगरमच्छ अपनी स्त्री के कहने से बानर का हृदय-                     |       |
| मास चाहता था। बानर अपनी हुशियारी से बच निकला।)                    |       |
| <b>५</b> ८. तपोधम्म जातक                                          | ४१०   |
| (एक बानर अपने बच्चों को भी दाँत से काटकर खस्सी                    |       |
| कर डालता था कि कहीं बड़े होकर उसे अधिकारच्युत न कर                |       |
| दें। बोधिसत्त्व ने अपनी योग्यता सिद्ध की। बानर ने जान             |       |
| देदी।)                                                            |       |
| ५९. भेरिवाद जातक                                                  | ४१२   |
| (कान्तार मे गुजरते हुए लड़के ने पिता का कहना न                    |       |
| मान अत्यधिक भेरी बजाई। चोरों ने आकर धन लूट लिया।)                 |       |
| ६०. संबंधमन जातक                                                  | ४१४   |
| (अत्यधिक शंख बजाने मे चोरों द्वारा ऌटे गए।)                       |       |
| ७. इत्थि वर्ग                                                     |       |
|                                                                   | VA.C  |
| ६१. असातमन्त जातक                                                 | 886   |
| (माँ के कहने में ब्राह्मण कुमार तक्षशिला जा असात-                 |       |
| मन्त्र अर्थात् स्त्रियों के दुर्गुण सीख कर आया। स्त्रियाँ अत्यन्त |       |
| निन्दित होती हैं, समझ प्रव्रजित हो गया।)                          |       |
| ६२. अंडभूत जातक                                                   | ४२२   |
| (राजा और पुरोहित जुआ खेलते थे। पहले राजा                          |       |
| की जीत होती थी; फिर पुरोहित की होने लगी। राजा को                  |       |
| कारण पता लगा—पुरोहित के घर में एक क्वाँरी लड़की थी                |       |
| जिसका सतीत्व रक्षित था। राजा ने धूर्त के हाथों उस बालिका          |       |
| का सतीत्व नष्ट करवाया। अंत में पुरोहित ने स्त्रियों को अध-        |       |
| मिणी जान, उन्हें निकलवा दिया।)                                    |       |

| विषय                                                                                                                                                                                                                                            | पृष्ठ           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ६३. तक्क जातक                                                                                                                                                                                                                                   | ४२९             |
| (गंगा में बहा दी गई एक स्त्री को बोधिसत्त्व ने बचाया।<br>उसने बोधिसत्त्व का शील नष्ट कर फिर उसे चोरों के हाथ से<br>मरवाना चाहा। चोरों के मरदार ने उस स्त्री को मार डाला।)                                                                       |                 |
| ६४. दुराजान जातक                                                                                                                                                                                                                                | 833             |
| (स्त्रियों का स्वभाव दुर्जेय है ।)                                                                                                                                                                                                              |                 |
| ६५. अनभिरत जातक                                                                                                                                                                                                                                 | ४३६             |
| (शिष्य ने स्त्रियों के दुराचार की शिकायत की। आचार्य्य<br>ने कहा—उन पर क्रोध करना बेकार है। वह सब के साम्-<br>हिक उपयोग की चीज होती ही है।)                                                                                                      |                 |
| ६६. मुदुलक्खण जातक                                                                                                                                                                                                                              | スタニ             |
| (एक तपस्वी को जो राजा की मृदुलक्षणा नामक रानी<br>पर आसक्त हो गया था रानी अपने बुद्धिबल मे रास्ते पर ले<br>आई।)                                                                                                                                  |                 |
| ६७. उच्छंग जातक                                                                                                                                                                                                                                 | <b>88</b> \$    |
| (एक स्त्री के भाई, पित और पुत्र को राजा ने पकड़<br>लिया। स्त्री ने उन्हें छुड़ाना चाहा। राजा तीनों में से एक<br>को छोड़ने पर राजी हुआ। स्त्री ने भाई को ही छोड़ने के लिए<br>कहा, क्योंकि भाई ही दुर्लंभ है। पित और पुत्र तो दोनों सुलभ<br>हैं।) |                 |
| ६८. साकेत जातक                                                                                                                                                                                                                                  | <del>ሄ</del> ሄሂ |
| (बिना पूर्व देखे आदमी में भी विश्वास होता है।)                                                                                                                                                                                                  |                 |
| ६९. विसवन्त जातक                                                                                                                                                                                                                                | 880             |
| (एक बार छोड़े हुए विष को सर्प ने निकालने से इन-<br>कार किया; अग्नि में प्रवेश करने के लिए भी तैयार हो गया।)                                                                                                                                     |                 |

| विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | वृष्ठ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ७०. कुद्दाल जातक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KKO   |
| (कृदाल-पंडित कुदाल के मोह में पड़ छः बार गृहस्थ<br>और प्रव्रजित हुआ। अंत में कृदाल को पानी में फेंक उसके मोह<br>से मुक्त हुआ।)                                                                                                                                                                                                       |       |
| ८. वर वर्गण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| ७१. वरण जातक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ४४६   |
| ( आलसी लड़का जंगल से गीली लकडी ले आया।<br>जिसके कारण आग न जल सकी। विद्यार्थियों को यवागु खाकर<br>गाँव जाना था, वे न जा सके। आचार्थ्य महित सबकी हानि<br>हुई।)                                                                                                                                                                         |       |
| ७२. सीलवनागराज जातक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ४६०   |
| (एक आदमी जंगल में रास्ता भूल गया था। हाथी ने<br>उसकी जान बचाई। अकृतज्ञ मनुष्य उसके दाँत माँगने गया।<br>हाथी ने प्रसन्नता पूर्वक एक एक करके अपने सब दाँत और अंत<br>में दाढ़ें तक कटवा दी।)                                                                                                                                            |       |
| ७३. स <del>च्चं</del> किर जातक ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ÉR    |
| (दुष्ट कृमार को उसकी दुष्टता के कारण अमात्य-जन<br>नदी में डुबा आए। वह एक बहते लक्कड़ पर मवार हो गया।<br>उसी लक्कड़ पर एक सर्प, चूहा और तोता भी थे। तपस्वी ने<br>उनकी जान बचाई। सर्प, चूहा तथा तोता कृत उपकार को नही<br>भूले। दुष्ट कुमार ने राजा होने पर तपस्वी की भलाई का बदला<br>बुराई से दिया। उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पडा।) |       |
| ९४. रुक्खधम्म जातक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9     |
| (एक दूसरे के आश्रय से ग्वड़े वृक्षों का आँघी कुछ न<br>बिगाड़ सकी। अकेले खड़े वृक्ष उखड़ कर गिर गए।)                                                                                                                                                                                                                                  |       |

| विषय                                 |                  |            |               |                  | पृष्ठ        |
|--------------------------------------|------------------|------------|---------------|------------------|--------------|
| ७५. मच्छ जातक                        | • •              | • •        | • •           | 8                | ४७२          |
| (मछली ने पर्जन                       |                  | अपने शी    | ल-बल से       | वर्षा            |              |
| बरसाने पर मजब्र वि                   | घ्या । )         |            |               |                  |              |
| ७६. असंकिय जातक                      | • •              | • •        | • •           | ٠. ٧             | ८७६          |
| (एक काफले के व<br>लगा। कारण चोरों से |                  |            |               | <sup>-</sup> नही |              |
| ७७. महासुपिन जातक                    |                  | • •        |               | ४                | ভৈহ          |
| (राजा ब्रह्मदत्त                     | ने १६ स्वप्      | न देखे।    | ब्राह्मणों ने | उसे .            |              |
| डरा उसके हाथ से महार                 | न्यज्ञ कराने     | चाहे; जि   | मिमें पश्उ    | ों का            |              |
| घात होता। बोधिमत्त्व न               | ने स्वप्नों की   | यथार्थ व्य | ारूया कर      | राजा             |              |
| को निर्भय किया।)                     |                  |            |               |                  |              |
| ७८. इल्लीस जातक                      |                  | • •        |               | ¥                | ??           |
| (कंजस सेट न वि                       | क्सीको दान       | दिता था    | न स्वयं       | खाता             |              |
| था। उसके पिता ने जो                  | इन्द होकर        | पैदा हुआः  | था इल्लीन     | गकी              |              |
| शकल बना इल्लीस के                    | ो सीवा वि        | क्या ।)    |               |                  |              |
| ७९. खरस्सर जातक                      | • •              | • •        | • •           | ሂ                | ς <b>ο</b> 3 |
| (गाँव का मुख्यिया                    | चोगें से वि      | मलकर ग     | वि ल्टवात     | ाथा।)            |              |
| ८०. भीमसेन जातक                      | • •              | • •        | . • •         | પ્ર              | ο¥           |
| (सारे जम्बद्दीप में                  | प्रसिद्ध एक      | धनधारी व   | नद के छोत     | टे पन            |              |
| के कारण भीमसेन नाम                   | के आदमी क        | ो<br>ओगेकः | रके रहता      | था।              |              |
| भीमसेन को अभिमान हो                  | ा गया। उ         | मे मृह की  | खानी पड़      | हो ।)            |              |
| अपायिम्ह वर्ग                        |                  |            |               |                  |              |
| <b>८१. सुरापान जातक</b>              | • •              | • •        | • •           | X                | ξr           |
| (प्रव्रजित शराव                      | <b>भीकर अपने</b> | आप को      | भूल गए        | र् ।)            |              |
|                                      |                  |            |               |                  |              |

| विषय                                                                  |                   |            |                   | वृष्ट          |   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|----------------|---|
| ८२. मित्तविन्द जातक                                                   | • •               | • •        |                   | ५१४            | , |
| <b>८३. कालकण्णि जातक</b>                                              |                   | • •        | • •               | ٠. ٧१٤         |   |
| (अनाथपिण्डिक ने<br>के साथ मैत्री धर्म निबाहा<br>में अन्तर नही पटने टि | । लोगों वे        |            |                   |                |   |
| ८४. अत्यस्सद्वार जातक                                                 |                   | • •        | • •               | ধ্१=           |   |
| (पिताने अपनंम<br>अर्थ (उन्नति) के छः                                  |                   | •          | <b>इन के</b> उत्त | <b>ा</b> र में |   |
| ८४. किम्पक्क जातक                                                     | • •               |            |                   | ५२०            |   |
| (आम के सदृश प्रतं<br>का कहना न मान खाने व<br>कटिनाई में बचे। न खा     | ाले मन्ष्यों      | में से कुछ | इमर गए,           |                |   |
| -६. सीलवीमंस जातक                                                     | • •               | • •        | • •               | ५२३            |   |
| (एक ब्राह्मण ने केय<br>उसका आदर गुण के कारण<br>चोरी करके देखा।)       | •                 |            | _                 |                |   |
| ७. मंगल जातक                                                          |                   | • •        | • •               | ५२६            |   |
| (शकुन-विश्वासी ब्राह<br>ने ले लिए। तपस्वी के उप<br>दूर हुआ।)          |                   |            |                   |                |   |
| ८. सारम्भ जातक                                                        | • •               | • •        | • •               | খ্ৰ৹           |   |
| (नन्दि विशाल जात                                                      | क (२८)            | के सदृ     | त्र ।)            |                |   |
| ९. कुहरू जातक                                                         | • •               | • •        | • •               | ধ্রহ           |   |
| (तपस्वी के पास गृह                                                    | <b>हस्थ</b> ने सो | ना रक्खा   | था। लाल           | <b>ज्</b> ची   |   |

| विषय                                                                                                                                                                                         | वृष्ठ       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| तपस्वी ने सोना उड़ा लिया। व्यापारी ने तपस्वी की ढोंग भरी<br>बात सून उस पर चोरी का शक कर मोना निकलवाया।)                                                                                      |             |
| ९०. अकतञ्जू जातक                                                                                                                                                                             | XžX         |
| (अकृतज्ञ सेठ ने अनाथ पिण्डिक के भेजें व्यापारियों<br>के साथ अकृतज्ञता का बरताव किया और फल पाया।)                                                                                             |             |
| १०. लित्त वर्गं                                                                                                                                                                              |             |
| ९१. लित्त जातक                                                                                                                                                                               | ४३७         |
| (दो जुआरी जुआ खेलते। एक हारने के समय गोटियो<br>को मुह में डाल लेता। दूसरे ने गोटियों को विष से रँगा। जुआरी<br>विषैली गोटियाँ निगलने से मुर्छित हो गया। पहले ने मरते-<br>मरते उसकी जान बचाई।) |             |
| ९२. महासार जातक                                                                                                                                                                              | ४३९         |
| (एक बन्दरी रानी का मुक्ताहार चुरा ले गई। चोर<br>का पता न लगता था। अमात्य ने अपनी अकल मे चोर का<br>पता लगा हार निकलवा लिया।)                                                                  |             |
| ९३. विस्सासभोजन जातक                                                                                                                                                                         | ጀጸድ         |
| (मृगी के स्नेही सिंह को ग्वाले ने मृगी के शरीर में हला-<br>हल विष पोत कर मार डाला।)                                                                                                          |             |
| ९४. <mark>लोमहंस जातक</mark><br>(बोघिस <del>स्</del> व की काय- <del>ब</del> लेश-चर्स्या का वर्णन।)                                                                                           | <b>44</b> 0 |
| ९४. महासुदस्तन जातक                                                                                                                                                                          | <b>44</b> 3 |

| विषय                                                                                                                      |                                    |                             |                           |                | वृष्ठ  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------|--------|
| ९६. तेलपत्त जातक                                                                                                          | • •                                | • •                         | • •                       | • •            | ४४६    |
| (यक्षिणियों ने तरह<br>उसके सारे साथी यक्षिणिय<br>को न रूप ने, न शब्द ने, न<br>आकर्षित किया। गान्धा<br>उसे अपना राजा चुना। | ों के जाल<br>ारस ने, न<br>र देश के | 5 में फॅस ग<br>न गन्ध ने, 3 | ए। किन्तु<br>गौर न स्पर्श | कुमार<br>ते ही |        |
| ९७. नामसिद्धि जातक                                                                                                        |                                    |                             | • •                       | • •            | प्रदृह |
| (एक विद्यार्थी का<br>की तलाश में बहुत घुमा<br>मात्र के लिए होता है, नाम<br>आया।)                                          | । अंत मे                           | यह समझ                      | कि नाम                    | बुलाने         |        |
| ९८. कूटवाणिज जातक                                                                                                         | • •                                | • •                         | • •                       |                | ४६९    |
| (पण्डित और अति<br>साझा व्यापार किया । हिस्स<br>हिस्से लेने चाहे । उसकी च<br>जलते जलते बचा ।)                              | सा बाँटने                          | के समय अ                    | ति-पण्डित                 | ने दो          |        |
| .९. परोसहस्स जातक                                                                                                         | • •                                | • •                         | • •                       | • •            | ४७२    |
| (आचार्य्य ने मरते<br>शिष्य को छोड़ आचार्य्य के इ                                                                          |                                    | _                           |                           |                |        |
| ०. असातरूप जातक                                                                                                           | • •                                | • •                         |                           | • •            | ४७४    |
| (कोशल नरेश बारा<br>को पकड़ ले गया। लड़के<br>और माता की सलाह से बिन                                                        | ने बड़े हो                         | कर कोशल                     | पर चढ़ाई                  | की             |        |

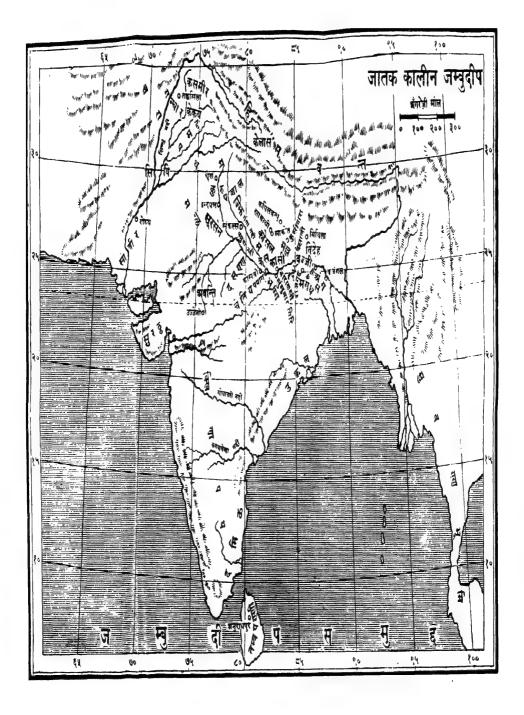

# जा त क

[प्रथम खराड]

# जातक ग्रहकथा

## उपोद्घात

लाखों जन्मों में जिन महाँच लो क ना य ने संसार का अनन्त हित किया उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ; घ में को हाथ जोड़ता हूँ; तथा सब से आदर-, णीय (भिक्षु-) सं घ की पूजा करता हूँ। इन तीनों र त्नों के नमस्कारादि (से प्राप्त) इस पुण्य के प्रताप से सब उपद्रवों का नाश हो। प्रकाश-स्वरूप महाँच (बुद्ध) ने अ प ण्ण के आदि जातकों को पहले कहा, जिन्हें कि लोक के उद्धार की इच्छा से, नायक, शास्ता (बुद्ध) ने बुद्ध होने के लिए आवश्यक अनन्त सामग्री की प्राप्त के लिए पूरा किया। उन सब पूर्व जन्म की कथाओं के संग्रह को धर्म (-ग्रन्थ) संग्रह करने वालों ने जातक नाम से संगायन किया। बुद्ध-धर्म की चिर-स्थित चाहने वाले अ थं द शों स्थविर, सहवासी तथा एकान्तप्रेमी शान्त चित्त, पण्डित बुद्ध कि क कहने से महापुरुषों के चिरत्र के अनन्त प्रभाव को प्रकट करने वाली जा त क अर्थवर्णना की म हा वि हा र वालों के मत के अनुसार व्याख्या करेंगा। मेरी इस व्याख्या को सब सज्जन अच्छी तरह ग्रहण करें।

<sup>े</sup>बुद्ध, धर्म संघ--यह तीन रत्न है।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>अपण्णक (जातक), प्रथम जातक ।

<sup>ै</sup> बुद्ध-निर्द्याण के बाद उनके उपदेशों को संग्रह करने वाले।

<sup>&</sup>lt;sup>'</sup> प्राचीन अठारह बौद्ध सम्प्रदायों में से एक ।

<sup>े</sup> पुराने बौद्ध-सम्प्रदाओं में से, प्राचीन स्थविर-सम्प्रदाय का सिंहलमें एक भेद ।

जातक की यह व्याख्या 'दूरेनिदान', 'अविदूरे-निदान', 'सन्तिके-निदान'—
्न तीनों निदानों में विणित है, और जो इसे इस तरह से सुनते हैं, वे आरम्भ से
भली प्रकार समझने के कारण ठीक समझते हैं। इसिलिए हम इसे इन तीनों निदानों
में विभक्त करके कहेगें। पहले इन तीनों निदानों के वर्गीकरण को ही समझ लेना
चाहिए। भगवान् दीपङ्कर' के चरणों में जीवन अर्पण करने के समय में लेकर
बेस्सन्तर का शरीर छोड़ तुषित-स्वर्ग लोक में उत्पन्न होने तक की (जीवन-)
कथा 'दूरेनिदान' कही जाती है। तुषित-लोक में च्युत होकर बोष गया (बोधिमण्ड) में बुद्ध होने तक की कथा 'अविदूरे-निदान' कही जाती है। (उपरान्त)
'सन्तिके-निदान' तो भिन्न-भिन्न स्थानों में विचरते हुए उन-उन स्थानों पर जो
जीवन-कथा मिलनी है वह (ही है)।

#### क. दूरेनिदान

#### १. सुमेध (बाल्य, वैराग्य)

'दू रे नि दा न' इस प्रकार है:---

चार असंखेय्य एक लाख कल्प पहले अमरवती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में सुमेध नामक ब्राह्मण रहता था। वह माता-पिता दोनों के कुल से सुजात, शुद्ध-जन्मा, सात पीढ़ी तक कुल दोष में रहित, सुन्दर, दर्शनीय, मनोहर, उत्तम रङ्ग के मौन्दर्य में युक्त था। उसने और कोई काम न कर ब्राह्मणों ही की विद्या सीखी थी। बचपन में ही उसके माता-पिता मर गये। तब खजानची ( राशि-वर्द्ध क अमात्य) बही खाता ( = आय-पुस्तक) लेकर आया और सोना, चाँदी, मोती आदि से भरी कोठरियों को खोल-खोलकर कहने लगा—'इतना मातृ-धन है। इतना पितृ-धन है। इतना दादा-परदादा का धन है...। इस प्रकार सात पीढ़ी तक के धन को कहकर बोला, "कुमार लो इसे सॅभालो!"

<sup>&#</sup>x27;सब से पहले बुद्ध।

<sup>ै</sup>देखो वेस्सन्तर जातक (४३८)।

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> बही-खाता रखने वाला राशि-वर्धक नामक मन्त्री।

मुमेध पिण्डित ने मोचा—"इम धन को संग्रह कर मेरे पिता, पितामह आदि परलोक जाते हुए एक पैसा ( = कार्पापण) भी साथ नहीं ले गये, लेकिन मुझे इमें साथ लेकर ही जाना चाहिए।"

उसने राजा को कह नगर में दिखोरा पिटवाया; और जन-समूह को दान दे तापमों के सम्प्रदाय में साधु हो गया। इस बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए यहाँ सुमेध की कथा का कहा जाना जरूरी है। सुमेध की कथा कुछ-न-कुछ बुढ़-वंस' में आई है, लेकिन उस कथा के पद्यमय (=गाथा-सम्बन्ध में आई) होने से, (उसका) अर्थ ठीक स्पष्ट नहीं होता। इसलिए हम उस कथा को बीच-बीच में उन गाथाओं के सम्बन्ध को स्पष्ट करते हुए कहेंगे।

चार असंखेय्य एक लाख कल्प पूर्व दम प्रकार के शब्दों मे युक्त अमरवती अथवा अमर नामके एक नगर था, जिसके बारे में बृद्ध-वन्स में कहा है —

"चार असंखेय्य एक लाख कल्प पूर्व एक मनोरम, दर्शनीय, दस शब्दों से युक्त, अन्नपान से संयुक्त 'अ म र' नामक नगर था।"

वहाँ 'दम शब्दों में युक्त' का अर्थ है—हाथी-शब्द, अञ्व-शब्द, रथ-शब्द, भेरि-शब्द, मृदङ्ग-शब्द, वीणा-शब्द, गीत-शब्द, गङ्ख-शब्द, ताल-शब्द, खाने-पीने का शब्द—इन दस शब्दों में युक्त। इन दमों शब्दों को एकत्र ग्रहण करने में:—

हस्ति-शब्द, अश्व-शब्द और भेरि, शंख, रथ आदि शब्द, खाने पीने का शब्द और अन्नपान का घोष।

'बुद्ध-वंस' में इस गाथा को कहकर:---

"सर्वाङ्ग सम्पूर्ण, सब भोगों से युक्त, सात रत्नों से सम्पन्न, नाना जन समा-कुल, देव नगर की तरह वैभवशाली, पुण्यात्माओं के निवास, अमरवती नाम नगर में, करोड़ों का मालिक बहुत से धन धान्य वाला, वेद-पाठी (अध्यायक) मन्त्रधर, तीनों वेदों में पारङ्गत, लक्षण, इतिहास और सद्धर्म में पूर्णता-प्राप्त सुमेध नामक बाह्मण रहता था।"

एक दिन महल के ऊपर के सुन्दर कोठे पर आसन मार कर एकान्त में बैठा

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> सुत्तपिटक के खुद्दक-निकाय का एक ग्रन्थ।

हुआ सुमेध पण्डित सोचने लगा—'पण्डित! जन्म ग्रहण करना दुःख है। प्रत्येक जन्म में मृत्यु दुःख है। उत्पन्न होना, बूढ़ा होना, रोगी होना (तथा)मरना; मेरे लिए अनिवार्य है। अतः मुझे चाहिए कि मैं उस अमृत महा-निर्वाण को खोजूं जो उत्पत्ति, जरा, व्याधि, दुःख तथा सुख से रहित है और शीतल तथा अमृत स्वरूप है। आवागमन से मुक्त होने का एक निर्वाण-मार्ग अवञ्य होगा। इसीलिए कहा है—

"तब मैंने एकान्त में बैठ कर सोचा कि आवागमन तथा शरीर-त्याग— दोनों दुःख हैं। अतः उत्पत्ति, जरा और व्याधि से युक्त में, अजर, अमर (और) क्षेम (-स्वरूप) निर्वाण को खोजूं। अवश्य ही मुझे इस नाना प्रकार के गन्वगी. से भरे, अपवित्र शरीर को छोड़ कर माया ममता रहित हो (चला) जाना होगा।

"जो मार्ग है, वह होगा (रहेगा) ही। वह न हो (ऐसा) नहीं हो सकता। ससार से मुक्ति के पाने के लिए में उसी मार्ग को खोजुंगा।"

वह आगे भी ऐसा मोचने लगा:---

"जिस प्रकार लोक में दुःख का प्रतिपक्षी सुख है, उसी प्रकार आवागमन (=भव) का प्रतिपक्षी आवागमन का अभाव (=विभव) भी अवश्य होना चाहिए। जिस प्रकार गर्मी के रहने पर, उसको शान्त करने वाली ठण्डक भी रहती है, इसी प्रकार राग आदि अग्नियों का शमन करने वाला निर्वाण भी अवश्य होगा। जिस प्रकार पाप का प्रतिपक्षी पुण्य तथा निर्वोपता है, उसी प्रकार इस पापी ( दुःखमय) जन्म के रहते सारे जन्मों के क्षय होने से जन्म रहित निर्वाण भी अवश्य होगा। इसीलिए कहा है:—

"जैसे यदि दुःख है, तो सुख भी है; वैसे ही आवागमन है तो आवागमन का अभाव भी है। जैसे गर्मी के रहने पर, उसके विपरीत शीतलता भी है, इसी प्रकार त्रिविध अग्नि के रहते निर्वाण भी होना चाहिए। जिस प्रकार पाप के रहने पर पुण्य भी है; उसी प्रकार जन्म के रहने पर आवागमन से मुक्ति भी होनी चाहिए।"

और भी मोचने लगा:--

जिस प्रकार मल के ढेर में डूबे मनप्य को दूर से भी पाँच रंगों के कमलों से आच्छादित तालाब को देख कर 'मुझे किस मार्ग से तालाब तक पहुँचना चाहिए' सोच तालाब को खोजना चाहिए। यदि वह न खोजे, तो उसमें नालाब का दोष नहीं। इसी प्रकार सब मलों को घोने में समर्थ अमृत रूपी निर्वाण के महान तालाब के रहते (यदि मनुष्म) उसे न खोजे, तो उसमें अमृत रूपी निर्वाण के महान् तालाब का दोष नहीं। जिस प्रकार डाकुओं से घिरा हुआ मनुष्य भागने का रास्ता रहने पर भी, यदि न भागे तो वह रास्ते का दोष नहीं, उस आदमी का ही दोष है। इसी प्रकार यदि मलों से लिप्त मनुष्य निर्वाण की ओर ले जाने वाले कल्याणमार्ग के रहते भी, उस मार्ग को न खोजे, तो वह मार्ग का दोष नहीं, उस आदमी का ही दोष है। जैसे रोग-प्रस्त मनुष्य रोग चिकित्सक वैद्य के रहते भी, यदि उस वैद्य को ढूंढ कर रोग की चिकित्सा न कराये, तो वह वैद्य का दोप नहीं। इसी प्रकार जो (चित्त-) मल के रोग से पीड़ित मनुष्य, मल के दूर करने के उपाय के जानकार आचार्य के विद्यमान् रहते भी (उन्हें) नहीं खोजना, तो यह उसी का दोष है, मल-निवारक आचार्य का दोष नहीं। इसीलिए कहा है:——

"जैसे गन्दगी में फँसा हुआ मनुष्य, पानी से भरे तालाब को (दूर से) देख कर भी, यदि उसे नहीं खोजता; तो वह तालाब का दोष नहीं। इसी प्रकार मल धो देनेवाले अमृत-सरोवर के रहते भी, यदि मनुष्य उस सरोवर को नहीं खोजता, तो वह उस अमृत-सरोवर का दोष नहीं। जैसे शत्रुओं से घरा हुआ (मनुष्य) यदि भागने का मार्ग रहते भी नहीं भागता है, तो उसमें मार्ग का दोष नहीं। इसी प्रकार मलों से घरा हुआ (मनुष्य) यदि कल्याणकारो मार्ग के रहते भी उस मार्ग को नहीं ढूंढ़ता है, तो वह उस मार्ग का दोष नहीं। जिस प्रकार रोग से पीड़ित पुरुष, यदि चिकित्सक के विद्यमान् रहते भी, उस रोग की चिकित्सा नहीं करता, तो वह चिकित्सक का दोष नहीं; इसी प्रकार मल के रोग ते दुखी, पीड़ित पुरुष भी, यदि मल-निवारक आचार्य को नहीं खोजता, तो वह आचार्य का दोष नहीं।"

और भी सोचने लगा:---

"जैसे शौक़ीन आदमी गले में लगे हुए मैल को उतार कर सुख-पूर्वक जाता है, इसी प्रकार मुझे भी इस मिलन काय को छोड़ ममता रहित हो निर्वाण-नगर में प्रवेश करना चाहिए। जिस प्रकार स्त्री-पुरुष मल-मूत्र करने के स्थान पर मल-मूत्र करके न तो उसे अपने अंक (=उच्छङ्ग) में ले कर जाते हैं, न उसे अपने पल्ले में ही बाँध कर ले जाते हैं बिल्क उसके प्रति घृणा कर अनिच्छुक हो, उस (मल-मूत्र) को वही छोड़ जाते हैं, इसी प्रकार मुझे भी इस मिलन-काय

को अनिच्छुक हो छोड़ अविनाशी (-अमृत) निर्वाण नगर में प्रविष्ट होना चाहिए। जैसे मल्लाह लोग पुरानी नाव को बेपरवाह हो छोड़ जाते हैं, इसी प्रकार मैं भी इस नौ छिद्रों से चूने वाले शरीर को छोड़ बे-परवाह हो निर्वाण-नगर में प्रवेश करूँगा। जैसे अनेक रत्नों को ले कर चोरों के साथ जाने वाला मनुष्य, अपने रत्नों के नाश होने के डर से, उन चोरों को छोड़ कर कल्याणकारी मार्ग ग्रहण करता है; इसी प्रकार यह जो शरीर है, सो यह भी रत्नलूटनेवाले डाकुओं की तरह है। यदि मैं इस शरीर के प्रति लोभ रक्ख्गा, तो मरा आर्य मार्ग रूपी पुण्य (=रन्न) नष्ट हो जायगा। इसलिए मुझे इस डाकू के समान शरीर को छोड़ कर निर्वाण-नगर में प्रवेश करना चाहिए। इसीलिए कहा, है:---

"जिस प्रकार मनुष्य मुदें को गले में बाँधने से घृणा कर उसे स्वेच्छापूर्वक अपने आप खुशी से छोड़ जाये, उसी प्रकार में इस नाना प्रकार की गन्दगी से भरी अपिवत्र काया को बे-परवाह तथा आकांक्षा (= अर्थ) रहित हो छोड़ जाऊँ। जैसे स्त्री-पुरुष मल-मूत्र करने के स्थान पर मल को बिना किसी चाह अथवा आकांक्षा के छोड़ कर चले जाते हैं, इसी प्रकार में इस नाना प्रकार की गन्दगी से भरी काया को पाखाने (=वच्चकुटि) में मल के समान छोड़ कर चल हूंगा। जैसे मल्लाह पुरानी, टूटी फूटी, पानी भर जाने वाली नाव को बिना किसी चाह या आकांक्षा के छोड़ कर चले जाते हैं, वैसे ही में इस नौ छिद्रों से सदा गन्दगी बहाने वाले शरीर को, मल्लाह की नाव की तरह, छोड़ कर चल ढूंगा। जैसे सामान ले कर जाता हुआ पुरुष चोरों के सामान लूट लेने के डर से (रास्ता) छोड़ कर जाता है। इसी प्रकार यह शरीर महा-चोर के समान है। इसिलए में इसे कुशल (=कर्म) के नाश के डर से छोड़ कर जाऊँगा।"

#### २. संन्यास

इस प्रकार सुमेध पण्डित नाना प्रकार के दृष्टान्तों से इस अनासिक्त के भाव का चिन्तन कर, पूर्वोक्त विधि से अपने घर पड़ी अनंत भोग की वस्तुओं को याचकों और पथिकों को प्रदान कर, महादान दे, चीजों और कामुकता के लोभ को छोड़, अमर (नामक) नगर से निकल कर अकेले ही हिमालय में धम्मक नाम पर्वत के पास आश्रम, पर्ण-कुटी और टहलने का चब्तरा (== चंकमण भूमि)' बना कर पाँच नीवरणों से रिहन 'इस प्रकार एकाग्र चित्तता' आदि कम से कहे गये आठ कारण-गुणों से युक्त अभिका (= ज्ञान) नामक बन की प्राप्ति के लए, उस आश्रम में नी दोषों वाले वस्त्रों को छोड़ कर, बारह गुणों से युक्त छाल (= वल्कल) को धारण कर ऋषियों के नियमानुसार साधु बन गये। इस तरह साधु बन आठ दोषों से युक्त उस पर्ण-कुटी को छोड़, दस गुणों से युक्त 'वृक्ष की छाया' के नीचे जा कर, अनाज के बने सभी भोजनों को छोड़, वृक्ष से गिरे फलों को ही खाने लगे। बैठे, खड़े रहते तथा चलते हुए ही (=अर्थात् कभी न लेट कर) योगाम्यास (= प्रयत्न) करते हुए सात दिनों के अन्दर ही अन्दर आठ समापत्तियों और पाँच अभिञ्जाओं को पा लिया। इसी प्रकार उसने इच्छित अभिञ्जा-बन प्राप्त किया।

इसीलिए कहा गया है:---

"इस प्रकार विचार कर मैं अरबों घन याचकों और अनाथों को दे हि मा ल य में चला आया। हिमालय के पास ही घम्म क नामक पर्वत है। वहाँ मैं ने आश्रम, पर्ण-कुटी तथा पाँच दोवों से रहित टहलने का चबूतरा (= चंक्रमण-भूमि) बनाया, और आठ गुणों से युक्त अभिञ्जा-बल प्राप्त किया। नौ दोवों से युक्त वस्त्र को छोड़ कर बारह गुणों से युक्त छाल (वल्कल) का चीवर घारण किया। आठ दोवों से युक्त पर्ण-कुटी को छोड़, दस गुणों वाली 'वृक्षों की छाया' का आश्रय लिया। बो, जोत कर तैयार किए अनाजों को बिल्कुल त्याग दिया; और अनेक गुणों से

<sup>&#</sup>x27;टहलते हुए योगाभ्यास करने की जगह।

<sup>ै</sup>चित्त की शुद्ध वृत्तियों को ढांकने वाले—१ काम-छन्द, २ व्यापाद (=कोध), ३स्त्यानमृद्ध (=आलस्य), ४ औद्धत्य-कौकृत्य (=उद्धता ५ विचिकित्सा (=सन्देह)।

<sup>ै</sup> १ समाहित (=एकाग्र-चित्त), २ परिशुद्ध, ३ परियोदा-४ अङ्गणत रहित, ४ उपक्लेश-रहित, ६ मृद्ध, ७ कम्मनीय, ६ स्थिरता-प्राप्त (= अभिक्त्रा प्राप्त)।

<sup>&#</sup>x27;बार रूप तथा चार अरूप समापत्तियाँ।

<sup>&</sup>quot; प्रविच्य-चक्षु, दिव्य-भ्रोत्र, पूर्व जन्म की स्मृति, ऋद्धि-बल, पर-चित्त का

युक्त 'वृक्षों से गिरे फलों' को ग्रहण किया। वहाँ बंठे, खड़े और टहलते हुए ही ंयोग का अम्यास कर, सप्ताह के अन्दर अभिङ्जा-बल प्राप्त किया।"

इस पाली' में सुमेध पण्डित ने, आश्रम और टहलने के चबूतरे, अपने हाथ से बनाये—ऐसा कहा है। लेकिन इसका (वास्तविक) अर्थ यह है—महापुरुष ने सोचा कि आज मैं हिमालय में जा, धम्मक पर्वत में प्रवेश करूँगा? इस विचार से उन्होंने गृह-त्याग किया।

#### ३. आश्रम

देवताओं के राजा शक (=इन्द्र) ने सुमेध के गृह-त्याग को देख विद्यव- कर्मा देव-पुत्र को सम्बोधित किया— "तात! इस सुमेध पण्डित ने साधु होने के विचाग से घर छोड़ा है; जा इसके लिए निवास स्थान का निर्माण कर।"

वि क्व क मां ने उसके वचन को स्वीकार कर, रमणीय आश्रम, सुरक्षित पर्ण-कुटी और मनोरम टहलने के चबूतरे का निर्माण किया। भगवान् ने अपने प्रज्ञाबल में उस आश्रम के बारे में कहा था:— "मारिपुत्र! उम धम्मक पर्वत में 'मेरे लिए आश्रम किया' और 'पर्णशाला बनाई गई' तथा पाँच दोषों से रहित चडकमण-भूमि बनाई गई।" मो वहाँ "मेरे लिए किया" का अर्थ है मेरे द्वारा की गई, और 'पर्णशाला बनाई गई' का अर्थ है "पत्तो से ढकी हुई शाला भी मेरे लिए बनी हुई थी।" "पाँच दोषों से रहित"; चबूतरे के ये पाँच दोष हैं—कड़ा होना, समतल न होना, बीच में वृक्षों का होना, घनी छाया होना, बहुत संकीणं होना तथा लम्बा-चौड़ा होना।

कड़ी तथा ऊबड़ खाबड़ भूमि में टहलते हुए टहलने वाले के पैर दुखने लग जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, चित्त एकाग्र नहीं होता, योग-क्रिया (=कर्म-स्थान) सिद्ध नहीं होती। कोमल और समतल पर टहलने से योग-क्रिया सिद्ध होती है। इस लिए भूमि की कठोरता और ऊबड़-खाबड़-पन को एक दोष समझना चाहिए। चबूतरे के किनारे पर बीच में अथवा सिरे पर वृक्ष रहने से बे-परवाही के कारण (कभी-कभी) उनमें माथा या सिर टकरा जाता है, इसलिए

<sup>े</sup>पाली; तुलसीदास जी की पांति की तरह; बुद्ध-वचन का पर्व्यायवाची । ेयोगाभ्यास का साधन, योग-युक्ति ।

'बीच बीच में वृक्षों का होता' दूसरा दोष है। तुण-लता आदि से आच्छादित घनी छाया वाले स्थान में टहलते हुए अन्धकार के समय या तो साँप आदि जीवों को (अपने पैर से) कुचल कर मार देता है, अथवा उनके द्वारा डसे जाने से (स्वयं) दु:ख को प्राप्त होता है। इसलिए 'घनी छाया वाला होना' तीसरा दोष है। चौड़ाई में केवल हाथ (रत्न) वा आधे हाथ भर चौड़े, बहत ही तं । चबतरे पर टहलने से टहलने वाले (पुरुष) के अगल-बगल में फिसल जाने के कारण नाखन और उँगलियाँ तक ट्ट जाती है। इमलिए 'बहुत तङ्ग होना' चौथा दोष है। बहुत चौड़े स्थान में टहलने मे (आदमी) का चित्त (इधर-उधर) भागता है, एकाग्र नहीं होता इसलिए 'बहुत लम्बा-चौडा होना' पाँचवाँ दोष है। चौड़ाई डेढ हाथ, दोनों तरफ एक-एक हाथ चौडी बगली ( = अनचंक्रमण), लम्बाई साठ हाथ और उस पर समतल बालू बिखरा हुआ--चबूतरा ऐसा होना चाहिए। (सिंहल-) द्वीपको श्रद्धावान बनाने वाले महेन्द्र स्थविर का चब्तरा चेतिय गिरि<sup>®</sup> (विहार) में वैसा ही था। इमीलिए कहा है 'पाँच दोषों से रहित चब्तरा बनाया। 'आठ गुणों से युक्त' का मतलब है "साघुओं के आठ सुखों से युक्त।" साघुओं के आठ सुख यह है ---धन-धान्य के संग्रह (की चिन्ता) का न होना, निर्दोष भिक्षा की प्राप्ति का प्रयत्न करना, तैयार भिक्षा का भोजन करना, राज्य अधिकारियों के देश को सता कर धन दौलत या सीस-कहापण आदि ग्रहण करते हुए (स्वयं) देश को पीड़ित न करना , वस्तुओं में वैराग्य, चोरों द्वारा (धन आदि) लूटे जाने मे निर्भयता, राजाओं और राज्यामात्यों से बहुत लगाव न होना और चारों दिशाओं में बेरोक-टोक पहुँच। चूंकि इस आश्रम में रहते हुए, इन आठ सुखों का आनन्द लिया जा सकता था, इसलिए कहा गया है कि "आठ गुणों से युक्त उस आश्रम को बनाया।" "अभिज्ञा-बल को प्राप्त किया" का मतलब है कि आगे चल कर उस आश्रम में रहते हुए कृत्स्न ( == किसण) परिकर्म का आरम्भ करके अभिज्ञाओं

<sup>&#</sup>x27;रत्न=एक हाथ भर।

<sup>ं</sup> लंका में जिस मिश्रक-पर्वत (=मिहिन्तले) पर महामहेन्द्र उतरे थे, उसी पर्वत पर निमित विहार।

<sup>ं</sup>तत्कालीन सिक्कों का व्यक्तिगत कर।

<sup>&#</sup>x27;योगाम्यास के बालीसों साधनों में से किसी भी एक को साधारणतया

तथा समापत्तियों की प्राप्ति के लिए, अनित्यता और दुःख के भाव की वि द र्श ना' का अभ्याम कर प्रयत्न से प्राप्य विदर्शना-बल को प्राप्त किया। चूंकि 'इस आश्रम में रहते हुए इस बल को प्राप्त किया जा सकता है' यह विचार था, इसलिए उस आश्रम को, अभिञ्जा की प्राप्ति के लिए विदर्शना बल (की प्राप्ति) के अनुकूल बनाया'—यह अर्थ है।

"नौ दोषों से युक्त वस्त्र को छोड़ देने" के सम्बन्ध की यह ऋमानुकूल कथा है। उस समय कुटी, गुफा, टहलने के चबूतरे आदि से युक्त, फल-फूल वाले वृक्षों से आच्छादित, रमणीय, मध्र जलाशयों महित, बाघ आदि हिसक पशु तथा भया-नक पक्षियों से शुन्य, शान्त आश्रम बना कर, मुन्दर चब्तरे के दोनों ओर सहारे के लिए बाही लगाकर, और चब्तरे के बीच में बैठने के लिए मुगे के रङ्ग की समतल शिला बना कर, पर्ण-कूटी के अन्दर जटा-मण्डल, वल्कल-चीर, त्रिदण्ड, कुण्डी आदि तापसों के सामान, मण्डप में पानी का बरतन, पानी (-भरा) शङ्ख, पानी (पीने के) कमोरे, अग्निशाला में अगीठी तथा जलावन इत्यादि-इस प्रकार साधुओं की जो-जो आवश्यकताएँ हैं, उन का प्रबन्ध करके, पर्ण-कूटी की दीवार पर 'जो कोई साध होना चाहें, इन चीजों को ले कर प्रव्रजित हों'--इन अक्षरों को खोद कर विश्वकर्मा देव-पुत्र के देव-लोक चले जाने पर सुमेध पण्डित ने हिमालय की तराई में गिरि-कन्दराओं के साथ-साथ, अपने लिए सुख से रहने योग्य स्थान को ढुंढते हुए नदी के मोड़ पर विश्वकर्मा द्वारा निर्मित, इन्द्र का दिया हुआ, रमणीक आश्रम देखा। टहलने के चबुतरे के छोर पर जा और वहाँ पद-चिह्न को न देख, सोचा-अवस्य साधु लोग समीप के गाँव में भिक्षा माँग आ कर थके हुए लौट कर, पर्ण-कुटी में प्रवेश कर, अन्दर बैठे होंगे । कुछ देर प्रतीक्षा कर वह सोचने लगा— 'वे बहुत देर कर रहे हैं' जरा देखं। (फिर) पर्ण-कुटी के द्वार को खोल अन्दर प्रवेश कर, इधर-उधर देखते हुए बड़ी दीवार पर (लिखे) अक्षरों को बाँचकर (सोचा)--यह वस्तूएँ मेरे योग्य है, इन्हें ग्रहण कर साथ बनंगा। यह मोच अपने पहने धोती चादर को छोड़ दिया। इसलिए कहा है-- वहाँ वस्त्र को

'कर्म-स्थान' कहते है। उनमें से प्रथम दस में से किसी को भी कसिन (=कृत्स्न) कहते है।

<sup>&#</sup>x27; विपश्यना ( = प्रज्ञा)।

छोड़ दिया। सारिपुत्र ! इस प्रकार प्रविष्ट हो, मैंने इस पर्ण-क्रुटी घोती को छोड़ा।" "नौ दोषों से युक्त" कह कर दिखाया गया है कि नौ दोषों का देख कर छोड़ा।

तापस साधुओं के तापस साधु बनने पर (उनके) पहनने के वस्त्र में नौ दोष हांते हैं—'अति मूल्यवान् होना' एक दोष है। 'दूसरे पर निर्भर रह कर मिलना' एक दोष ? 'पहनने पर जल्दी से मिलन होना' एक दोष । 'मिलन'होनेपर वस्त्र को घोना तथा रङ्गना होता है। 'पहनने से फट जाना' एक। 'फटने से मीना' या पेबन्द लगाना होता है। 'फिर ढूंढने पर किठनाई में मिलना' एक। 'माधु जीवन से मेल न खाना' एक। 'चोरों के लिए चोरों करने योग्य होना' एक। जैसे उसे चोर न चुरावे, वैसे छिपाना होता है। 'उपयोग करने से मजावट का कारण होना' एक। 'ले कर चलते समय कन्धे के लिए भार और लोभ होना' एक। वल्कल चीर को घारण किया" का अर्थ है, "सारि-पुत्र! तब मैंने इन नौ दोषों को देख, वस्त्र को छोड़ छाल ( = वल्कल) का वस्त्र घारण किया—अर्थात् मूञ्जनण को चीर, गाँठ बाँध-बाँध कर बनाये वल्कल चीवर को घारण करने और पहनने के लिए ग्रहण किया।"

'बारह गुणों से युक्त' का अर्थ है कि बारह कल्याणकारी बातों से संयुक्त । वल्कल चीवर में बारह गुण हैं—सस्ता, सुन्दर तथा विहित होना यह पहला गुण है । अपने हाथ से बनाया जा सकता है, यह दूसरा । जल्दी मैला नहीं होता है और धोने में भी किठनाई नहीं, यह तीसरा । उपयोग करते-करते फटने पर मीने की आवश्यकता न रहना, यह चौथा । नया ढूंढने पर आसानी से मिल सकना, यह पाँचवाँ । तापस साधुओं के अनुकृल होना, यह छठा । चोरों के काम का न होना, यह सातवाँ । पहनने वाले के लिए शौक का कारण नहीं होना, यह आठवाँ । पहनने में हलका रहता है, यह नौवाँ । चीवर रूपी सामान ( = प्रत्यय) के विषय में सन्तोष, यह दसवाँ । छाल ( = वल्कल) से उत्पन्न होने के कारण धर्म की दृष्टि से निर्दोष होना, ग्यारहवाँ । छाल के चीवर के नष्ट होने पर, उसके लिए परवाह न होना, यह बारहवाँ गुण है ।

"आठ दोषों से युक्त पर्ण-शाला को छोड़ा', सो उसे कैसे छोड़ा? (अपनी) उस सुन्दर घोती चादर को छोड़ कर चीवर रखने के बाँस पर टँगे हुए अनोजफूल की माला जैसे लाल रङ्ग के छाल के चीवर को ले पहना। उसके ऊपर दूसरा

सुनहरी रङ्ग का छाल का चीवर पहना। फिर पुन्नाग-फूल की शैया के समान और खुर सहित मृग-चर्म को एक कन्धे पर बाँधा। जटाओं को खोल, जूड़ा बाँध, (उनके) स्थिर करने के लिए (बालों में) सलाई डाली। मोतियों के जाल के सदृश छीके में मूंगे के रङ्ग की कुण्डी को रक्खा। तीन स्थानों (= दोनों सिरों और बीच में) से झुकी बैंहगी को ले कर, बैंहगी के एक सिरे पर कुण्डी और दूसरे सिरे पर अंकुश की पिटारी तथा त्रिदण्ड आदि लटका कर, खरिया के भार को कन्धे पर एख, दक्षिण हाथ में वैशाखी (= टेक कर चलने की लकड़ी) ले, पर्ण-कुटी में निकले; और साठ हाथ लम्बे टहलने के चबूतरे (= महाचंत्रमण-भूमि) पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक टहलते हुए अपने वेष को देख कर सोचने लगे—"केरा विचार सफल हुआ। प्रब्रज्या मुझे शोभती है। बुद्ध आदि सभी वीर पुरुषों ने इस प्रब्रज्या की प्रशंसा की है। मेरा गृह-बन्धन छूट गया। मैं अनासक्ति (= नैष्कम्य) के लिए निकल पड़ा। मुझे उत्तम प्रब्रज्या मिल गई। मै संन्याम (= श्रमण-धर्म) के अनुसार आचरण कर मार्ग-फल के मुख को प्राप्त करूँगा।"

(यह सोच) उत्साह से बैंहगी को उतार चब्तरे के बीच में मूंगे के रंग के शिला-पट्ट पर सोने की मूर्ति की तरह बैठे। (फिर) दिन बीत जाने पर, सन्ध्या के समय पर्णशाला के भीतर जा, बाँस की चारपाई के पास के लकड़ी के फट्टों पर लेट विश्राम किया।

(दूसरे दिन) बहुत प्रातःकाल उठ, अपने आने (के उद्देश) पर विचार किया—"मैं गृहस्थ जीवनके दोषों को देख, अपार भोग राशि तथा अनन्त यश को छोड़ जंगल में आ अनासिक्त की चाह से साधु हुआ। इस लिए अब आगे से मुझे आलस्य नहीं करना चाहिए। एकान्त (चिन्तन) को छोड़, बेकार घूमने वाल (पुरुष) को झूठे वितर्क रूपी मिक्खयाँ खा जाती हैं। इस लिए अब मुझे एकान्त चिन्तन की वृद्धि करनी चाहिए। मैं गृहस्थ जीवन को संताप समझ (घर छोड़ बाहर) निकला हूँ। यह (मेरी) मनोहर कुटिया—(जिसकी कि) पक्के बेल के रंग जैसी लिपि भूमि है; चाँदी सी सफेद दीवारें हैं; कबूतर के पैर के रंग मी पत्तों की छत है; चित्र-विचित्र कालीन के रंग का सा बाँस का पँलग है—सुख-दायक निवास स्थान है; मेरे घर की सम्पति और इसमें कोई विशेष अन्तर

<sup>ै</sup> अर्हत्व-प्राप्ति का मार्ग तथा अर्हत्व-प्राप्ति ।

दिखाई नहीं देता । यह (सोच) पर्ण-कुटी के दोषों पर विचार करते हुए (उसमें) आठ दोषों को देखा ।

कुटिया के सेवन में आठ दोष हैं—(१) बड़े प्रयत्न से आवश्यक चीजों को जुटा, उनको खोजना-बनाना; (२) (उसके) पत्ते, तृण और मिट्टी के गिर पड़ने पर, उन्हें फिर फिर लगाने के कारण निरन्तर मरम्मत करना; (३) आसन-वासन (=शयनासन) पर बड़े बूढ़ों का अधिकार है, सोच उन के आने पर बे वक्त उठने पर चित्त एकाग्र नहीं होता। इसके लिए वैसी चिन्ता; (४) सरदी गर्मी से सरीर का सुकुमार हो जाना; (५) छिप कर घर में सभी पाप-कर्म करके पाप छिपाने की गुञ्जाइश होना; (६) 'यह मेरी है' ऐसी ममता होना; (७) घर होने का मतलब ही है 'अकेला न होना' इसके लिए 'साथी चाहना'; (५) जूं, पिस्सू छिपकली आदि का आम तौर से बहुत बढ़ जाना आठवाँ दोप है। इन आठ प्रकार के दोषों को देख कर महात्मा ने कुटिया त्याग दी। इस लिए कहा है— "आठ दोषों से युक्त पर्ण-शाला को छोड़ा।"

''दस गुणों से युक्त वृक्ष के नीचे आ गया'' कहने का अभिप्राय यह है कि कुटिया को छोड़, दस गुणों सं युक्त वृक्ष की छाया के नीचे आ गया हूँ। वे दस गुण यह हैं—(१) चीजों के जटाने की चिन्ता न होना पहला गुण; क्योंकि वहाँ (वृक्ष) तक केवल जाने भर का ही (परिश्रम) होता है। (२) ठीक-ठाक करने का बहुत परिश्रम न होना दूसरा; (क्योंकि) चाहे झाडू लगायें या न लगायें—दोनों अवस्थाओं में उसे सेवन किया जा सकता है; (३) 'उठने (की चिन्ता) न होना' तीसरा; (४) वह पाप कर्म को छिपा नहीं सकता। वहां पाप-कर्म करते लज्जा आती है; इसके लिए पाप-कर्म को न छिपा सकना चौथा; (५) खुले आकाश के नीचे रहने से शरीर जैसा रूखा हो जाता है, वृक्ष की छाया में वैसा नहीं होता; इस लिए शरीर का रुखाई से बचना पांचवां; (६) जोड़ने बटोरने की गुञ्जाइश न होना छठा (७) घर के प्रति होने वाली आसक्ति का अभाव सातवाँ; (८)सार्वजनिक शालाओं में से जैसे सफाई या मरम्मत के लिए निकल जाना होता है; वैसे यहाँ सेना निकल पडना आठवाँ; (१) प्रसन्नता के साथ रहना नौवाँ; (१०) वृक्ष के नीचे सभी जगह आसन-वासन आसानी से मिल जाने के कारण उसके लिए 'चाह न होना' दसवां। इन दस गुणों को देख मैं वृक्ष के नीचे आया हूँ---यह भावार्थ (=कथन) है।

इन (सब) बातों का स्याल कर अगले दिन महात्मा ने भिक्षा के लिए (गाँव में) प्रवेश किया। गाँव में लोगों ने बड़े उत्साह-पूर्वक भिक्षा दी। भोजन समाप्त कर, आश्रम को लौटे और बैठ कर मोचने लगे:—"मैं समझता था कि आहार नहीं मिलेगा; यही मोच मैं प्रब्रजित हुआ। यह चिकना-चुपड़ा आहार अभिमान और पौरुप के मदों को बढ़ान वाला है। (इस प्रकार के) आहार से उत्पन्न दुःख का अन्त नहीं है। इस लिये मैं बोये जोते अनाज से बने भोजन को त्याग, सिर्फ (वृक्षों से) गिरे फल को खाऊँगा।" तब से उसने उसी तरह का भोजन ग्रहण कर, योगाभ्यास में लगे रह, एक सप्ताह के अन्दर ही आठ समापत्तियों और पाँच अभि-ञ्जाओं को प्राप्त किया। इसी लिए कहा है:—-

"बोये जोते अनाजों को बिल्कुल त्याग दिया। और अनेक गुणों से युक्त 'वृक्षों से गिरे फल' को ग्रहण किया। वहाँ बैठे, खड़े और टहलते योगाम्यास में लगे रह सप्ताह के अन्दर अभिञ्ञा-बल को प्राप्त किया।"

#### ४. दीपंकर का दर्शन

इस प्रकार अभिज्ञ-बल को प्राप्त कर तपस्वी सुमेध के दिन समाधि सुख में बीत रहे थे। उसी समय दीपंकर नामक बुद्ध संसार में उत्पन्न हुए। उनके गर्भ-प्रवेश (= पटिसन्धि-प्रहण), जन्म, बुद्धत्व प्राप्ति तथा धर्म-चन्न-प्रवर्तन के समय सारे दम हजार ब्रह्माण्ड (= दस सहस्त्र लोक-धातु) किम्पित, प्रकिम्पित हुए; और महानाद हुआ। बत्तीस पूर्व-निमित्त दिखाई पड़े। लेकिन समाधि के सुख में दिन बिताते तपस्वी सुमेध ने न तो उन शब्दों (= महानाद) को मुना न उन शकुनो (= निमित्तों) को देखा। इसी लिए कहा है:—

"इस प्रकार मेरे सिद्धि -प्राप्त तथा धर्म में रत रहते समय, संसार के नेता बीपङ्कर नामक बुद्ध (जिन) उत्पन्न हुए। समाधि में होने से मैंने उनको गर्भ-प्रवेश, उत्पत्ति, बुद्धत्व-प्राप्ति तथा धर्मोपदेश के समय हुए चारों शकुनों (=िनिम्तों) को नहीं देखा।"

उस समय चार लाख अर्हतों के साथ दसबलों वाले दीपंकर क्रमश: चारिका

<sup>&#</sup>x27; वेखो जातक (पु०११८)

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> देखिए अंगुतर-निकाय, दसमो निपातो।

करते, रम्मक नामक नगर में पहुँच (वहाँ के) सुदर्शन महाविहार में रहते थे। रम्मक नगर-वासियों ने सुना कि साध-सम्राट दीपंकर बुद्धत्व के उत्तभ पद को प्राप्त कर क्रमशः चारिका करते (हमारे) रम्मक नगर में आ, सुदर्शन महाविहार में रहते हैं। यह सुन मक्खन, घी आदि भैषज और वस्त्र-बिछौने लिवा कर, गन्ध-माला हाथ में ले बुद्ध, धर्म तथा संघ के प्रति श्रद्धा से नम्न हो बद्ध (= शास्ता) के पास गये। और गन्ध आदि से उनकी पूजा कर हाथ जोड एक ओर बैठे बृद्ध का धर्म-उपदेश सून दूसरे दिन के (भोजन के) लिए निमन्त्रण दे, आसन से उठकर चले गये। अगले दिन भोजन ( = महादान) तैयार कराया। दीपंकर बुद्ध के आगमन (के उपलक्ष्य) में (सारा) नगर सजाया गया। पानी बहने से ट्टे-फूटे स्थानों में रेत डाली गई, भूमि को समतल बनाया गया । चाँदी की पत्री जैसे सफोद बालू को फैलाया गया। खीलों और फुलों की वर्षा की गई। नाना रंग के वस्त्रों की ध्वजा पताकायें उड रही थी। केलों और जल मे भरे घटों की पंक्तियाँ लगी हुई थीं। उस समय तपस्वी सुमेध ने अपने आश्रम से ऊपर उठ (कर) लोगों के सिर पर से आकाश मार्ग में जाते हुए उन सन्तुष्ट मनुष्यों को देख सोचा "इसका क्या कारण है?" फिर आकाश से उतर कर एक ओर खड़े हो, उनसे पूछा:-- "ओ! तुम इस मार्ग को किसके लिए अलंकृत कर रहे हो?" इसी लिए कहा गया है:---

सीमान्त (=प्रत्यन्त) प्रदेश में बुद्ध को निमन्त्रित कर, सन्तुष्ट चित्त हो लोग, उनके आगमन-मार्ग को ठीक कर रहे थे। मैं उस समय अपने आश्रम से निकल (अपने) कंपित बल्कल बस्त्र के साथ आकाश-मार्ग से जा रहा था। लोगों को प्रमुदित, प्रसन्न-चित्त, सन्तुष्ट देख, उसी समय आकाश से उतर लोगों से पूछा:—"यह जन-समूह प्रमुदित, प्रसन्न, सन्तुष्ट हो किस के आने के लिए मार्ग ठीककर रहा है?"

लोगों ने कहा:— "भन्ते ! सुमेघ! क्या तुम नही जानते ? दीपंकर दस-(दिव्य) बल-वाले बुद्ध हो, (अपने) श्रेष्ठ धर्म का प्रचार आरम्भ कर, विचरते हुए हमारे नगर में पहुँच सुदर्शन महाविहार में वास करते हैं। हमने उन भगवान् को निमन्त्रित किया है। (इस लिए) उन भगवान् बुद्ध के आने के मार्ग को अलं-कृत कर रहे हैं।"

तपस्वी सुमेध सोचने लगा:-- "बुद्ध" शब्द का सुनना भी लोक में दुर्लभ है;

बुद्ध के जन्म लेने की तो बात ही क्या ? मुझे भी इन मनुष्यों के साथ (मिलकर) बुद्ध ( = दशबल) का मार्ग अलंकृत करना चाहिए।" (यह सोच) उसने उन मनुष्यों को कहा—भो ! यदि तुम इस मार्ग को बुद्ध के लिए अलंकृत कर रहे हो, तो मुझे भी (इसका) एक भाग दो। मैं भी तुम्हारे साथ (मिलकर) मार्ग को अलंकृत करूँगा। उन्होंने 'अच्छा' कह कर स्वीकार कर, 'तपस्वी' सुमेध दिव्य शक्तिधारी है—यह जान आप इस स्थान को अलंकृत करें' कह पानी से ऊबड़-खाबड़ हुआ एक स्थान दिया।

सूमेध ने बुद्ध के ध्यान से उत्पन्न आनन्द से संतुष्ट हो सोचा---'मैं इस स्थान को अपने योगबल से अलंकृत कर सकता हैं। लेकिन इस प्रकार अलंकृत करेने में मेरा मन संतष्ट न होगा। इसलिए आज मुझे देह से परिश्रम करना चाहिए।" वह बालू रेत ला कर उस स्थान पर फैलाने लगा। अभी वह उस स्थान को पूरा अलंकृत न कर पाया था कि दीपंकर-बुद्ध छः अभिज्ञाओं से यक्त, चार लाख महा प्रतापी अर्हतों ( = क्षीणाश्रवों) के साथ उसी अलंकृत मार्ग से आ निकले। उस समय देवता लोग दिव्य माला गन्ध आदि से उनकी पूजा कर रहे थे। देवता दिव्य संगीत गा रहे थे और मन्ष्य गन्धों तथा मालाओं स पूजा कर रहे थे । (उस समय) वह अनन्त बुद्ध की लीलाओं के साथ मनः शिला पर अँगड़ाई लेते सिह की तरह उस अलंकृत मार्ग पर चल रहे थे। तपस्वी सुमेध न आँखों से देखा--अलंकृत मार्ग से आते हुए बत्तीस महापुरुष लक्षणों तथा अस्सी अन्व्यञ्जनों से युक्त बुद्ध उसी अलंकृत मार्ग से आ रहे हैं। उनका मुख-मण्डल (फैलाये हुए) दोनों हाथ ( = व्याममात्र )के प्रभा-मण्डल से घिरा था, जिससे मणियों के रंग की प्रभा निकल कर, आकाश तल में नाना प्रकार के विद्युत प्रकाशों की भांति इकटठी हो दो दो की जोड़ी करके छ: रंग की घनी बुद्ध किरणें प्रस्तारित कर रही थी। उनके अत्युत्तम सुन्दर शरीर को देख कर (सुमेध ने) सोचा-"आज मुझे बृद्ध के लिये

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> विष्य-चक्षु, विष्य-श्रोत्र, पूर्व जन्म की स्मृति, ऋद्धि-बल, परचित्त का ज्ञान तथा आश्रवक्षय-ज्ञान।

<sup>े</sup>देखो, लक्खण-सुक्त (दीर्घ-निकाय)।

<sup>ै</sup> महापुरिस-लक्खण (विनय १. ६५)।

<sup>ें</sup> नीला, पीला, सफेद, मंजीठा, लाल तथा प्रभास्वर।

जीवन अर्पण करना चाहिए। भगवान् को कीचड़ में नहीं चलने देना चाहिए।
यदि चार लाख अर्हतों (=क्षीणाश्रवों) के साथ (भगवान्) मिण फलकों से निर्मित
पुल पर चलने के समान मेरी पीठ को मिंदत करते चलें, (तो) वह दीर्घ काल तक
मेरे हित और सुख के लिए होगा।" वह केशों को खोल मृगछाला (=अजिन चर्म)
जटा और छाल (=वल्कल) के वस्त्रों को काले रंग की कीच पर फैला, नागों की
पट्टी (= मिण फलक) के बन पुल की तरह (उम) कीचड़ में लेट गया। इसी लिये
कहा है:—

"उन्होंने मेरे पूछने पर बताया कि अनुपम लोकनायक दीपंकर नामक बद्ध (=शास्ता) लोक में उत्पन्न हुए हैं। यह मार्ग उनके लिए साफ किया जा रहा है। 'बुढ़'--यह सुनते ही उस समय मेरे मन में आनन्द (= प्रोति) उत्पन्न हुआ। 'बुद्ध' 'बुद्ध' कहते हुए में गद्गद् (=सौमनस्य को प्राप्त) हो गया। जोश और सन्तोष से मेरा दिल भर गया; और वहाँ खड़े खड़े मैंने सोचा--"मै यहाँ (पुण्य का) बीज रोपूंगा। यह क्षण (कहीं हाथ से) चला न जाय" और लोगों से कहा-- "यदि यह मार्ग बुद्ध के लिए साफ कर रहे हो, तो (इसका) एक हिस्सा मुझे भी दो, मै भी (उसे) साफ करूँगा।" उन्हों-ने साफ करने के लिए मुझे मार्ग दे दिया। तब मैं 'बुद्ध' 'बुद्ध'--(यह) चिन्तन करते उसे साफ करने लगा। मेरे हिस्से के तैयार हो जाने के पहले हो छः अभि ङङ्गाओं 'से युक्त स्थित-प्रज्ञ, निर्मल (-चित्त) चार लाख अर्हतों (=क्षीणाश्रवों) के साथ महामुनि दी पंकर उस मार्गपर चले आये। अगवानी के लिए बहुत सी भेरियाँ बज रही थीं। आनन्दित हो देवता और मनुष्य 'साध्' 'साध्' कह रहे थे। उस समय देवता मनुष्यों को देखते थे और मनुष्य देवताओं को।(वे) दोनों हाथ जोड़े बुद्ध (=तथागत) के पीछे चल रहे थे। देवता दिव्य वाद्य (=तुर्य) को और मनुष्य मानुषिक वाद्य को बजाते तथागत का अनुगमन करते थे। आकाश-मण्डल में अवस्थित देवता मन्दार, पद्म, पारिजात (आदि के) दिव्य पूर्णों को चारों ओर (=दिशा

<sup>ै</sup> दिव्य-चक्षु, दिव्य-श्रोत्र, पूर्व जन्मों का ज्ञान, ऋद्धि-बल, पर-चित्त का जानना, आश्रवों के क्षय होने का ज्ञान।

<sup>े &#</sup>x27;हुर्रा' 'Hurrah' सद्श प्रसन्नता-सूचक नाद।

विविशा में) बरसा रहे थे। भूमितल पर अवस्थित मनुष्य चम्पक, सलल, नीप, नाग, पुन्नाग, केतक (के पुष्पों) को चारों ओर बिखेर रहे थे। मैं यहां वहां अपने केशों को खोल, बल्कल बस्त्र और (आसन-बाले) चर्म खण्ड को कीचड़ पर फैला, मुंह के बल लेट गया, जिसमें कि शिष्यों सिहत बुद्ध बिना कीचड़ लगे मेरे ऊपह से चले जायें। वह मेरे हित के लिए होगा।"

## ५. बुद्ध बनने का संकल्प

उसने कीचड़ में ही पड़े पड़े फिर आंखें खोल दीपंकर बुद्ध (च्दशबल) की बुद्ध-श्री को देखते हुए सोचा—यदि मेरी इच्छा हो, तो मैं सब चित्त-मलों (= क्लेशों) का नाश कर भिक्षु बन रम्य नगर (= निर्वाण) में प्रवेश कर सकता हूँ। लेकिन अप्रसिद्ध वेषभूषा के साथ चित्त-मलों का नाश कर, निर्वाण-प्राप्ति करना मेरा ध्येय (=कृत्य) नहीं। मेरे लिए (तो) यही उचित (=योग्य) है कि मैं (भी) दशबल दीपंकर बुद्ध की तरह उत्तम बुद्ध-पद को प्राप्त कर मान्व-समूह (= महाजनको, धर्म रूपी नाव पर चढ़ा संसार-सागर से पार उतार लेने के बाद निर्वाण को प्राप्त होऊँ। (इस लिए) आठ धर्मी पर विचार करते हुए बुद्ध-पद के लिए कामना (=प्रार्थना) करता लेटा रहा।

इसी लिए कहा है :---

"पृथ्वी पर लेटे हुए मुझे स्थाल आया कि यदि मेरी इच्छा हो, तो मैं आज अपने क्लेशों का नाश कर सकता हूँ; लेकिन (इस) अप्रसिद्ध वेष से थमं के साक्षात् करने से क्या? मैं बुद्धपद (= सर्वज्ञता) प्राप्त कर देवताओं सहित (सारे) लोक का बुद्ध होऊँगा। प्रयत्न-शील (= वीर्य-दर्शी) हो मेरे अकेले (संसार सागर से) पार होने से क्या? बुद्ध-पद (= सर्वज्ञता) प्राप्त कर मैं देवताओं सहित (सारे) लोक को पार उतार सकूंगा। नर-श्रेष्ठ (=दीपंकर) के लिए की गई इस (पूजा के) प्रताप (= अधिकार) से, मैं बुद्ध-पद (= सर्वज्ञता) प्राप्त कर बहुत जनता को पार उतार सकूंगा। मैं (अब) आवागमन की धारा (= संसार-स्रोत) को छेद ती नों भवों का नाश कर, देवताओं सहित (सारे) लोक को धर्म रूपी नाव पर चढ़ा कर पार उतारूँगा।"

<sup>&</sup>lt;sup>¹</sup> काम-भव, रूप-भव तथा अरूप-भव।

लेकिन बुद्ध-पद की चाह रखने वाला यदि मनुष्य-योनि, लिंग-प्राप्ति, हेतु (चपूर्वकृत कर्म), बुद्ध (= शास्ता) का दर्शन, संन्यास (= प्रव्रज्या) और उसके गुण की प्राप्ति, योग्यता (=अधिकार), कामना (=छन्द)—(इन) आठ धर्मों से युक्त हो, तभी (उसकी) वह प्रबल-इच्छा (=अभिनीहार) पूरी होती है।

मनुष्य योनि में ही बुद्ध-पद की कामना करने वाले की इच्छा पूरी होती है। नाग, गरुड़ या देवता की योनियों में वह पूरी नहीं हो सकती। मनुष्य योनि में भी पुरुष-लिंग में स्थित होने ही पर इच्छा पूरी होती है। स्त्री, षण्ड (=नपुसक) अथवा (स्त्री-पुरुष) दोनों लिगों वाले होने पर पूरी नहीं हो सकती। पुरुष होने पर भी यदि उसी जन्म में अर्हत पद की प्राप्ति का हेतू हो तो इच्छा पूरी होती है नहीं तो नहीं । हेत् होने पर भी बुद्ध के जीते जी उनके पास प्रबल इच्छा (=प्रार्थना) रखने वाले की ही इच्छा पूरी होती है; वुद्ध के निर्वाण प्राप्त हो जाने पर (उनके) चैत्य (=मृस्तूप) अथवा बोधिवृक्ष के पास प्रार्थना करके इच्छा पूरी नही होती। बुद्धों के पाम से (अर्हत पद की प्राप्ति) के लिए इच्छा करते हुए भी भिक्ष-आधमी की ही इच्छा पूरी होती है, गृहस्य-आधमी की नही। भिक्ष आश्रमियों में भी जो पाँच अभिञ्जाओं और आठ समापतियों को प्राप्त कर चुका हो, उसी की पूरी होती है। जिसे यह गुण (=गुण-सम्पत्ति) प्राप्त नहीं, उसकी नहीं। गुण के होने पर भी, जिसने अपना जीवन बुद्धों के लिए अर्पण कर दिया, इस (त्याग) -अधिकार से अधिकारी होने पर उसी की पूरी होती है, दूसरे की नही । अधिकारी होने पर बुद्धपद की प्राप्ति में सहायक धर्मों के प्रति जिसकी महती इच्छा, महान् उत्साह और प्रयत्न तथा खोज का भाव (पर्येपण) होता है, उसी की पूरी होती है; दूसरे की नहीं।

इच्छा-बल (=छन्द) के विषय में एक उपमा है—जो कोई सारे ब्रह्माण्डों (=चक्रवालों) के (गलकर) जलमय हुए (समुद्र के) गर्भ को, अपने बाहुबल से तैर कर, पार जा सके, वही (पुरुष) बुद्ध-पद प्राप्त कर सकता है; अथवा जो कोई सारे ब्रह्माण्डों (=चक्रवालों) के बाँसों की झाड़ी से ढके हुए गर्भ को हटा कर मर्दन कर, पाँव से चलकर, पार कर सके, वह बुद्धपद को प्राप्त कर सकता

<sup>&#</sup>x27;पूर्व कर्म का पुण्य-फल।

है; अथवा जो कोई छुरियाँ गड़े हुए सारे ब्रह्माण्ड पर नंगे पांव से चलकर उसे पार कर सके, वह बुद्ध-पद को प्राप्त कर सकता है, अथवा जो कोई अंगारों से भरे हुए सारे ब्रह्माण्ड के गर्भ को पाँव से मर्दन करता हुआ, उस पार जा सके वह बुद्ध-पद को प्राप्त कर सकता है। जो इनमें से किसी एक बात को भी अपने लिए दुष्कर न समझे; 'मैं इसे भी तैर कर, वा चल कर पार करूँगा,' जिसकी कि इस प्रकार की महान् इच्छा, उत्साह, प्रयत्न तथा पर्येषण हो; उसी की प्रार्थना पूरी होती है; दूसरे की नहीं।

तपस्वी मुमेध इन आठ बातों (=धर्मो) का ख्याल कर बुद्ध-पद (की प्राप्ति) के लिए बलवती इच्छा (= अभिनीहार) कर लेट गया ।

#### ६. दीपंकर की भविष्यद्वाणी

भगवान् दीपंकर आ, तपस्वी सुमेध के सिर की ओर खड़े हुए। मणि (-निर्मित) खिड़की को खोलते हुए की तरह, पाँच प्रकार के रंगीन चक्ष-प्रमाद में युक्त आंखों को खोलकर कीचड़ पर पड़े तपस्वी सुमेध को देखा। फिर—यह तपस्वी 'बुद्धपद' के लिए दृढ़ संकल्प (= अभिनीहार) कर के पड़ा है; इसकी इच्छा पूरी होगी अथवा नहीं?—इस प्रकार भविष्य मोचते हुए जाना कि अब में चार असंखेय्य एक लाख कल्प बीतने पर गौतम नाम के बुद्ध होंगे। (तब) मण्डली के बीच में खड़े हो कहा—'देखते हो न तुम कीचड़ में पड़े उग्र तपस्या करने वाले इम तपस्वी को?"

"भन्ते ! हाँ ! "

"यह तपस्वी बुद्ध-पद के लिए दृढ़-संकल्प कर के पड़ा है। इसकी कामना पूरी होगी: अब से चार असंखेय्य एक लाख कल्पके बीतने पर यह गौतम नामक बुद्ध होगा। उस जन्म में इसका निवास किपलवस्तु' नामक नगर होगा; माया नामक देवी इसकी माता होगी, शुद्धोदन नामक राजा पिता होगा। उपितब्धि नामक स्थिविर प्रधान-शिष्य (=अग्र-श्रावक) होगा। कोलित नामक (स्थिवर) दितीय शिष्य (=श्रावक) होगा। आनन्द (स्थिवर) परिचारक (=उपस्थायक)

<sup>ै</sup>तिलौराकोट, तौलिहवा (नैपाल-तराई) से दो मील उत्तर । <sup>२</sup>सारिपुत्र तथा मौद्गल्यायन ।

होगा। खेमा नामक स्थिवरा प्रधान शिष्या (=अग्रश्नाविका) होगी; उत्पलवर्णा नामक स्थिवरा द्वितीय शिष्या (=श्नाविका) होगी। ज्ञान के परिपक्व हो जाने पर वह गृहत्याग (महाभिनिष्कमण) करेगा; और महान् तपस्या करने के बाद न्यग्रोख (-वृक्ष) के नीचे खीर ग्रहण कर, नेरञ्जरा नदी के किनारे वह भोजन कर बोधि मण्ड पर चढ़ अक्टबत्थ वृक्ष के नीचे बुद्ध-पद प्राप्त करेगा।

इसी लिए कहा है:---

"सत्कार (=आहुति)-भाजन, लोक के ज्ञाता, वी पंक र मेरे ज्ञिर के पास खड़े हो कर यह बोले—"इस उग्र तपस्या करने वाले जिटल तपस्वी को देखते हो? अब से चार असंखेय्य एक लाख कल्प के बीतने पर यह बुद्ध होगा। तथागत कि पि ल (बस्तु) नामक रम्य नगर से निकल कर, महान् उद्योग और दुष्कर तपस्या करेंगे। फिर अ ज पा ल वृक्ष के नीचे बैठ खीर ग्रहण कर, ने र ञ्ज रा नदी के तटपर जायेंगे। वहाँ ने र ञ्ज रा नदी के किनारे उस खीर को खा सुसण्जित मार्ग से बोधि-वृक्ष के नीचे जायेंगे। वह अनुपम महा यशस्वी (पुरुष) बोधिमण्ड की प्रदक्षणा कर, अ इव त्थ पीपल-वृक्ष के नीचे बुद्ध (पद को प्राप्त) होगा। इसकी जननी, माता मा या (देवी) होगी; पिता शु द्धो द न और यह गौ त म होगा। इस जिन (= शास्ता) के को लि त और उप ति ष्य नाम के बीतरागी, शान्त-चित्त, समाधि-प्राप्त (दो) अर्हत अग्र-शावक होंगे; और आ न न्द नामक परिचारक (=उपस्थायक) परिचर्या (=उपस्थान) करेंगे। को मा तथा उत्य ल वर्णा आश्रव-रहित, बीतराग, शान्त-चित्त, समाधि-प्राप्त (दो) अर्हत प्रधान शिष्यार्थे (=अग्र-श्राविकार्ये) होंगी और उन भगवान् के बुद्ध (-पद) प्राप्ति करने का वृक्ष) =बोधि) पीपल (=अ इव तथ-बो धि) कहलाएगा।"

तपस्वी सुमेध 'मेरी' कामना सम्पूर्ण होगी' सोच संतुष्ट हुआ। जनता ( = महाजन) ने बुद्ध ( = दशबल) दीपंकर के वचन को सुना; और 'यह तपस्वी सुमेष बुद्ध-बीज है, बुद्ध-अंकुर है'—मोच कामना की—"जैसे सामने के घाट ( = तीर्थ) से नदी को पार न कर सकने पर मनुष्य नीचे के घाट से नदी पार करता है। इसी

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> नीलाजन नदी (जिला गया) । <sup>२</sup> बोघ गया का प्रसिद्ध पीपल-वृक्ष ।

प्रकार हम बुद्ध दीपंकर के शासन-काल में यदि मार्ग-फल को न पा सकें, तो जब तू बुद्ध होगा, तब तेरे सन्मुख मार्ग-फल प्राप्त करने में समर्थ हों।"

बीपंकर बुद्ध भी बोधिसत्व (सुमेध) की प्रशंसा कर, आठ मुट्ठी फूल से पूज प्रदक्षिणा कर चल दिये और वे चार लाख अर्हत भी गन्ध तथा माला से बोधिसत्व की पूजा कर, प्रदक्षिणा कर आगे बढे। देवता और मनुष्य भी उसी प्रकार पूजा तथा वन्दना कर चल दिये। सब के चले जाने पर बोधिसत्व उठ कर पारिमताओं पर चिन्तन करने की इच्छा से, पुष्पों के ढेर पर पालथी मार बैठ गये। बोधिसत्व के इस प्रकार बैठने पर, सारे दस हजार ब्रह्माण्डों (== चक्रवालों) के देवताओं ने एकत्र हो, साधुकार दे—"(साधु!) आर्य! तपस्वी सुमेध! (साधु)! पुराने बोधिसत्त्वों की (भांति) आसन मार पारिमताओं पर चिन्तन करने की इच्छा से बैठने के समय जो जो शकुन (= पूर्व निमित्त) पहले प्रकट होते रहे; वह सब आज भी प्रकट हो रहे हैं, इसलिए हम यह जानते हैं कि तू निस्मन्देह बुद्ध होगा। जिनके लिए यह चिन्ह प्रकट होते हैं, वह निश्चय बुद्ध होता है। इस लिए तू अपने उद्योग को दृढ़ करके प्रयत्न कर।" (इस प्रकार देवताओं ने) नाना प्रकार की स्तु-तियों से बोधिसत्त्व की प्रशंसा की। इस लिए कहा है:—

"अनुपम महर्षि (दीपंकर) के इस वचन को सुन कर, कि यह (तपस्वी सुमेध) बुद्ध-अंकुर हैं देवता और मनुष्य प्रसन्न हुए। (उस समय) देवताओं सहित सारे वस हजार ब्रह्माण्ड घोषणा करते, ताली बजाते, हँसते तथा हाथ जोड़ कर प्रणाम करते थे और (लोग सोच रहे थे) कि यदि इस (दीपंकर) बुद्ध (=लोक नाथ) के काल में हम चूक गये, तो भविष्य में इस (तपस्वी सुमेध के बुद्ध होने) के समय (कृतकार्य) होंगे। जिस प्रकार नदी पार करने वाले पुरुष सामने के घाट के छूट जाने पर, नीचे के घाट से महा नदी को पार करते हैं, इसी प्रकार यदि हम सब से यह बुद्ध छूट जायेंगे, तो हम भविष्य काल में इन बुद्ध के समकालीन (उत्पन्न). होंगे।"

## ७. सुमेध का दृढ़ संकल्प

"पूजा के भाजन, लोक के जानकार, बीपंकर ने मेरे कार्य की प्रशंसा कर के बक्षिण पैर उठाया। वहाँ जितने बुद्ध के शिष्य ( = जिन-पुत्र) थे, उन सब ने मेरी परिक्रमा की। नर, नाग, (तथा) गन्धर्व, सभी अभिवादन कर के गये। जब संघ~ सिंहत बुद्ध (=लोक नायक) आँखों से ओझल हो गये, तब में प्रसन्न चित्त हो उठ बैठा। सुल से सुखित, प्रमोव से प्रमुदित, आनन्व (=प्रीति) से शान्त हो, मेंने आसन लगाया। आसन लगा में सोचने लगा—में ध्यान-प्राप्त हूँ। अभिञ्ञाएँ मुझे मिल चुकी हं। सहस्रों लोकों में भी मेरे समान (दूसरा) ऋषि नहीं। में अद्वितीय (=असवृत्य) हूँ। मेंने दिव्य-शक्ति (=ऋद्वि-धर्मों) में ऐसा सुल प्राप्त किया है।

"मेरे पालथी मार बैठने पर, इन सहस्र ब्रह्माण्डों के निवासियों ने महानाद किया—"'तू निश्चय से बुद्ध होगा।"

"पूर्व (काल) में बोधिसत्त्वों के आसन लगा कर बैठने पर, जो शकुन दिखाई देते रहते हैं, वे आज (भी) दिखाई देते हैं। शीत का चला जाना, उष्णता का शान्त हो जाना—ये शकुन आज भी दिखाई देते हैं। (इसलिए) तू निश्चय से बुद्ध होगा।"

"दस सहस्र ब्रह्माण्डों का निश्शब्द और निर्द्धन्द्र होना—ये शकुन आज भी दिखाई देते हैं। तू निश्चय से बुद्ध होगा।"

"न आँधी (=महा-बायु), न निदयाँ (प्रचण्डता से) बहती है। ये शकुन आज भी दिखाई देते हैं। तू निश्चय से बुद्ध होगा।"

"उस समय जल तथा स्थल (दोनों) पर फूलने वाले सभी फूल फूल जाते हैं। सो सभी आज भी फूले हुए हैं। तू निश्चय से बुद्ध होगा।"

"उस समय सभी लताएँ तथा वृक्ष फलों से लदे होते हैं। वे सभी आज फलों से लदे है। तू निश्चय से बुद्ध होगा।"

"उस समय आकाश और पृथ्वी (दोनों) में विद्यमान रत्न चमकने लगते हैं। वे सभी रत्न आज चमक रहे हैं। तू निश्चय से बुद्ध होगा।"

"उस समय दिव्य और मानुष (सभी) बाजे (तूर्ण) बजते हैं, वे दोनों भी आज बज रहे हैं। तू निश्चय से बुद्ध होगा।"

"उस समय आकाश से चित्र विचित्र फूलों की वर्षा होती है। वह वर्षा आज भी हो रही है। तू निश्चय से बुद्ध होगा।"

"(उस समय) महासमुद्र संकुचित होता है, और दस सहस्र ब्रह्माण्ड काँपने लगते हैं। वे भी दोनों आज कंपन का शब्द कर रहे हैं। तू निश्चय से बुद्ध होगा।"

"उस समय दस सहस्र बह्माण्डों के नरकों की भी अग्नियां बुझ जाती हैं, वे अग्नियां भी आज बुझ गई हैं। तू निश्चय से बुद्ध होगा।" "उस समय सूर्य्य निर्मल होता है, सभी तारे विखाई देने लगते हैं, वे भी आज विखाई दे रहे हैं। तू निश्चय से बुद्ध होगा।"

"उस समय बिना वर्षा के ही पृथ्वी से पानी निकलता है, वह भी आज पृथ्वी से निकल रहा है। तू निश्चय से बुद्ध होगा।"

"उस समय आकाश मण्डल में तारे और नक्षत्र चमकने लगते हैं। चन्द्रमा वि शा ला नक्षत्र में होता है।...'तू निश्चय से बुद्ध होगा।"

"(उस समय) बिलों में तथा पर्वतों पर रहने वाले सब (प्राणी) अपने अपने घरों से निकल आते हैं। वे भी आज (अपने अपने) खसेरों से बाहर आ गये हैं। तू निश्चय से बुद्ध होगा।"

"उस समय प्राणियों को असन्तोष नहीं होता, सभी जीव संतुष्ट होते हैं। वे भी सब आज संतुष्ट हैं। तू निश्चय से बुद्ध होगा।"

"(उस समय) रोग शान्त हो जाते है, भूल नब्ट हो जाती है। वे (लक्षण) भी आज दिलाई देते हैं। तू निञ्चय से बुद्ध होगा।"

"उस समय राग कम हो जाता है, द्वेष और मोह भी नष्ट हो जाते हैं। वे भी आज सब नष्ट हो गये हैं। तू निश्चय से बुद्ध होगा।"

"उस समय (किसी को) भय नहीं होता। आज भी ऐसा ही दिलाई देता है। इस चिन्ह से हम जानते हैं, कि तू निश्चय से बुद्ध होगा।"

"(उस समय) घूलि ऊपर को उड़ती है, आज भी वह दिखाई देती है। इस चिन्ह से हम जानते हैं, तू निश्चय से बुद्ध होगा।"

"(उस समय हवा से) बुरी गन्थ हट जाती है, दिव्य गन्ध बहती है। वह गन्ध भी आज बह रही है, तू निश्चय से बुद्ध होगा।"

"आकार रहित (=अरूपी) देवताओं के अतिरिक्त बाकी सब देवता दिलाई बेने लगते हैं। वे भी आज सब दिलाई दे रहे है। तू निश्चय से बुद्ध होगा।"

"उस समय जितने नरक (होते) है, वे सब दिलाई देते हैं। वे भी सब आज दिलाई दे रहे हैं। तू निश्चय से बुद्ध होगा।"

"उस समय दीवार, दरवाजे तथा पर्वत ढांकने की शक्ति खोये हुए (=निरा-वरण) होते हैं। वे भी आज आकाश से हो गये हे। तू निश्चय से बुद्ध होगा।"

"उस क्षण में जन्म और मृत्यु का होना बन्द हो जाता है। वह लक्षण भी आज विसाई देते हैं। तू निश्चय से बुद्ध होगा।" "उद्योग को दृढ़ कर। रुक मत, आगे बढ़। हम यह जानते हैं, तू निक्चय से बुद्ध होगा।"

दीपंकर बुद्ध तथा उन सहस्त्र ब्रह्माण्डों के देवताओं के वचन को सुन कर, (और भी) अधिक आनन्द (= सौमनस्य) से इत्साहित हो बोधिसत्वने सोचा— "बुद्धों का वचन झृठा नहीं होता ? बुद्धों का कथन उलट नहीं सकता। जैसे आकाश में फेंके ढेले का गिरना, जन्मने वाले का मरना, उषा (= अरुण के उद्गमन) के बाद म्योंदय, गृफा मे निकलते समय सिंह का गर्जन, भारी गर्भवती स्त्री का जनन— (यह मब) अनिवार्य (- ध्रुव) और अवश्यम्भावी है, इसी प्रकार बुद्धों का वचन निष्फल नहीं जाना मै निश्चय से बुद्ध होऊँगा।" इसी लिए कहा है:—

"तब बुद्ध तथा वस हजार ब्रह्माण्डों के देवताओं के वचन को मुन कर सन्तुष्ट, प्रसन्न हो मैंने सोचा—"बुद्ध एक बात कहने वाले होते हैं। उनका वचन निष्फल नहीं जाता। बुद्धों का कथन असत्य नहीं होता। मैं जरूर बुद्ध होऊँगा। जिस प्रकार आकाश में फेंका हुआ ढेला. पृथ्वी पर अवश्य गिरता है. उसी प्रकार शब्द बुद्धों का वचन अनिवार्य (= ध्रुव = शाश्वत) है। जिस प्रकार सब प्राणियों का मरना अनिवार्य है. उसी प्रकार श्रेष्ठ बुद्धों का वचन अनिवार्य है। जिस प्रकार रात्रि के बीतने पर सूर्योदय निश्चित है, इसी प्रकार श्रेष्ठ-बुद्धों के वचन (की पूर्ति) निश्चित है। जिस प्रकार वसेरे से निकलते सिंह का गर्जन करना निश्चित है. उसी प्रकार श्रेष्ठ-बुद्धों के वचन (की पूर्ति) निश्चित है। जस प्रकार गर्भ में आये प्राणियों का प्रसव निश्चित है, उसी प्रकार श्रेष्ठ-बुद्धों के वचन (की पूर्ति) निश्चित है।"

# ८. दस पारमिताएँ और दृढ़ संकल्प की पूजा (१) दान परिमिता

"मै वुद्ध अवश्य होऊँगा", (इस प्रकार का) निश्चय कर, बुद्ध बनाने वाले धर्मों का निश्चय करने के लिये सोचा—बुद्ध बनाने वाले धर्म कहाँ हैं? ऊपर हैं, नीचे हैं, (वा) दस दिशाओं में हैं? इस प्रकार कम से सभी धर्मों (= धर्म धातुओं) पर विचार करने लगा। किर प्राचीन काल के बोधिसत्त्यों द्वारा सेवित प्रथम-पारिनता वान-पारिनता को देख, उसने अपने को समझाया—'पण्डित

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> दान की पराकाष्ठा।

सुमेध ! अब से तुझे पहले दान-पारिमता पूरी करनी होगी। जिस प्रकार पानी का घड़ा उलटने पर अपने को बिलकुल खाली कर, पानी गिरा देता है, और फिर वापिस ग्रहण नहीं करता, इसी प्रकार धन, यश, पुत्र, दारा अथवा (शरीर का) अङ्ग प्रत्यङ्ग (किसी) का (भी कुछ) ख्याल न कर, जो कोई भी याचक आवे, उसकी सभी इच्छित (वस्तुओं) को ठीक से प्रदान करते हुए, बोधिवृक्ष के नीचे वैठकर तू बुद्ध-पद को प्राप्त होगा। इसलिए पहले तू दान पारिमता (की पूर्ति) के लिए दृढ़ संकल्प (—अधिष्ठान) कर। इसलिए कहा है:——

'अहो ! बुद्ध बनाने वाले धर्मों को यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे दसों दिशाओं में, जितनी भी धर्म-धातुएँ हैं, (उन सब में) ढ्ंढ़ते हुए, मैने पूर्व-महर्षियों द्वारें। सेवित महान् मार्ग (= महापथ, महायान) दान-पारिमता को देखो। (और समझाया) पहले तू दृढ़ता पूर्वक इस दान-पारिमता को ग्रहण कर। यदि बुद्ध-पद के पाने की इच्छा है, तो दान की परम सीमा तक चला जा। जिस प्रकार पानी का भरा घड़ा उलटा करने पर अपने सारे पानी को गिरा देता है, कुछ भी बचा नहीं रखता, उसी प्रकार तू उत्तम, मध्यम, अधम (सभी तरह के) याचकों को पा, आँघे घड़े की तरह अपने सरवस्य का दान कर।'

## (२) शील पारमिता

'बुद्ध बनानेवाले धर्म इतने ही नहीं हो सकते' (विचार) और भी सोचते हुए उसने द्वितीय (पारिमता) शील-पारिमता को देख कर सोचा—'पिण्डित मुमेध' अब से तुझे शील-पारिमता भी पूरी करनी होगी। जिस प्रकार चमरी (—चमरी-मृग) अपने जीवन की परवाह न कर, अपनी पूंछ की रक्षा करता है, इसी प्रकार तू भी अब से जीवन की भी परवाह न कर शील रक्षा करते हुए बुद्ध-पद को प्राप्त होगा। "(इसलिए) तू द्वितीय शील-पारिमता (की पूर्ति) कादृढ़ संकल्प कर।" इसी से कहा है:—

"यह बुद्ध बनाने वाले घर्म इतने ही नहीं होंगे। और भी जो जो घर्म बुद्ध-यद की प्राप्ति में सहायक हैं; उन्हें भी ढूंढ़ना चाहिए, यह सोचते हुए उसने पूर्व महर्षियों से सेवित द्वितीय पारमिता शील-पारमिता को देखा। (और) अपने मन को समझाया——तू इस दूसरी शील-पारमिता को दृढ़ता पूर्वक ग्रहण कर। यदि बुद्ध-पद की इच्छा है, तो शील की (चरम) सीमा तक पहुँच जा। जिस प्रकार चमरी चाहे मर जावे; लेकिन किसी चीज में फँसी अपनी पूंछ को हानि पहुँचने नहीं देती। उसी प्रकार चा रों भू मि यों! में जील की पूर्ति करते हुए चमरी की पूंछ की भांति (अपने) जील की रक्षा कर।

#### (३) नैष्क्रम्य पारमिता

फिर विचार हुआ— 'वुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं हो सकते' और भी मोचते हुए तृतीय नैष्कम्य पारिमता को देख विचारा— "पण्डित सुमेध! अब से तुझे नैष्कम्य पारिमता भी पूरी करनी होगी। जिस प्रकार जेल ( = बन्धनागार) में चिरकाल तक रहने वाला मनुष्य भी जेल के प्रति स्नेह नहीं रखता, वहाँ न रहने के लिए ही उत्कण्ठित रहता है, इसी प्रकार तू सब योनियों ( = भवों) को जेल सदृश) ही ममझ, सब योनियों से ऊब कर उन्हें छोड़ने की इच्छा कर, नैष्कम्य की ओर झुक। इस प्रकार तू बुद्ध पद को प्राप्त होगा। (इस लिए) तू तृतीय नैष्कम्य-पारिमता (की पूर्ति) का दृढ़ संकल्प (=अधिष्ठान) कर। इमीलिए कहा है —

'बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं होंगे। जो जो भी बुद्ध-पद की प्राप्ति में सहायक धर्म हैं, उन्हें भी ढूंढना चाहिए। यह सोचते हुए पूर्व ऋषियों से सेवित तृतीय नैष्कम्य पारिमता को देखा। तू इस तीसरी नैष्कम्य पारिमता को दृढ़ता पूर्वक ग्रहण कर। यदि बुद्ध-पद की प्राप्ति की इच्छा है, तो नैष्कम्यता की भी सीमा को पार कर जा। जिस प्रकार चिरकाल तक जेल में रह (उसके) दुःखों को झेले मनुष्य को उस जेल के प्रति राग उत्पन्न नहीं होता (बिल्क उससे) छूटना ही चाहता है; इसी प्रकार तू सब योनियों को जेल की तरह समझ, और उन (योनियों) से छूटने के लिए नैष्कम्य की ओर चल।

#### (४) प्रज्ञा पारमिता

तब 'इतने ही बुद्ध बनाने वाले धर्म नहीं हो सकते, और भी (होंगे)' सोचते हुए चौथी प्रज्ञा पारमिता को देखा और मन में सोचा—"पण्डित सुमेध! अब

<sup>&#</sup>x27;प्रातिमोक्ष संवर-शोल (=यम नियमों की पूर्ति), इंद्रिय संवर-शील (=इन्द्रिय संयम), आजीव परिशृद्धि (=जीविका की शृद्धि), प्रत्यय परि-येवण (=शारीरिक आवश्यकताओं की लोज)।

से तुझे प्रज्ञा-पारिमता भी पूरी करनी होगी। उत्तम, मध्यम, अधम किसी को भी बिना छोड़े सभी पण्डितों के पास जाकर प्रश्न पूछने होंगे। जिस प्रकार भिक्षा माँगने वाला भिक्षु (उत्तम-मध्यम) हीन (सभी) कुलों में किसी को भी न छोड़ कर एक ओर से भिक्षाटन करते हुए शीघ्र ही (आवश्यक) भोजन (=यापन) प्राप्त कर लेता है, इसी प्रकार तू भी सभी पण्डितों के पास जाकर प्रश्न पूछते पूछते बुद्ध-पद को प्राप्त कर लेगा।" इसलिए तू चतुर्थ प्रज्ञा-पारिमता (की पूर्ति) का दृढ़ संकल्प कर। इसी से कहा है —

"बुद्ध बनाने वाले धमं इतने ही नहीं होंगे। और भी जो बुद्ध-पद की प्राप्ति में सहायक धमं है उन्हें भी खोजना चाहिए। यह ढूंढ़ने की इच्छा से ऋषियों से सेवित चौथी प्रज्ञा-पारमिता को देखा।" चौथे तू इस प्रज्ञा-पारमिता को दृढ़ता पूर्वक ग्रहण कर। यदि बुद्धत्व-प्राप्ति को इच्छा है, तो प्रज्ञा की सीमा के पार जा। जिस प्रकार भिक्षु उत्तम, मध्यम (तथा) अधम कुलों में से (किसी एक कुल को भी) बिना छोड़े, भिक्षा माँगते हुए अपना निर्वाह (=यापन करता है, उसी प्रकार तू पण्डित जनों से सर्वदा (प्रश्न) पूछता हुआ, प्रज्ञा की सीमा के अंत पर जा कर बुद्ध-पद को प्राप्त करेगा।"

## (४) वीर्य पारमिता

'बुढ़ बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं हो सकते, और भी 'सोचते हुए पाँचवीं वीर्य-पारिमता को देख यह (विचार) हुआ। "पिष्डित सुमेध! अब से तुझे वीर्य-पारिमता भी पूरी करनी होगी। जिस प्रकार (मृग-) राज सिंह सब अवस्थाओं (==ईर्यापथों) में दृढ़ उद्योगी हैं, उसी प्रकार तू भी सब योनियों में, सब अवस्थाओं में दृढ़ उद्योगी, निरालस्य, और यत्नवान हो बुद्ध-पद को प्राप्त होगा। (इसलिए) तू पाँचवीं वीर्य-पारिमता (की पूर्ति) का दृढ़ संकल्प कर। इसी से कहा है—

बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं होंगे। और भी जो जो बुद्ध-पद की प्राप्ति में सहायक धर्म हैं, उन्हें भी खोजना चाहिए। यह सोचते हुए पूर्व-ऋषियों से सेवित पांचवीं बीर्य-पारमिता को बेखा। पांचवें तू इस बीर्य-पारमिता को बृढ़ता-पूर्वक ग्रहण कर। यदि बुद्धत्व प्राप्ति की इच्छा है तो बीर्य की सीमा के पार जा। जिस प्रकार मृग-राज सिंह बैठते, खड़े होते, चलते (सदैव) निरालस, उद्योगी तथा वृढ्-मनस्क होता है, उसी प्रकार तू भी सब योनियों में वृढ् उद्योग को ग्रहण कर। वीर्य की सीमा के अंत पर जा कर बुद्ध-पद को प्राप्त करेगा।

## (६) चान्ति पारमिता

तब 'बुढ बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं हो सकते, और भी' सोचते हुए, छठी क्षान्ति पारिमता को देखा। (उसके मन में) यह विचार हुआ। 'पण्डित सुमेध! अब से तुझे क्षान्ति पारिमता भी पूरी करनी होगी। सम्मान और अपमान, दोनों को सहना होगा। जिस प्रकार पृथ्वी पर (लोग) शुद्ध चीज भी फेंकते हैं, अशुद्ध चीज भी फेंकते हैं। पृथ्वी सहन करती है। न तो (अच्छी चीज फेंकने से) खुश होती है, न (बुरी चीज फेंकने से) नाराज। इसी प्रकार तू भी सम्मान तथा अपमान, दोनों को सहने वाली होकर ही बुद्ध-पद को प्राप्त होगा। (इस-लिए) तू छठी क्षान्ति-पारिमता (की पूर्ति) का दृढ़ संकल्प कर। इमी में कहा है—

बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं होंगे और भी जो बुद्ध-पद की प्राप्ति में सहायक धर्म है उन्हें भी ढूंढ़ना चाहिए। यह सोचते हुए, पूर्व-ऋषियों से सेबित छठी क्षान्ति-पारमिता को देखा और (मन में) विचार हुआ—छठे तू इस क्षान्ति-पारमिता को वृढ़ता-पूर्वक ग्रहण कर। इसमें स्थिर-चित्त हो लगने पर तू बुद्ध-पद को प्राप्त करेगा। जिस प्रकार पृथ्वी (अपने पर) शुद्ध, अशुद्ध सब ही (चीजों) के फेंकने को सहन करती है, न कोध ही करती है, न खुश ही होती है। उसी प्रकार तू भी सब (प्रकार) के मान, अपमान सहता क्षान्ति की सीमा के अंत पर जा बुद्ध-पद को प्राप्त करेगा।

#### (७) सत्य पारमिता

बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं हो सकते, और भी सोचते हुए, सातवीं सत्य पारिमता को देखा और मन में यह विचार हुआ। 'पण्डित सुमेघ! अब से तुम्हें सत्य पारिमता भी पूरी करनी होगी। चाहे सिर पर बिजली गिरे, धन आदि का अत्यधिक लोभ हो तो भी जान बूझ कर झूठ न बोलना चाहिए। जिस प्रकार शुक्र का तारा (औषिध) चाहे कोई ऋतु हो अपने गमन-मार्ग को छोड़ कर, दूसरे मार्ग से नहीं जाता, अपने ही मार्ग से जाता है। इसी प्रकार तु भी

सिवाय सत्य को छोड़, मृषावाद न करके ही बुद्धत्व को प्राप्त होगा। (इसलिए) तू सातवीं सत्य-पारिमता (की पूर्ति) का दृढ़ अधिष्ठान कर। इसी में कहा है—

बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं होंगे और भी जो जो बुद्ध-पदवी-प्राप्ति में सहायक धर्म है उन्हें भी ढूंढ़ना चाहिए। यह सोचते हुए, पूर्व ऋषियों से सेवित सातवीं सत्य-पारिमता को देखा। (और) मन में कहा—सातवें तू इस सत्य-पारिमता को वृढ़ता पूर्वक ग्रहण कर। एक बात बोलने वाला होने पर तू बुद्धपद को प्राप्त करेगा। जिस प्रकार शुक्र (तारा) सदैव (लोक) में एक समान हो, वर्षा-ऋतु अथवा (दूसरे) समय में अपने मार्ग का अतिक्रमण नहीं करता। उसी प्रकार तू भी सत्य (के विषय) में अपने मार्ग का अतिक्रमण न करने वाला बन। सत्य की सीमा के अंत पर जा, तू बुद्धपद को प्राप्त करेगा।

#### (=) श्रधिष्टान-पारमिता

बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं हो सकते, और भी सोचते हुए अाठवी अधिष्ठान (= दृढ़ संकल्प) (-पारमिता) को देखा, और (उसके मन में) विचार हुआ। 'पण्डित सुमेध ! अब से तुझे अविष्ठान पारमिता भी पूरी करनी होगी। जो अधिष्ठान (= दृढ़ निश्चय) करना होगा, उस अधिष्ठान पर निश्चल रहना होगा। जिस प्रकार पर्वत सब दिशाओं में (प्रचण्ड) हवा के झोंके के लगने पर भी, न काँपता है न हिलता है, और अपने स्थान पर स्थिर रहता है, इसी प्रकार तू भी अपने अधिष्ठान में निश्चल रहते हुए ही बुद्ध-पद को प्राप्त होगा। (इस-लिए) तू आठवीं अधिष्ठान पारमिता (की पूर्ति) का दृढ़ संकल्प कर। इमीसे कहा है:—

'बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं होंगे। और भी जो जो बुद्धपद की प्राप्त में सहायक धर्म हैं, उन्हें भी इंड़ना चाहिए, यह सोचते हुए, पूर्व ऋषियों से सेवित आठवीं अधिष्ठान-पारमिता को देखा। (और मन में कहा—) आठवें तू अधि ष्ठान-पारमिता को दृढ़ता पूर्वक ग्रहण कर इसमें अचल होने से तू बुद्ध-पद को प्राप्त कर। जिस प्रकार अचल, सुप्रतिष्ठित, शल-पर्वत तेज वायु से (भी) नहीं कांपता अपने स्थान पर ही स्थिर रहता है, इसी प्रकार तू भी अपने अधिष्ठान में सदेव निश्चल हो। अधिष्ठान की सीमा के अंत पर जाने से तू बुद्ध-पद को प्राप्त करेगा।

## (९) मैत्री-पारमिता

तब बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नही हो सकते, और भी मोचते हुए नौवीं मैत्री पारिमता को देखा। और (उसके) मन में यह विचार हुआ। 'पिष्डत सुमेध! अब से तुझे मैत्री-पारिमता भी पूरी करनी होगी। हित, अनिहत सब के प्रति समानभाव रखना होगा। जिस प्रकार पानी, पापी और पुण्यात्मा दोनों के लिए एक जैसी शीतलता रखता है, उसी प्रकार तू भी सब प्राणियों के प्रति एक जैसी मैत्री रखते हुए बुद्ध-पद को प्राप्त होगा। (इसलिए) तू मैत्री-पारिमता(की पूर्ति) का दृढ़ निश्चय कर। इसीसे कहा है:—

'बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं होंगे, और भी जो बुद्ध-पद की प्राप्ति में सहायक धर्म हों उन्हें भी ढूंढ़ना चाहिए। यह सोचते हुए, पूर्व ऋषियों से सेवित नौवों मंत्री-पारमिता को देखा। (मन से कहा—) तू इस मंत्री-पारमिता को दृढ़ता-पूर्वक ग्रहण कर। यदि बुद्ध-पद की प्राप्ति की इच्छा हूं तो मंत्री-भावना में बेजोड़ बन। जिस प्रकार पानी, पापी और पुण्यात्मा दोनों को ही समान रूप से शीतलता पहुँचाता है और (दोनों के) मैल को धो देता है। उसी प्रकार तू भी हित, अनहित दोनों के प्रति समान भाव से मंत्री-भावना कर। मंत्री-भावना की सीमा के अंत पर जाने से बुद्ध-पद को प्राप्त होगा।

## (१०) उपेता पारमिता

'बुद्ध बनानं वाले धर्म इतने ही नहीं हो सकते', और भी मोचते हुए दसवी उपेक्षा-पारिमता को देखा। (मन में) यह विचार हुआ—"पिण्डित सुमेध ! अब में तुझे उपेक्षा-पारिमता भी पूरी करनी होगी। मुख और दुःख में मध्यस्थ ही रहना होगा। जिस प्रकार पृथ्वी शुचि और अशुचि दोनों को (उसपर) फेंकने पर भी मध्यस्थ ही रहती है, इस प्रकार तू भी सुख, दुःख दोनों में मध्यस्थ रहते हुए बुद्ध-पद को प्राप्त होगा। (इसलिए) तू दसवीं उपेक्षा-पारिमता (की पूर्ति) का दृढ़ निश्चय कर। इसीसे कहा है:—

'बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही नहीं होंगे', और भी जो जो बोधि-सहायक धर्म हैं, उन्हें भी ढूंढ़ना चाहिए। यह सोचते हुए पूर्व ऋषियों से सेवित दसवीं उपेक्षा-पारिमता को देखा। (मन से कहा—) दसवें तू इस उपेक्षा-पारिमता को दृढ़ करके ग्रहण कर। दृढ़ता-पूर्वक तुला (सदृश) बन, बुद्ध-पद को प्राप्त

करेगा। जिस प्रकार पृथ्वी खुशी और नाराजी छोड़ (अपने ऊपर) शुन्ति और अर्श्याच, दोनों के फेंकने की उपेक्षा करती है, इसी प्रकार तू भी सबैद सुख दुःख के प्रति तुल्य हो। उपेक्षा की (चरम-) सीमा के अंत पर जाने से बुद्ध-पद की प्राप्त होगा।

इसके बाद मोचा—इस लोक में बोधिसत्वों द्वारा पूरे किये जाने वाले, परम ज्ञान ( = बोधि) परिपक्व करने वाले, तथा बुद्ध बनाने वाले धर्म इतने ही हैं; (इन) दस पारिमताओं को छोड़ कर अन्य नहीं। यह दस पारिमताएँ भी न तो ऊपर आकाश में है न पूर्व आदि दिशाओं में हैं; किन्तु मेरे हृदय के मीतर ही प्रतिष्ठित है। इस प्रकार उनके हृदय ही में प्रतिष्ठित होने (की बात) जान, सबके लिए दृढ़ निश्चय कर, फिर फिर उनपर सीधे-उल्टे ( = अनुलोम प्रतिलोम) कमसे विचार करने लगा। अन्त से शुरू करके आदि तक पहुँचाता, आदि से शुरू करके अन्त तक पहुँचाता, बीच में ग्रहण करके दोनों ओर खतम करता, (तथा) दोनों मिरों से आरम्भ करके बीच में खतम करता। (अपने) अंग का परित्याग 'पारिमताएँ' बाहरी वस्तुओं का त्याग 'उपपारिमताएं' और प्राणों का परित्याग 'परमार्थ-पारिमताएँ,' (कहलाती) हैं। दस पारिमताएँ, दस उपपारिमताएँ और दस परमार्थ-पारिमताएँ—(इन तीसों पर) दो तेलों को मिलाने की तरह, तथा सुमेरू पर्वत की मथनी बना चकवाल महा समुद्र को मथने की तरह विचारने लगा।

उन दस पारिमताओं पर विचार करते समय धर्म-तेज से चार नियुत दो लाख योजन घनी यह पृथ्वी भारी शब्द कर वैसे ही कांप उठी जैसे हाथी द्वारा आकान्त नर्कट, अथवा पेरा जाता ऊख-यंत्र; और कुम्हार के चक्र (तथा) तेली के कोल्हु की तरह घूमी। इसीसे कहा है:—

'लोक में परमज्ञान (की प्राप्ति में) सहायक धर्म इतने ही हैं। इनसे अधिक अन्य नहीं है। उनमें दृढ़ता पूर्वक स्थित हो, स्वभाव, रस तथा लक्षणों सहित इन धर्मों पर विचार करने लगा। उस समय धर्म-तेज के प्रवाह से दस सहस्र ब्रह्माण्डों वाली पृथ्वी काँप उठी। पेरते ऊल के कोल्ह्र की तरह और तेल के कोल्ह्र के चक्र की तरह पृथ्वी हिली और नाद किया।

रम्य-नगर वासी, काँपती हुई महा-पृथ्वी पर नहीं खड़े रह सके; और प्रलय वायु से प्रताड़ित महान् शाल वृक्षों की तरह, मूर्छित हो गिर पड़े। कुम्हार के बनते हुए घड़े आदि बर्तन एक दूसरे से भिड़ कर चूर्ण विचूर्ण हो गये। भयभीत त्रसित जनता ने बुद्ध के पास जाकर पूछा:—"भगवान् ! क्या यह नागों का विष्लव ( = आवर्त्त) है, अथवा भूत, यक्ष, देवताओं के विष्लवों में से (कोई) एक है ? हम इसे नहीं जानते । सारी जनता भयभीत है । क्या इससे लोक का कुछ अनिष्ट होगा अथवा भला ? हमें यह बात बतलाइए ।"

शास्ता ने उनका कथन मुनकर कहा:—मत डरो, विन्ता मत करो, यह भय का कारण नहीं। आज जो मैंने पिण्डत-सुमेघ के भविष्य में गौतम नामक बुद्ध होने की भविष्यत् वाणी (= व्याकरण) की, सो वह (पिण्डत-सुमेघ) अब पारमिताओं पर विचार कर रहा है। उसके पारमिताओं पर विचार करते, तथा उन्हें मन्यन करते समय, धर्म-तेज से सारे दम सहस्त्र ब्रह्माण्ड एक झटके में कांप उठे और नाद करने लगे। इमीमें कहा है:—

"बुद्ध के भोजन-स्थान पर जितनी भी मण्डली थी, वह वहाँ कम्पित और मूछित हो पृथ्वी पर लेट गई। हजारों घड़े, संकड़ों मटके एक दूसरे से भिड़ कर चूणं हो गये। विहवल, त्रसित, भयभीत, शंकित, और उत्पीड़ित मनवाला जन समूह इकट्ठा हो, दीपङ्कर के पास आया (और बोला):——हे आँखों वाले! इस दुनिया का क्या (कुछ) भला होने वाला है या बुरा? सारी दुनिया भय से मरी जाती है। इस (के कष्ट) को दूर करो।"

तब महामुनि दीपक्कर ने उन (लोगों) को कहा—"श्रंयं रक्लो। इस भूमि कम्पन से मत डरो। जिसके लिए आज मंने लोक में बुद्ध होने की भविष्यतावणी की, वह पुराने बुद्धों के सेवन के धर्म का विचार कर रहा है। उसके बुद्ध विषयक (बुद्ध-भूमि) धर्मों का पूर्णरूप से विचार करने से, यह वेवताओं सहित दस हजार (लोकों वाली) पृथ्वी कांपी है।"

## (११) दूढ़ संकल्प की पूजा

तथागत के वचन को मुन कर लोगों को संतोष हुआ; और वह माला-गंध-लेप ले, रम्य नगर से निकल बोधिसत्त्व के पास गये। माला आदि से पूजन बन्दना तथा प्रदक्षिणा कर, रम्यनगर में लौट आये। बोधिसत्व भी दस पारमिताओं पर विचार कर उत्साह पूर्वक दृढ़ संकल्प कर आसन से उठे। इसीसे कहा है:—

"बुद्ध वचन को सुनने के समय ही (लोगों का) मन ज्ञान्त हो गया। सब ने

मेरे समीप आकर प्रणाम किया। तब में बुद्ध के गुणों का ध्यान कर (तथा)। चित्त को दृढ़ बना, दीपङ्कार को नमस्कार कर, आसन से उठा।"

तब सारे दस हजार बह्माण्डों के देवताओं ने इकट्ठे हो, आसन से उठते हुए बोधिसत्त्व की दिव्यमाला-गंधों से पूजा कर इस्ने प्रकार स्तुति-मंगल (पाठ) किया—"आर्य! तपस्वी सुमेध । तू ने आज बुद्ध दीपंकर के चरणों में बड़ी प्रार्थना की। वह तेरी (प्रार्थना) निर्विष्त पूरी हो। तुझे भय-रोमाञ्च न हो। (तेरे) शरीर को बुछ भी रोग न हो। (तू) शीघ्र ही पारमिताओं को पूरा कर उत्तम बुद्धपद को प्राप्त करे। जिस प्रकार फल फूल वाले वृक्ष समय आने पर फलते फूलते हैं: इसी प्रकार तू भी समय का अतिक्रमण किये बिना शीघ्र ही बुद्धपद पर पहुँचे।"(स्तुति)पाठ के बाद (देवता)अपने अपने लोक को गये। देवताओं से प्रशंसित बोधिमत्त्व भी, "मैं दस पारमिताओं को पूरा कर, चार लाख असंखेय्य एक लाख कल्प बीतने पर बुद्ध पद को प्राप्त होऊँगा" बडे उत्साह के साथ वृद्ध संकल्प कर, आकाश-मार्ग से हिमालय को चला गया। इसीसे कहा है।:—

"आसन से उठते वक्त (तपस्वी सुमेघ) पर देवता और मनुष्य दिव्य तथा मानृषिक—दोनों प्रकार के फूलों की वर्षा कर रहे थे। देवता तथा मनुष्य दोनों (तपस्वी सुमेघ के लिए) मंगल कामना प्रकट कर रहे थे—"तेरी आमना महान् है। तेरी इच्छा पूरी हो। सब भय दूर हों; रोग शोक का विनाश हो। तुझे कोई विघन न हो। तू शोघ हो श्रेष्ठ बुद्ध-पद पर पहुँच जा।"

"जिस प्रकार फल वाला वृक्ष समय आने पर फलता है। उसी प्रकार महा-बीर! तेरे में बुद्ध-ज्ञान फले। जिस प्रकार दूसरे सभी बुद्धों ने दस पारिमताओं को पूरा किया; उसी प्रकार महाबीर! तू दस पारिमताओं को पूरा कर। जिस प्रकार दूसरे बुद्ध बोध-मण्ड में बुद्ध-पद को प्राप्त हुए, उसी प्रकार महाबीर! तू बुद्ध के परम ज्ञान का ज्ञानने वाला हो। जिस प्रकार दूसरे बुद्धों ने धर्म-चक्र चलाया, उसी प्रकार महाबीर! तू धर्म का चक्र चला। जिस प्रकार पूर्णिमा के दिन निर्मल चन्द्र चमकता है, उसी प्रकार तू॰भी पूर्ण-मन हो दस हजार ब्रह्माण्डों में प्रकाशित हो। जिस प्रकार राहु से मुक्त हुआ सूर्य्य (अपने) तेज से अत्यन्त प्रकाशित होता है, उसी प्रकार तू भी लोक से मुक्त हो (अपनी) श्री से प्रकाशित हो। जिस प्रकार सभी नदियाँ समुद्ध की ओर जाती हैं; उसी प्रकार देवताओं सहित-(सारा) लोक तेरे पास आवे।" इस तरह उन (देवताओं) ने सुमेघ की स्तुति-प्रशंसा की। तब वह उन दस धर्मों को ग्रहण कर, उनका पालन करते हुए बन में प्रविष्ट हुआ।

सुमेघ कथा समाप्त

## ९. पहले के बुद्ध

## (१) दीपंकर बुद्ध

रम्य नगर निवासियों ने भी नगर में प्रविष्ट हो बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को भोजन (=महादान) दिया। भगवान् (=शास्ता) उनको धर्मोपदेश दे, जन समूह को (त्रि०) शरण आदि में स्थापित कर, रम्य नगर में निकले। तब में आगे भी, आयु भर सभी बुद्धों के कर्त्तंच्य करते हुए क्रमानुसार उपाधि-रहित परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। इस विषय में और सब बात, बुद्ध-वंस में कहे अनुसार ही समझनी चाहिए। वहां कहा है:—

"तब वे संघ सहित बुद्ध (=लोक-नायक) को भोजन करा दीपंकर बुद्ध ( द्यास्ता) की शरण गये। तथागत ने कुछ को शरणागमन में, कुछ को पंच शीलों तथा दूसरों को दस शीलों की दीक्षा दी। किसी को चार उत्तम-फलों को प्राप्त साध बनाया। किसी को असमान-धर्मों का पटिसम्भिदा (-जान)

ैपरिनिर्वाण दो प्रकार का है:--(१) उपाधि-शेष परिनिर्वाण (= पाँच स्कंधों के शेष रहते निर्वाण; जैसे जीवन्मुक्त) (२) अनुपाधि-शेष परिनिर्वाण। ैबुद्ध, धर्म तथा संघ की शरण में।

ं अहिंसा, चोरी न करना, काम-भोग में मिथ्याचार न करना (=पर स्त्री-गमन से दूर रहना), झूठ न बोलना तथा मद्य-पान न करना।

'ऊपर के पांच शील (तीसरे शील में सम्पूर्ण-ब्रह्मचर्य), ६ असमय (== विकाल) भोजन न करना, ७ नृत्य-गीत आदि का त्यागना, प्र माला गन्ध आदि का न घारण करना, ९ ऊँचे तथा महार्घ पलंगों का सेवन न करना। १० चाँदी-सोने का ग्रहण न करना।

िश्रोतापत्ति, सक्वदागामी, अनागामी तथा अर्हत्। िअर्थ, धर्म, निरुक्ति तथा प्रतिभान। दिया। उस नर-श्रेट्ठ ने किमी को आठ समापत्तियाँ दीं। किसी को तीन विद्याएँ किसी को छः अभिज्ञाएँ दीं। वह महामुनि इस प्रकार से जन-समूह को उपदेश करते थे, इसी मे उन (=लोकनाथ) का धर्म (=शासन) फैला। बड़ी ठुड्डी (=महाहनु), ऊंचे कन्धे वाले दीपंकर नामक (बुद्ध) ने बहुत मे जनों को (संसार सागर से) पार उतार दुर्गति से मुक्त किया। महामुनि यदि एक लाख योजन पर भी ज्ञान के पात्र (=समझदार मनुष्य) को देखते, तो एक क्षण में वहाँ पहुँच, उसे बोध कराते थे।

प्रथम मम्मेलन (=अभिसमय) में बुद्ध ने एक अरब को बोध कराया। दूसरे सम्मेलन में नाथ ने दस अरब को बोध कराया। तृतीय-मम्मेलन के वक्त जब बुद्ध ने देव-लोक में धर्मांपदेश दिया, उस ममय नौ खरब को बोध हुआ। दीपंकर बुद्ध (=शास्ता) के तीन सम्मेलन (=मिन्नपात) हुए थे। पहला मम्मेलन दस खरब का हुआ था। फिर शास्ता ने नारद-कूट (पर्वत) में एकान्तवाम करते वक्त एक अरब पुरुष मल-हीन शान्त अर्हत-पद को प्राप्त हुए। जिस समय महावीर (=बुद्ध) सुदर्शन (नामक) ऊँचे पर्वत पर रहते थे, उस समय मृनि की नौ खरब की सभा थी। उस समय मैं जटाधारी घोर तपस्वी था। आकाश में विचरण करता था, और पांच अभिज्ञायें मुझे प्राप्त थीं। (एक एक बार) दस-बीम हजारों को धर्म का साक्षात्कार हुआ। एक दो (करके) धर्म माक्षात्कार करने वालों की तो गणना असंख्य है।

तब भगवान दीपंकर का अत्यन्त गुद्ध धर्म (=शासन), बहुत प्रसिद्ध, विस्तार, उन्नित और वैभव को प्राप्त हुआ। चार लाख छः अभिज्ञाओं वाले बड़े बड़े योग बलों से युक्त चार लाख अनुयायी, लोक-वेत्ता दीपंकर को सदैव घेरे रहते थे। उस समय यदि कोई (पुरुष) मानुषिक भव को छोड़ 'अप्राप्त-मन' शैक्ष रहते मनुष्य शरीर को छोड़ता, तो वह निन्दा का भाजन होता। भगवान् दीपंकर का प्रवचन देव-लोक महित इस लोक में स्थिर-चित्त, क्षीणाश्रव, स्थित-प्रज्ञ, विमल अर्हतों से सुशोभित था।

टीपंकर बुद्ध (की जन्म भूमि) श्रीरम्मवती नाम की नगरी। पिता था सुदेव नाम का क्षत्रिय। माता का नाम सुमेधा था। दीपंकर बुद्ध के सुमंगल

<sup>े</sup> दिच्य-चक्षु, पूर्व-जन्म-स्मृति तथा आश्रव-क्षय ज्ञान।

तिष्य नाम के दो प्रधान शिष्य (=अग्रश्रावक) तथा सागत नाम का हजूरी (= उपस्थायक) था। उन भगवान् की नन्दा तथा सुनन्दा नाम की दो प्रधान शिष्यायें (=अग्रश्राविकाएँ) थीं, और उनका बोधि-वृक्ष पीपल का वृक्ष था। महामुनि दीपंकर का शरीर, दीप-वृक्ष की तरह अस्सी हाथ ऊँचा था (और) प्रथित् महान् शाल-वृक्ष की तरह शोभा देता था। उस महिष की आयु एक लाख वर्ष की थी) उतने ममय जीवित रह (=ठहर) कर उन्होंने बहुत से जनों को (संसार सागर मे पार) उतारा। सद्धमं को प्रकाशित कर, तथा जन-समूह को पार उतार वह अपने शिष्यों सहित, अग्नि-राशि की तरह प्रज्वलित हो निर्वाण को प्राप्त हुए। वहऋदि, वह यश, और चरणों में वह चक्र-रत्न—वे सब अन्तर्धान हो गये। सच है सभी बनी चीजें (—संस्कार) खाली (=शून्य) हैं।

## (२) कौरिडन्य बुद्ध

भगवान् दीपंकर के बाद, एक असंखेय्य (कल्प) बीतने पर, कौण्डिन्य नामक बुद्ध (= शास्ता) उत्पन्न हुए। उनके भी तीन सम्मेलन (= सिन्नपात) हुए। पहले सम्मेलन में दम खरब, दूसरे में दस अरब, तीसरे में नब्बे करोड़। उम समय बोधिसत्त्व, विजितावी नामक चक्रवर्ती (के रूप में) पैदा हुए थे। उन्होंने बुद्ध प्रमुख दम खरब भिक्षुओं के संघ को भोजन दान (= महादान) दिया। भगवान् (शास्ता) ने 'बुद्ध होगा', प्रकाशित कर धर्मोपदेश दिया। (विजितावी राजा) बुद्ध की धर्म-कथा सुन राज्य त्याग कर साधु हो गया। उसने तीनों पटिक' पढ़े, आठों समापत्तियाँ तथा पाँचों अभिज्ञाएँ प्राप्त कीं; और (मरकर) बिना ध्यान नष्ट हुए ही ब्रह्म-लोक में उत्पन्न हुआ।

कौण्डिन्य बुद्ध की (जन्म-भूमि) रम्मवती नाम नगर था। सुनन्द नामक क्षत्रिय पिता, सुजाता नामक देवी माता, भद्र तथा सुभद्र दो प्रधान-शिष्य, अनु-रुद्धनामक उपस्थायक, तिष्या तथा उपतिष्या दो प्रधान शिष्याएँ शाल का मङ्गल-मय बोधि (वृक्ष), अठासी हाथ ऊँचा शरीर, तथा लाख वर्ष की आयु थी।

दीपङ्कर के बाद, अनन्ततेज, अमितयश और अप्रमेय तथा अनाक्रमणीय कोण्डञ्ज नामक शास्ता हुए।

<sup>&#</sup>x27; मुल-पिटक, विनय-पिटक तथा अभिषम्म-पिटक।

## (३) मंगल बुद्ध

उसके बाद एक असंखेय्य (कल्प) बीत जाने पर, एक ही कल्प में चार बुद्ध उत्पन्न हुए। मङ्गल, सुमन, रेवत, सोभित। भगवान् मङ्गल के तीन शिष्य सम्मेलन (= श्रावक-सन्निपात) हुए। उनमें से पहले सम्मेलन में दस खरब भिक्षु हुए, दूसरे में दस अरब, तीसरे में नब्बे करोड़। इनका आनन्दकुमार नामक सौतेला भाई, नब्बे करोड़ की मण्डली के साथ धर्म मुनने के लिए बुद्ध (= शास्ता) के पास गया। बुद्ध ने उसको कमशः (धर्म-) कथा कही। वह मण्डली के साथ पिट-सिम्भिदा-जान (सिहत) अर्हत पद को प्राप्त हो गया। शास्ता उन कुल पुत्रों कम पूर्व-चित्रत्र तथा योग-बल से मिलने वाले पात्र-चीवरों को जानते थे। उन्होंने दाहिना हाथ पसार कर, "आओ भिक्षुओ" कहा। वे सभी उसी क्षण योग-बल से प्राप्त पात्रचीवर धारण किये साठ वर्ष के वृद्ध साधुओं (=स्थिवरों) की तरह के हो गये; और बुद्ध को प्रणाम कर उन्हों चारों ओर से घेर लिया। यह इनका तीसरा शिष्य-सम्मेलन हुआ।

जिस प्रकार दूसरे बुद्धों का गरीर-प्रकाश चारों ओर अस्मी अस्मी हाथ भर का था, इस प्रकार उन (मङ्गल) का नहीं था। उन भगवान् का शरीर-प्रकाश सदैव दस हजार ब्रह्माण्ड में व्याप्त रहता था। (उनके शरीर-प्रकाश से) वृक्ष, पृथ्वी पर्वत, ममुद्र आदि ही नहीं ऊखल इत्यादि तक भी मुवर्ण-वस्त्र से आच्छादित से जान पड़ने थे। इनकी आयु नब्बे हजार वर्ष की हुई। इतने काल तक चाँद सूर्य्य आदि (मंसार को) अपने प्रकाश से प्रकाशित न करते थे। रात दिन का भेद (चपिरच्छेद) मालूम नहीं होता था। (आज कल) जैसे सूर्य प्रकाश से पूर्ण दिन में प्राणी विचरते हैं, वैसे ही (उस समय) वह सदा बुद्ध प्रकाश में विचरते थे। (उस समय) लोग सायंकाल के फूलने वाले कुसुमों तथा प्रातःकाल के बोलने वाले पक्षी आदि से दिन रात का भेद समझते थे। (सवाल होगा—) क्या दूसरे बद्धों में ऐसा प्रताप नहीं था? नहीं था (ऐसा) नहीं; वे भी यदि चाहने तो दस हजार ब्रह्माण्ड अथवा उससे भी अधिक को, (अपने) प्रकाश से व्याप्त कर सकते। लेकिन पूर्व-प्रार्थना अनुसार, भगवान् मङ्गल की शरीर-प्रभा दूसरे (बुद्धों) की व्याप्त-प्रभा की तरह सदैव दस सहस्र लोक धातु को स्पर्श करती थी।

वह (भगवान् मङ्गल) बोधिसत्त्व (अवस्था) के समय, वेसस्तर' जैसे जन्म में उत्पन्न हो, पुत्र तथा स्त्री सहित वंक पर्वत जैसे पर्वत में रहने थे। तब खरदाठिक नाम का एक यक्ष, महापुरुष का दान (देने) का विचार मुन, ब्राह्मण वेष में निकट आया, और उसने महात्मा से दोनों बच्चे माँगे। महासत्त्व ने 'ब्राह्मण को दोनों बच्चे देने का मंकल्प किया, और सन्तुष्ट चित्त हो जल-थल महिन सारी पृथ्वी को कम्पित कर दोनों बच्चे प्रदान किये। यक्ष ने टहने की भूमि के छोर पर (लगी) बाँही के तख्ते के सहारे खड़े हो, महात्मा की आंखों ही के मामने, टोनों बच्चों को मूली के ढेर की तरह खा लिया। यक्ष के मुंह खोलने पर अग्निज्वाला की तरह (उसके) मुह से रक्तधारा निकलते देख कर भी, महापुष्ट्य का चित्त राई भर (चकेशाग्रमात्र) खिन्न नहीं हुआ। बल्कि 'मेरा दान मुदान है' मोच, उसके शरीर में महान् आनन्द पैदा हुआ। उसने मविष्य काल में इसके फल स्वरूप इमी प्रभाव (चनीहार) से किरणें निकलें' ऐसी कामना की। उमकी इम कामना के कारण ही बुद्ध होने पर उसके शरीर में किरणें निकल कर इतनी दूर तक पहुँचीं।

इनके और भी पूर्व चरित्र हैं। बोधिसत्त्व रहने की अवस्था में, एक बृद्ध के चैत्य को देख कर, 'इम बृद्ध के लिए मुझे जीवन दान करना चाहिए,' मोचा, और मशाल (दण्डदीपक) लपेटने की तरह मारे शरीर को लिपटवाया, और लाख मृल्य की, रतन-जड़ित मोने की थाली में घी भरवा, उसमें हजारों बित्तयाँ जलवा, उसे सिर पर ले, सारे शरीर में आग लगवा, चैत्य की प्रदक्षिणा करते सारी रात बिना दी। इस प्रकार सूर्योदय तक प्रयत्न करते हुए, उनका लोमछिद्र मात्र भी गर्म न हो, पद्म-गर्भ में प्रविष्ट जैसा रहा। धर्म अपनी रक्षा करने वालों की रक्षा करना है। इसीसे भगवान ने कहा है—

धर्मानुकूल आचरण करने वाले की, धर्म निश्चय से रक्षा करता है। ठीक से आचरण किया हुआ धर्म मुख की ओर ले जाता है। धर्म के ठीक आचरण करने का यह फल है कि धर्मचारी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता।

<sup>ं</sup> भवान् गौतमबुद्ध का मनुष्य-लोक में सिद्धार्थ से पहले का जन्म (देखो विस्सन्तर जातक)।

इस कर्म के फलस्वरूप भी, उन भगवान् (मङ्गल) के शरीर की किरण दस हजार ब्रह्माण्डों तक पहुँचा करती थी।

उस समय हमारे बोधिसत्त्व सुरुचि नामक ब्राह्मण थे। बुद्ध को निमन्त्रित करने की इच्छा से उन्होंने समीप जा, मधुर-धर्म कथा सुन, प्रार्थना की—

"भन्ते! कल मेरी भिक्षा ग्रहण करें।"

"ब्राह्मण! तुझे कितने भिक्षु चाहिएँ।"

"भन्ते! (आपके) अनुयायी भिक्षु कितने है ?"

उस समय शास्ता का केवल प्रथम-सम्मेलन ही हुआ था, इस लिए "दस अरब" कहा।

"भन्ते! सभी को साथ ले, मेरे घर पर भिक्षा ग्रहण करें।"

बुद्ध (= शास्ता) ने स्वीकार किया। दूसरे दिन के लिए निमन्त्रित कर, घर लौटते हुए ब्राह्मण सोचने लगा—मैं इतने भिक्षुओं को खिचड़ी, भात, वस्त्र आदि तो दे सकता हुँ, लेकिन (इतनों के लिए) बैठने का स्थान कैसे होगा?"

इसकी चिन्ता से, चौरासी हजार योजन की दूरी पर (स्वर्ग की) पण्डुकम्बल िक्ता पर बैठे देव-राज (इन्द्र) का आसन गर्म हो गया। शक्त (-देव) ने सोचा—कौन है जो मुझे इस स्थान से गिराना चाहता है? (तब) दिव्य चक्षु से देखते हुए, महापुरुष को देखा, और 'सुरुचि-ब्राह्मण बुद्ध-सहित भिक्षु संघ को निमन्त्रित कर, (उसे) बिठाने के स्थान की फिक्र में है, मुझे भी वहाँ पहुँच कर पुण्य में सहभागी होना चाहिए' (सोच) बढ़ई का भेष बना, बसूली-कुल्हाड़ा हाथ में ले, महात्मा के सम्मुख प्रकट हुआ। और पूछा "िक क्या किसी को मजदूरी से काम है?"

महापुरुष ने देख कर पूछा, "क्या काम कर सकोगे?"

"ऐसा कोई हुनर नही जो मुझे मालूम न हो। घर हो, अथवा मण्डप, जो कुछ कोई बनवाना चाहे, उसके लिए मैं वही बना देना जानता हूँ।"

"तो, मेरे पास काम है।"

"आर्य ! क्या काम है ?"

"मैंने कल के लिए दस अरब भिक्षुओं को निमन्त्रित किया है। उनके बैठने के लिए मण्डप बनाओगे?"

"मैं बना दूंगा, यदि मुझे मेरी मजदूरी दे सकोगे।" "तात! दे सकूंगा।" "अच्छा! तो बनाऊँगा।" (यह कह उसने) जा कर एक स्थान को देखा। किसण-मण्डल' की तरह समतल, बारह तेरह योजन का एक प्रदेश था। उसने 'इतने स्थान में सप्त रतन-मय मण्डप बने' ऐसा दृढ़ संकल्प कर देखा, तो उसी समय (एक) मण्डप पृथ्वी भेद कर उठ आया। उसके सोने के खम्भों पर चाँदी के, रूपे खम्भों पर सोने के, मणिस्तम्भों पर मणिमय, सप्त-रत्न-मय, स्तम्भों पर सप्त-रत्न-मय घटक थे। तब (सोचा—) मण्डप में बीच बीच में घंटियों की झालर लटक जावे। उसके देखते ही देखते एक ऐसी झालर लटक गई, जिससे मन्द वायु से हिलने पर पाँचों प्रकार बाजों (—तूरिय-नाद) का मधुर शब्द निकलता था, और दिव्य सङ्गीत बजने का सा समा होता था। सोचा—'बीच बीच में सुगन्धित माला दाम आदि लटकें। मालाएँ लटक गई। 'पृथ्वी भेद कर दस खरब भिक्षुओं के लिए आसन और (सामने पात्र रखने के लिए) आधार बन जावें।' उसी समय बन गये। 'एक एक कोने में एक एक पानी की चाटी निकल आये।' पानी की चाटियाँ निकल आई। इतना हो जाने पर बाह्मण के पास जा कर कहा—'आर्य! आवें, अपना मण्डप देख कर मुझे मजदूरी दें।' महापुरुष ने जा कर मण्डप देखा। देखने के साथ ही उसका सारा शरीर पाँच प्रकार के आनन्द (=प्रीति) ने भर गया।

तब मण्डप को देख कर उसे यह (विचार) हुआ। 'यह मण्डप मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है। मेरे विचार और मेरे गुण के कारण निस्सन्देह इन्द्र-लोक गर्म हुआ होगा। उसके बाद देव-राज शक ने यह मण्डप बनवाया होगा। मेरे लिए यह उचित नहीं है कि ऐसे मण्डप में, केवल एक ही दिन दान दूं। मैं एक सप्ताह तक (दान) दूंगा।'

कितना भी बाहरी दान हो, उससे बोधिसत्त्वों का सन्तोष नहीं होता। अलंकृत शिर को काट कर, अञ्जित आँखों को निकाल कर, अथवा हृदय-मांस को नोच कर (देo सिवि-जातक) देने से ही बोधिसत्त्वों को त्याग के सम्बन्ध में सन्तोष होता है। सिवि जातक में हमारे बोधिसत्त्व को भी प्रतिदन पाँच अम्मण कार्षापण

<sup>े</sup> योगाम्यास के लिए मिट्टी आदि का बना हुआ समतल पहिये सदृश चका विश्व सुन्न । विश्व सिंह से स्वादिन । (दे विश्व सिंग के स्वादिन कि सिंग के सिंग

<sup>े</sup>सिव जातक (१५.३)

<sup>&#</sup>x27;११ द्रोण = १ अम्मण।

दे, नगर में चारों द्वारों के बीच में दान करते हुए, उस दान से त्याग विषयक सन्तोष नहीं हो सका। लेकिन जब देव-राज इन्द्र ने ब्राह्मण वेष घर, आ, आँखें माँगीं; तब, उत्वाड़ कर देते हुए उन्हें प्रसन्नता हुई। (ऐसा करते हुए) चित्त में बाल की नोक के बराबर भी विकार नहीं हुआ। इस प्रकार (बाहरी) दान से बोधि-सत्त्वों की तृष्ति नहीं होती।

इमलिए उस महापुरुष ने भी, 'मुझे दस खरब भिक्षुओं को सप्ताह भर (भोजन) दान देना चाहिए', मोच, उन्हें मण्डप में बिठा सप्ताह भर 'गोपान' ( = गवपान) का दान दिया। बड़े बड़े कड़ाहों को दूध से भर, चुल्हे पर चढ़ा, दूध के गाढ़े हो जाने पर, उसमें थोड़ा से चावल डाल कर, मधुर शक्कर और घी से पकार्ये हुए भोजन को गोपान (=गवपान) कहते हैं। अकेले मनुष्य उसे नहीं परोस सकते थे। देवताओं ने भी इकट्ठे हो कर परोमा। बारह तेरह योजन का लम्बा-चौडा स्थान भी भिक्षओं को (बैठ कर) खाने के लिए काफी न था, लेकिन वह अपने अपने योगबल के प्रभाव से बैठ गये। अन्तिम दिन सब भिक्षओं के पात्र धलवा कर, (उन्हें), घी, मक्खन, मधु, खाँड (=फाणित) आदि भैपज्य मे भर कर. तीन तीन चीवरों के साथ दिया। नये साध बने भिक्षओं को मिल चीवर के कपड़े (= शाटक) ही लाख के मृत्य के थे। बुद्ध ने (पूण्य का) अनुमोदन करते हुए 'इस पुरुष ने इस प्रकार का महादान दिया है, भविष्य में यह क्या होगा?' मोच, 'लक्षाधिक दो असंखेय्य कल्पों के बीत जाने पर, यह गौतम नामक बृद्ध होगा', देख, महापुरुष को सम्बोधित कर, कहा--- 'तू इतना समय बीत जाने पर गौनम नामक बुद्ध होगा।" महापुरुष इस कथन ( = व्याकरण) को सुन, "मैं बुद्ध होऊँगा, मुझे घर-वार से क्या मतलब ? मैं साधु होता हूँ" सोच, उतनी सम्पत्ति को थुक के समान त्याग, बृद्ध ( = शास्ता) के पास प्रव्रजित हो, बृद्ध-वचन सीख, अभिज्ञा तथा ममापत्तियाँ प्राप्त कर, आयु के बीत जाने पर ब्रह्मलोक में उत्पन्न हआ।

भगवान् मङ्गल के नगर का नाम उत्तर था। उनका पिता भी उत्तर नामक क्षत्रिय था। माता का नाम भी उत्तरा था। सुदेव तथा धर्मसेन दो उनके प्रधान शिष्य थे। पालित नामक परिचारक (= उपस्थायक) था। सीवली और असोका —दो प्रधान शिष्यायें थीं। नाग-वृक्ष वोधि था। अठासी हाथ ऊँचा उनका शरीर था। नब्बे हजार वर्ष जीवित रह कर, जब वह निर्वाण को प्राप्त हुए तो दस हजार ब्रह्माण्डों में एक दम अन्धकार छा गया। सभी ब्रह्माण्डों में लोग रोने पीटने लगे!

१ कौडिन्य (= कोण्डञ्ज)के बाद मङ्गल नामक नायक ने लोक के अन्धार का नाश कर घमं रूपी मशाल (= उल्का) को घारण किया।

#### (४) सुमन बुद्ध

इस प्रकार दम हजार ब्रह्माण्डों को अन्धाकार-मय बना जब भगवान् (मङ्गल) निर्वाण को प्राप्त हुए तो सुमन नामक बुद्ध (=शास्ता) उत्पन्न हुए। उनके भी तीन शिष्य-सम्मेलन (=श्रावक-सन्निपात) हुए। प्रथम सम्मेलन में दस खरब भिक्षु (जमा) हुए। दूसरे (सम्मेलन) में कञ्चन पर्वत पर नौ खरब, तीसरे में आठ खरब।

उस समय (हमारे) बोधिसत्त्व अतुल नाम के बड़े ऋदि वालं महानुभाव सम्पन्न नाग-राज थे। बुद्ध की उत्पत्ति को सुन, अपने जाति-भाईयों के साथ, नाग लोक में निकल कर, दस खरब भिक्षुओं से घिरे उन भगवान् का दिव्य वाद्य (=तुरीय-नाद) में सत्कार किया, और भोजन पर प्रत्येक (-भिक्षु) को दुशाले का जोड़ा दे तीनों (रत्नो) की शरण ग्रहण की। सुमन बुद्ध ने भी भविष्यद्वाणी की—'तू भविष्य में बुद्ध होगा।' भगवान सुमन के नगर का नाम खेम था। सुदत्त नामक राजा उनका पिता था। सिरिमा नामक माता थी। शरण और भावितात्मा, दो प्रधान शिष्य थे। उदेस नामक परिचारक था। सोणा और उपसोणा दो प्रधान शिष्यायें थी। नाग-वृक्ष बोधि था। नब्बे हाथ ऊँचा शरीर, और नब्बे हजार वर्ष ही आयु का प्रमाण था।

"(भगवान्) मङ्गल के बाद सब बातों (=धर्म) में अनुपन तथा सब प्राणियों में श्रेष्ठ सुमन नामक बुद्ध (=नायक) हुए।"

## (४) रेवत बुद्ध

ं उनके बाद रेवत नामक बुद्ध (=शास्ता) उत्पन्न हुए। उनके भी तीन शिष्य-सम्मेलन हुए। प्रथम सम्मेलन की तो गणना नहीं। दूसरे में दस खरब भिक्षु (जमा) हुए। तीसरे में भी उतने ही। उस समय (हमारे) बोधिसत्त्व अतिदेव, नामक ब्राह्मण थे। उन्होंने बुद्ध (=शास्ता) का वह धर्मोपदेश सुन, तीनों रत्नों की शरण ले, सिर पर हाथ की अञ्जली जोड़ी, और चित्त-मल के नाश के बारे में उन बुद्ध की स्तुति कर, वस्त्र को एक कन्धे पर रख पूजा की । उनने भी कहा—तू बुद्ध होगा।"

(रेवत बुद्ध) के नगर का नाम धान्यवती (धञ्जवती) था। पिता विपुल नामक क्षत्रिय थे। माता का नाम विपुल था। वरुण और ब्रह्मदेव (दो) प्रधान शिष्य थे। सम्भव नामक परिचारक था। भद्रा और सुभद्रा प्रधान शिष्यायें थीं। नाग-वृक्ष ही बोधि था। शरीर अस्मी हाथ ऊँचा और आयु साठ हजार वर्ष की थी।

(भगवान्) सुमन के बाद रेवत नामक बुद्ध (= नायक) हुए। (वह) अनुपम, अद्वितीय अतुल, उत्तम बुद्ध (- जिन) थे।

## (६) सोभित बुद्ध

उनके बाद सोभित नामक ( -शास्ता) उत्पन्न हुए। उनके भी तीन शिष्य सम्मेलन हुए। पहले सम्मेलन में एक अरब भिक्षु थे। दूसरे में नब्बे करोड़। तीसरे में अस्मी करोड़। उम समय (हमारे) वोधिसत्त्व अजित नामक ब्राह्मण थे। उन्होंने बुढ़ का धर्मोपदेश सुन, (तीन रत्नों की) शरण ग्रहण की, और बुढ़ सहित भिक्षु मंघ को भोजन दिया। उनने भी कहा— "तू बुढ़ होगा।" उन भगवान् का नगर सुधम्मं नामक था। पिता सुधमं नामक राजा था। माता का भी नाम सुधमा था। असम और सुनेत्र (दो) प्रधान शिष्य थे। अनोम नामक परिचारक था। नकुला और सुजाता प्रधान शिष्यायें थीं। नाग-वृक्ष (की) ही बोधि थी। अट्रावन हाथ ऊँचा शरीर और नब्बे हजार वर्ष की आयु थी।

"(भगवान्) रेवत के बाद सोभित नामक बुद्ध (=नायक) (हुए)। (वह) एकाग्र-चित्त, शान्त-चित्त, असम अद्वितीय पुरुष थे।"

## (७) श्रनोमदसी बुद्ध

उसके बाद, एक असंखेय्य (कल्प) बीत जाने पर एक कल्प में अनोमदर्शी, पद्म, तथा नारद, तीन बुद्ध हुए। भगवान् अनोमदर्शी के तीन शिष्य सम्मेलन हुए। पहले में आठ लाख भिक्षु, दूसरे में सात लाख, तीसरे में छः लाख (एक-त्रित हुए)। उस समय (हमारे) बोधिसत्त्व, बड़े ऋद्धि वाले, महाप्रतापी, अनेक लाख-करोड़ यक्षों के स्वामी, एक यक्ष-सेनापित थे। उन्होंने बुद्ध के उत्पन्न होनं की बात सुन, आ कर बुद्ध सिहत भिक्षु संघ को भोजन (= महादान) दिया। बुद्ध ने भी कहा—"तू भविष्य में बुद्ध होगा।" भगवान् अनोमदर्शी के नगर का

पहले के बुद्ध ) ६६

नाम चन्द्रावती था। पिता यशवान् नामक राजा था। माना का नाम यशोधरा था। निसम और अनोम दो प्रधान शिप्य थे। वरुण नामक परिचारक था। सुन्दरी तथा सुमना दो प्रधान शिप्याएँ थीं। अर्जुन-वृक्ष (की) बोधि थी। अट्ठावन हाथ ऊँचा शरीर और लाख वर्ष की उनकी आयु थी।

(भगवान्) सोभित के बाद नर-श्रेष्ठ, अमितयश, तेजस्वी, दुरितकम अनोम-दर्शी बुद्ध हुए।

#### (८) पद्म बुद्ध

उनके बाद पद्म नामक बृद्ध उत्पन्न हुए। उनके भी तीन शिष्य सम्मेलन हुए। पहले सम्मेलन में दस खरब भिक्ष थे। दूसरे में तीन लाख। ग्राम मे दूर जंगल में होने वाले तीसरे सम्मेलन में महावन-खण्ड-निवामी दो लाख भिक्षु थे। तब तथागत के उस बन-खण्ड में रहते समय (हमारे) बोधिसत्त्ल सिंह के रूप में जन्मे थे। सिंह ने बुद्ध को निरोध-समाधि लगाए देख, प्रसन्न चित्त हो बन्दना तथा प्रदक्षिणा की, और (अन्यत्र) प्रीति तथा हर्ष मे युक्त हो, तीन बार सिंह-नाद किया। सप्ताह भर तक उन्होंने बुद्ध की ओर ध्यान करने से उत्पन्न उस प्रीति को न छोड़ा, और उस प्रीति-सूख में निमग्न हो, शिकार के लिए न जा अपना जीवन-मोह त्याग उपासना की । बद्ध (शास्ता) ने सप्ताह के बीतने पर निरोध समाधि से उठ, मिह को देख, सोचा-"यह मिह भिक्ष-संघ के प्रति चित्त में भिनत कर, संघ को भी प्रणाम करेगा, और मंकल्प किया कि भिक्षु-संघ आवे।" उस समय भिक्षु आ गये। सिंह के चित्त में संघ के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। बुद्ध ने उसका मन देख कर कहा--- "तू भविष्य में बुद्ध होगा।" भगवान पद्म का चम्पक नामक नगर था। असम नामक राजा पिता था। माता भी असमा नामक थी। साल और उपसाल (दो) प्रधान शिप्य थे। वरुण नामक परिचारक था। रामा तथा सुरामा प्रधान शिप्याएँ थी। सोण-वृक्ष की बोधि थी। अट्ठावन हाथ ऊँचा शरीर और लाख वर्ष की आयु थी।

अनोमदर्शों के बाद नर-श्रेष्ठ, असम = अद्वितीय-पुरुष पद्म नामक बुद्ध हुए।

#### (९) नारद बुद्ध

उनके बाद नारद नामक बुद्ध उत्पन्न हुए। उनके भी तीन शिष्य सम्मेलन हुए। पहले में दस खरब। दूसरे में नौ खरब। तीसरे में आठ खरब भिक्ष (जमा)

हुए। उस समय बोधिसत्त्व ने ऋषियों के नियमानुसार साधु बन पाँच अभिञ्ञायें (चित्र्य-शिक्तियाँ) और आठ समापत्तियाँ प्राप्त कर, बुद्ध सिहत भिक्षु-संघ को भोजन दान दे, चन्दन से पूजा की। उन्होंने भी कहा— "तू भिवष्य में बुद्ध होगा।" उन भगवान् का धान्यवती नामक नगर था। सुदेव नामक क्षत्रिय पिता था। अनोमा नामक माता थी। भद्रशाल तथा जितिमत्र (दो) प्रधान शिप्य थे। विशष्ठ नामक परिचारक (चउपस्थायक) था। उत्तरा तथा फाल्गुणी, (दो) प्रधान शिप्याएँ थीं। महासोण-वृक्ष (की) बोधि थी। अट्ठासी हाथ ऊँचा शरीर; और नब्बे हजार वर्ष की आयु थी।

(भगवान्) पद्म के बाद नर-श्रेष्ठ, असम ≔ अद्वितीय नारद नामक बुद्ध हुए।

## (१०) पद्मोत्तर बुद्ध

नारद बुद्ध के बाद, एक लाख कल्प बीत जाने पर, एक कल्प में एक पद्मोत्तर नामक बुद्ध ही उत्पन्न हुए। उनके भी तीन शिष्य सम्मेलन हुए। प्रथम मम्मेलन में दस खरब भिक्षु (जमा) हुए। वेभार पर्वतं के दूसरे सम्मेलन में नौ खरब। तीसरे में आठ खरब। उस समय (हमारे) बोधिसत्त्व जटिल नामक महानागरिक (= महाराष्ट्रीय) थे। उन्होंने बुद्ध सहित भिक्षु मंघ को तीनों भिक्षु-वस्त्र (= चीवर) दान दिये। उन बुद्ध ने भी कहा—"तू भविष्य में बुद्ध होगा।" भगवान् प्रमोत्तर के समय (दूसरे) पन्थाई (=तीर्थिक) नहीं थे। सब देवता और मनुष्य उन (बुद्ध) की शरण गये। उनका (जन्म) हंसवती नाम के नगर (में हुआ)। आनन्द नाम का क्षत्रिय पिता था। सुजाता नामक देवी माता थी। देवल तथा सुजात दो प्रधान शिष्य थे। सुमन नामक परिचारक था। अमिता तथा असमा दो प्रधान शिष्याएँ थीं। शाल-वृक्ष की बोधि थी। शरीर अट्टासी हाथ ऊँचा था, और शरीर की प्रभा चारों ओर बारह योजन तक फैलती थी। (उनकी) आयु लाख वर्ष (की) थी।

(भगवान्) नारद के बाद नर-श्रेष्ठ, सागर की तरह से निश्चल पद्मोत्तर नामक जिन बुद्ध हुए।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> वैभार-गिरि (राजगृह में, जिसके पास काल-शिला है) ।

## (११) सुमेध बुद्ध

उसके बाद तीस लाख कल्प बीत जाने पर, एक कल्प में सुमेध और सुजात दो वृद्ध पैदा हुए। सुमेध के भी तीन शिष्य सम्मेलन हुए। सुदर्शन नगर में प्रथम सम्मेलन में एक अरब अर्हत् जमा थे। दूसरे में नव्वे करोड़, तीसरे में अस्सी करोड़। (उस समय) बोधिसत्त्व उत्तर नामक ब्राह्मणयुवक (माणवक) थे। (उन्होंने) पृथ्वी में गाड़ कर रखे हुए अस्मी करोड़ धन को त्याग, बुद्ध सहित भिक्षु-संघ को महादान दे, धर्म को सुन, तीनों (रत्नों) की शरण ग्रहण की, और (घर मे) निकल कर साधु हो गये। उन (बुद्ध) ने भी कहा—"तू भविष्य में बुद्ध होगा।"

भगवान् सुमेध का सुदर्शन नाम का नगर था। सुदत्त नाम का राजा पिता था। माता भी सुदत्ता नाम की थी। सरण और सर्वकाम दो प्रधान शिष्य थे। सागर नामक परिचारक था। रामा और सुरामा दो प्रधान शिष्यायें थीं। महा-कदम्ब-वृक्ष (की) बोधि थी। अट्ठासी हाथ ऊँच। शरीर था। नव्वे हजार हर्ष की आयु थी।

(भगवान्) पद्मोत्तर के बाद सुमेध नामक नायक हुए। वह दुराक्रमणीय उग्रतेज, लोक-श्रेष्ठ मुनि थे।

#### (१२) सुजात बुद्ध

उनके बाद सुजात नामक बुद्ध (—शास्ता) उत्पन्न हुए। उनके भी तीन शिष्य सम्मेलन हुए। पहले सम्मेलन में माठ हजार भिक्ष थे। दूसरे में पचाम हजार। तीसरे में चालीम हजार। उस समय (हमारे) वोधिसत्त्व चक्रवर्ती राजा थे। वे 'बुद्ध उत्पन्न होने की बात' सुन, पास जा, धर्म सुन, बुद्ध सहित भिक्षु-संघ को सप्त रत्नों के साथ चारों महाद्वीपों का राज्य दान दे, बुद्ध के पाम साधु हुए। सभी देश-वामी (उस समय) देश की उपज ले, विहार (—आराम) के काम को पूरा करत हुए, बुद्ध सहित मंघ को महादान देते थे। उनने भी उमे 'बुद्ध' (होगा) कहा। उन भगवान् का नगर सुमङ्गल था। उग्गत नाम राजा पिता था। प्रभावती नाम की माता थी। सुदर्शन और देव (दो) प्रधान शिष्य थे। नारव नामक परिचारक (—उपस्थायक) था। नागा और नागसमाला (दो) प्रधान शिष्यायें थीं। महावेणु (की) बोधि थी। कम छिद्र घनी शाखा वाले (बोधि) की ऊपर वाली शाखाएँ मोरपुच्छ-समूह की तरह चमकती थीं।

उन भगवान् का शरीर पचास हाथ ऊँचा था। आयु नव्वे हजार वर्ष की (हुई)।

"वहाँ उस मण्ड-कल्प में, सिंह की सी ठोढ़ी (=हनु) वाले, वृषभ-स्कन्ध अप्रमेय, दुराक्रमणीय सुजात नामक बुद्ध (=नायक) हुए।"

## (१३) प्रियदर्शी बुद्ध

उसके बाद अठारह मौ कल्प बीत जाने पर, एक ही कल्प में प्रिय-दर्शी, अर्थ-दर्शी, धर्म-दर्शी—तीन बुद्ध उत्पन्न हुए। प्रिय-दर्शी के भी तीन शिष्य सम्मेलन हुए थे। पहले सम्मेलन में दम लरब भिक्ष, दूसरे में नौ लरब, तीसरे में आठ लख्ड थे। उस समय बोधिसत्त्व काश्यप नामक ब्राह्मण (के कुल में पैदा हुए) थे। उन्होंने जवानी में तीनों वेदों में पारङ्गत हो, बुद्ध के उपदेश को सुन दम लरब धन के व्यय से विहार (= मंघाराम) बनवा कर, (त्रि-) शरण तथा (पंच-) शील को ग्रहण किया। तब बुद्ध ने कहा—"अठारह मौ कल्पों के बीत जाने पर तू बुद्ध होगा।"

उन भगवान् का अनोम नाम का नगर था। सुदिन्न नामक राजा पिता था। चन्दा नामक माता थी। पालित तथा सर्वदर्शी (दो) प्रधान शिष्य थे। सोभित नामक उपस्थायक था। सुजाता तथा धम्मदिन्ना (दो) प्रधान शिष्यायें थीं। पियंगु (-वृक्ष) की बोधि थी। अस्मी हाथ ऊँचा शरीर और नव्वे हजार वर्ष की आयु थीं।

"(भगवान्) सुजात के बाद, दुराक्रमणीय, असदृश, महा-यशस्वी, स्वयम्भू (नायक) लोक-नायक हुए।"

## (१४) श्रर्थ-दर्शीबुद्ध

उनके बाद अर्थ-दर्शी नामक बुद्ध उत्पन्न हुए। उनके भी तीन शिष्य-सम्मेलन हुए। पहले में अट्ठानवे लाख भिक्षु (एकत्रित) हुए। दूसरे में अट्ठासी लाख, (और) तीमरे में भी उतने ही। उस समय (हमारे) बोधिसत्त्व सुसीम नामक महा ऋद्धिवान् तापस के रूप में पैदा हुए थे; उन्होंने देव-लोक से मन्दार पुष्प का छत्र ला बुद्ध की पूजा की। उन्होंने भी कहा—"तू बुद्ध होगा।"

उन भगवान् का सोभित नाम का नगर था । सागर नामक राजा पिता था। सुदर्शना नाम की माता थी। शान्त तथा उपशान्त (दो) प्रधान शिष्य थे। अभय नामक परिचारक (चउपस्थायक) था। धम्मा और सुधम्मा प्रधान शिष्यायें थीं। चम्पक-वृक्ष (की) बोधि थी। उनका शरीर अस्मी हाथ ऊँचा था। शरीर की प्रभा सदैव, चारों ओर एक योजन तक फैली रहती थी। उनकी आयु लाख वर्ष की (हुई)।

"वहीं उस मण्ड-कल्प मे नर-श्रेष्ठ (==नरऋषभ) अर्थदर्शी ने महान् अन्ध-कार को नाश कर उत्तम बुद्ध-पद को प्राप्त किया।"

# (१५) धर्मदशीं बुद्ध

उनके बाद धर्मदर्शों नामक बुढ उत्पन्न हुए। उनके भी तीन शिष्य सम्मेलन हुए। पहले सम्मेलन में एक अरब भिक्षु थे। दूसरे में सत्तर करोड़, तीसरे में अस्मी करोड़। उस समय (हमारे) बोधिसन्व देवराज शक के रूप में पैदा हुए थे। उन्होंने दिव्य गन्ध-पुष्प तथा दिव्य-वाद्य से (बुढ़ की) पूजा की। बुढ़ ने भी कहा - "(तू बुढ़ होगा)।"

उन भगवान् का सरण नाम का नगर था। सरण नाम का राजा पिना था। सुनन्दा नाम की माना थी। पदुम नथा फुस्सदेव (दो) प्रधान शिप्य थे। सुनेत्र नामक परिचारक ( उपस्थायक) था। क्षेमा तथा सर्वनामा दो प्रधान शिप्याएँ थीं। रक्त-कुरवक (नामक) वृक्ष की बोधि थी। यह (वृक्ष) बिस्विजाल भी कहा जाता है। अस्मी हाथ ऊँचा (उसका) शरीर था और आय् भी लाख वर्ष की।

उसी मण्ड-कल्प में महा यशस्वी धम्मदर्शी (बुद्ध) उस अन्धकार का नाश कर देवताओं सहित (सारे) लोक में प्रकाशित हुए।

## (१६) सिद्धार्थ बुद्ध

इस कल्प में चौरानवें कल्प पहले एक कल्प में सिद्धार्थ नाम के एक ही बुद्ध उत्पन्न हुए। उनके भी तीन शिष्य-सम्मेलन (हुए) थे। पहले सम्मेलन में दस खरब, दूसरे में नौ खरब, तीसरे में आठ खरब भिक्षु थे। वह (हमारे) बोधिसत्त्व उग्र-तेजा, सिद्धि (=अभिञ्ञा)-प्राप्त, मङ्गल नामक तापस के रूप में पैदा हुए थे। उन्होंने महा जम्बु (=जामुन) वृक्ष के फल को ला कर तथागत को प्रदान किया। बुद्ध (=शास्ता) ने उस फल को सेवन कर बोधिसत्त्व से कहा—"चौरा-नवें कल्प बीत जाने पर तू बुद्ध होगा।"

उस भगवान (सिद्धार्थ) के नगर का नाम वेभार था। जयसेन नामक राजा

पिता था। सुफस्सा नाम की माता थी। सम्बहुल तथा सुमित्र दो प्रधान शिष्य थे। रेवत नामक उपस्थायक था। सीवली और सुरामा प्रधान शिष्याएँ थीं। किण कार-वृक्ष (की) बोधि थी। साठ हाथ ऊँचा (उनका) शरीर था और आयु लाख वर्ष की।

(भगवान्) धर्म-दर्शी के बाद सिद्धार्थ नामक नायक का, सारे अन्धकार को नाश कर, सूर्य्य की भाँति उदय हुआ।

## (१७) तिष्य बुद्ध

इस कल्प से ब्यानवे कल्प पहले एक कल्प में तिस्स तथा फुस्स—दो बुद्ध उत्स्व हुए। भगवान् तिप्य के तीन शिष्य-सम्मेलन हुए। पहले सप्मेलन में एक अरब, दूसरे में नब्बे करोड़, तीसरे में अस्सी करोड़ भिक्षु थे। उस समय (हमारे) बोधि-सत्त्व महाऐड़वर्य-शाली. महायशस्वी सुजात क्षत्रिय के रूप में, पैदा हुए थे। उन्होंने ऋषियों के नियम के अनुसार प्रव्रज्या ग्रहण की, और ऋदि को प्राप्त हो, बुद्ध के उत्पन्न होने की बात सुन, दिव्य मन्दार-पदुम तथा पारिजात पुष्प ले, चारों प्रकार की परिषद् के बीच चलते हुए तथागत की पूजा की, (और) आकाश में फूलों का चँदवा लगवा दिया। उन शास्ता ने भी कहा—"व्यानवे कल्प बीत जाने पर तू बुद्ध होगा।"

उन भगवान् का क्षेम नामग नगर था। जन-सन्ध नामक क्षत्रिय पिता था। पद्मा (=पदुमा) नामक माता थी। बह्मदेव और उदय दो प्रधान शिष्य थे। सम्भव नाम का परिचारक ( उपस्थायक) था। फुस्सा तथा सुदत्ता दो प्रधान शिष्याएँ थीं। असन-वृक्ष (की) बोधि थी। साठ हाथ ऊँचा उनका गरीर था। लाख वर्ष की आयु थी।

(भगवान्) सिद्धार्थं के बाद, अनुपम, अद्वितीय, अनन्त शीलों से युक्त तथा अनन्त यशों के भागी तिष्य (नामक) लोक के श्रेष्ठ नायक ( = बुद्ध) हुए।

#### (१८) पुष्य बुद्ध

उनके बाद फुस्स नामक बुद्ध (=शास्ता) उत्पन्न हुए। उनके भी तीन शिष्य-सम्मेलन हुए। प्रथम सम्मेलन में साठ लाख भिक्षु (जमा) हुए। दूसरे में पचास (लाख), तीसरे में बत्तीस (लाख)। उस समय (हमारे) बोधिसत्त्व विजितावी नामक क्षत्रिय थे। वह (अपने) महान् राज्य को छोड़, बुद्ध (=शास्ता) के पास संन्यासी हो, तीनों पिटक पढ़, जन-समूह को धर्मउपदेश करते सदाचार तथा (=शील-पारमिता) को पूरा करते थे। (फुस्स) बुद्ध ने भी उसके बारे में वैसी ही भविष्यद्वाणी की। उन भगवान् का काशी नामक नगर था। जयसेन नामक राजा पिता था। सिरिमा नामक माता थी। सुरिक्खत और धम्मसेन (दो) प्रधान शिष्य थे। सिभय नामक उपस्थायक था। चाला और उपचाला (दो) प्रधान शिष्याएँ थी। आँवले के वृक्ष (की) बोधि थी। अट्टावन हाथ ऊँचा शरीर था, और नब्बे हजार वर्ष की आयु थी।

"उस मण्ड-कल्प में अनुतार --अनुपम -- असदृश, लोक में सर्वश्रेष्ठ फुस्स नामक बुद्ध हुए।"

## (१९) विपश्यी बुद्ध

इस कल्प से इकानवे कल्प पहले भगवान् विपस्सी उत्पन्न हुए। उनके भी तीन शिष्य-सम्मेलन थे। पहले सम्मेलन में अड़सठ लाख, दूसरे में एक लाख, तीसरे में अस्सी हजार। उस समय बोधिसत्त्व बड़े ऋद्धिमान्, महा प्रतापी, अतुल नामक नाग राजा थे। (अतुल ने) सप्त रत्न जड़ित, सोने का सिहासन भगवान् (विपश्यी) को प्रदान किया। उन (भगवान्) ने भी भविष्यद्वाणी की—"अब से इकानवे कल्प बीन जाने पर नू बुद्ध होगा।"

उन (भगवान्) का बन्धुमती नाम का नगर था। बन्धुमान् नाम का राजा पिना था। बन्धुमती नाम की माना थी। खण्ड और तिष्य प्रधान शिष्य थे। अशोक नामक परिचारक था। चन्द्रा और चन्द्रमित्रा प्रधान शिष्याएँ थी। पाटिल-वृक्ष (की) बोधि थी। शरीर अस्सी हाथ ऊँचा था और शरीर की प्रभा सदैव सदैव सात योजन तक फैली रहती थी। उनकी आयु अस्सी हजार वर्ष की थी।

"(भगवान्) फुस्स के बाद विपस्सी नामक नर-श्रेष्ठ, द्रष्टा, बुद्ध लोक में उत्पन्न हुए।"

## (२०) शिखी बुद्ध

इस कल्प से इकत्तीस कल्प पहले सिखी (शिखी) और वेस्सभू (विश्वभू) दो बुद्ध उत्पन्न हुए। सिखी के भी तीन शिष्य-सम्मेलन हुए। पहले सम्मेलन में एक लाख भिक्षु थे। दूसरे में अस्सी हजार, तीसरे में सत्तर (हजार)। उस समय

(हमारे) बोधिसत्त्व अरिन्दम नामक राजा थे। उन्होंने बुद्ध सिंहत भिक्षु-संघ को चीवर भोजन और (महादान) दे, सप्त रत्नों मे सजा गज-रत्न दे, फिर (गज-रत्न के बदले में), उसके समान मूल्य की विहित (=किप्प्य) वस्तुएँ दीं। उनने भी कहा—'अब से इकत्तीस कल्प बीत जाने पर, तू बुद्ध होगा।"

उन भगवान् का अरुणवती नाम का नगर था। अरुण नाम का क्षत्रिय पिता था। प्रभावती नाम की माता थी। अभिभू और सम्भव प्रधान शिष्य थे। सेमङ्कर नामक परिचारक था। मिलला और पदुमा प्रधान शिष्याएँ थीं। पुण्डरीक वृक्ष (की) बोधि थी। मैंतीस हाथ ऊँचा शरीर था और शरीर की प्रभा तीन योजन तक फैली होती थी। सैंतीस हजार वर्ष की उनकी आयु थी।

(भगवान्) विपस्सी के बाद, अतुलनीय, अद्वितीय, नर-श्रेष्ठ सिखि नामक जिन बुद्ध हुए।

#### (२१) विश्वभू बुद्ध

उनके बाद वेस्सभू नामक शास्ता उत्पन्न हुए। उनके भी तीन शिष्य सम्मेलन हुए। पहले सम्मेलन में अस्सी लाख भिक्षु थे, दूसरे में सत्तर (-लाख) तीसरे में साठ लाख। उस समय (हमारे) बोधिसत्त्व सुदर्शन नामक राजा थे। वे बुद्ध सहित भिक्षु-संघ को चीवर और भोजन दे, उनके पास प्रव्रजित हुए। वह सद् (-आचार) तथा (सद-) गुणों से युक्त थे। वुद्ध रत्न में उनकी अपार श्रद्धा थी। उन भगवान ने भी कहा—"अब के इकत्तीस कल्प बीत जाने पर तू बुद्ध होगा।"

उन भगवान् का अनुपम नाम का नगर था। सुप्पतीत (सुप्रतीत) नाम का राजा पिता था। यशोवती नामक माता थी। सोण और उत्तर प्रधान शिप्य थे। उपाशान्त नामक परिचारक था। दामा और सुमाला प्रधान शिप्याएँ थीं। शाल-वृक्ष (की) वोधि थी। साठ हाथ ऊँचा शरीर था। साठ हजार वर्ष की उनकी आयु थी।

उसी मण्ड-कल्प में अतुलनीय, अद्वितीय, वेस्सभू नाम के बुद्ध लोकमें उत्पन्न हुए।

<sup>&#</sup>x27;ऐसी चीजें, जिनका ग्रहण, भिक्षु के लिए अनुचित न हो।

#### (२२) ककुसन्ध बुद्ध

उसके बाद इस कल्प में ककुसन्ध, कोणागमन, काश्यप और हमारे भगवान्— यह चार बुद्ध उत्पन्न हुए। भगवान् ककुसन्ध का एक ही सम्मेलन हुआ। उसमें चालीस हजार भिक्षु एकत्र हुए। उस समय (हमारे) बोधिसत्त्व खेम नामक राजा थे। उन्होंने बुद्ध सहित भिक्षु-संघ को पात्र-चीवरों सहित भोजन तथा अंजन आदि दवाइयाँ प्रदान कीं और बुद्ध का धर्मोंपदंश सुन प्रव्रज्या ग्रहण की। उनने भी कहा—"तू बुद्ध होगा।"

भगवान् ककुसन्ध का खेम नाम का नगर था। अग्निदत्त नामक ब्राह्मण पिता था। विशाखा नामक ब्राह्मणी माना थी। विश्वर तथा सञ्जीव प्रधान शिष्य थे। बुद्धिज नामक परिचारक था। मामा तथा चम्पका प्रधान शिष्याएँ थीं। महान् शिरीष-वृक्ष (की) वाधि थी। चवालीम हाथ ऊँचा शरीर था। आयु उनकी चालीस हजार वर्ष की थी।

भगवान् (वेस्सभू) के बाद नर-श्रेष्ठ, अप्रमेय, दुराकमणीय ककुसन्घ नाम के बुद्ध हुए।

## (२३) कोणागमन बुद्ध

उनके बाद कोणागमन वृद्ध उत्पन्न हुए। उनका भी एक ही शिष्य-सम्मेलन हुआ। उसमें तीम हजार भिक्षु (एकत्र) हुए। उस समय हमारे वीधिसत्त्व पर्वत नामक राजा थे। उन्होंने अमान्यों के साथ, बृद्ध के पास जा धर्मीपदेश सुना, और बुद्ध सहित भिक्षु-संघ को निमन्त्रित कर, प्रतूर्ण, चीनवस्त्र, रेशम (कोसेय्य) कम्बल, दुकूल और स्वर्ण-वस्त्र के साथ भोजन प्रदान कर शास्ता के पास प्रव्रज्या भ्रहण की। उनने भी कहा—"तू बुद्ध होगा।"

उन भगवान् का सोभवती नाम का नगर था। यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण पिता था। उत्तरा नामक ब्राह्मणी माता थी। भीयस और उत्तर (दो) प्रधान शिष्य थे। स्वस्तिज नाम का परिचारक था। सुभव्रा और उत्तरा प्रधान शिष्याएँ थीं। उदुम्बर (गूलर) वृक्ष (की) वोधि थी। तीम हाथ ऊँचा शरीर था। तीस सहस्त्र वर्ष की उनकी आयु थी।

"(भगवान्) ककुसन्थ के बाद नर-श्रेष्ठ, नर-पुङ्गव, लोक-ज्येष्ठ, कोणा-जमन नामक जिन सम्बद्ध हुए।"

### (२४) काश्यप बुद्ध

उनके बाद लोक में काश्यप नाम के बुद्ध शास्ता उत्पन्न हुए। उनका भी एक ही शिष्य-सम्मेलन हुआ। उसमें बीस हजार भिक्षु (एकत्र) हुए। उस समय (हमारे) बोधिसत्त्व तीनों वेदों में परांगत ज्योति-पाल नामक ब्राह्मण-युवक थे। भूमि-आकाश (सर्वत्र) प्रसिद्ध, घटिकार नाम का कुम्हार उनका मित्र था। वह अपने (मित्र) के साथ शास्ता के पास गये और उपदेश सुन, भिक्षु बन गये। प्रयत्नशील बन तीनों पिटकों। को सीखा और अपने शारीरिक कर्त्तं ब्यों की पूर्ति से बुद्ध धर्म के लिए भूषण बने। काश्यप बुद्ध ने भी कहा—"तू बुद्ध होगा।"

उन भगवान् का जन्म-नगर बनारस (= वाराणसी) था। ब्रह्मदत्त नामक ब्राह्मण पिता था। अनवती नामक ब्राह्मणी माता थी। तिस्स और भारद्वाज—दो प्रधान शिष्य थे। सर्व-िमत्र नाम का परिचारक था। अतुला तथा उरुवेला प्रधान शिष्याएं थीं। न्यग्रोध-वृक्ष (की) वोधि थी। वीस हाथ ऊँचा शरीर था। बीस हजार वर्ष की उनकी आयु थी।

"(भगवान्) कोणागमन के बाद नर-श्रेप्ठ, धर्म-राज, प्रभंकर काव्यप नामक जिन बुद्ध हुए।"

जिस कल्प में दीपंकर बुद्ध उत्पन्न हुए, उस कल्प में अन्य भी तीन बुद्ध हुए। लेकिन उनके पास (हमारे) बोधिसत्त्व के बुद्ध होने की भविष्यद्वाणी (च्व्याकारण) नहीं हुई, इस लिए वे (तीन बुद्ध) यहां नहीं दिग्वाये गये। लेकिन अर्थ-कथां में उस कल्प से आरम्भ करके सभी बुद्धों को दिग्वाने (च्विणित करने) के लिए यह कहा गया है:—

'त ण्ह ङ्कर, मे घ ङ्कर, फिर शरण ङ्कर, दी प ङ्कर बुढ, न र-अंष्ठ को ण्ड ञ्ज, म ङ्कल, सुमन, रेवत, सो भितमुनि, अनो मद शीं,प बुम, नारद, प बुमुत्तर, सुमेध, सुजात, महायशस्वी प्रियद शीं, अर्थद शीं, सर्मद शीं, सिढार्थलोकनायक, तिस्स, फुस्स बुढ, विपस्सी, सिखि, वेस्स भू,

<sup>&#</sup>x27; सूत्र-पिटक, विनय-पिटक तथा अभिधर्म-पिटक।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>विहार में झाडू देना आदि।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> बुद्धवंश की अटुकठा।

क कु स न्य, को णा ग म न, नायक का स्य प—यह सब वीतराग, संयमी, बुद्ध महा अन्धकार को नाश करते हुए, सौररक्ष्मियों की तरह उत्पन्न हुए, और अग्नि-गुंज की तरह जलकर, शिष्यों-सहित निर्वाण को प्राप्त हुए।

#### धर्मों का श्राचरण

इस प्रकार हमारे वेधिसत्त्व, दीपकर आदि चौबीस बुद्धों के पास से अधिकार प्राप्त करते हुए, लक्षाधिक चार असंखेय्य-कल्पों (तक) आये। इस (भद्र कल्प-युग में) भगवान् काव्यप-बुद्ध के बाद इन सम्यक् सम्बुद्ध के अतिरिक्त दूसरे कोई बुद्ध नहीं (हुए)। इस प्रकार दीपंकर आदि चौबीस बुद्धों ने जिनके लिए भवि-प्यद्वाणी की, उन बोधिसत्त्व के बारे में (कहा है):—

"मनुष्यत्त्व जाति, (पुरुष-) लिङ्ग, (उत्तम-) हेतु (= भाग्य पूर्व-कर्म का फल) बुद्ध से भेंट, प्रवज्या, गृणों की प्राप्ति, अधिकार, सदिच्छा; इन आठ बातों से युक्त होने पर, संकल्प (= अभिनीहार) पूरा होता है।"

इन आठ वातो पर भली भाँति विचार कर, (हमारे बोधिसत्त्व ने दीपंकर (बुढ) के चरणों में अभिनीहार किया—"हन्त ! मैं जहाँ तहाँ में बुढ़त्व प्राप्ति के महायक गुणों की खोज करूँगा।" किर उत्माह पूर्वक खोजते हुए पहले पहल दान-पारमिता को देखा। (इस प्रकार) दान पारमिता आदि बुढ़ बनाने वाली वातों की ओर ख्याल गया। उन (बुढ़-कारक) बातों को पूरा करते हुए, वह वेस्सन्तर के जन्म तक आये। ऐसे (साधनों में लग्न हो) चले आते (बोधिसत्व की) तथा दूमरे बोधिमत्त्वों की मुफलता को (इस प्रकार) विणत किया गया है—

"इस प्रकार जो सर्वाङ्ग-पूर्ण पुरुष है, जिसका बुद्ध होना निश्चित है, वह एक अरब कल्प तक के लम्बे काल में आवागमन करते हुए भी, अ वी चि,' तथा लो का न्त रों' में उत्पन्न नहीं होते, और न ही वह नि ज्झा म तृष्णे' क्षुधापिपासा

<sup>ै</sup> आठ महान् नरकों में से सबसे नीचे का नरक।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>तीन चक्रवाल के बीच के अत्यन्त शीत-नरक।

<sup>ै</sup>प्रेत की योनि।

क ल क क्ल' जैसी योनियों में जाते हैं। बु गं ति में जाने पर भी वह छोटे छोटे जीव के रूप में पैदा नहीं होते। मनुष्य-योनि में पैदा होने पर, वह जन्मान्य पैदा नहीं होते। वह बहरे नहीं होते, और न ही गुंगे होते हैं। वह स्त्री-योनि में नहीं जाते, न हो दोनों लिक्झों वाले तथा नपुंसक (होते हैं)। ऐसे पुरुष, जिनका बुद्ध होना निश्चित है, वह (उक्त योनियों की ओर) नहीं लौटते। वह सर्वत्र शुद्ध और आ न न्त यं कमों से मुक्त होते हैं। वह क मं कि या-दर्शी पुरुष झूठी धारणा नहीं ग्रहण करते। यदि वह स्वर्ग में पैदा होते हैं भी, तो अ सं जी (योनि) में उत्पन्न नहीं होते। शुद्धा वा स देव-लोक में (उनके लिए उत्पन्न होने का) कारण नहीं होता। नैष्कम्य के झुके हुए, भवाभव वियुक्त सँखु-रुष सब पारमिताओं को पूरा करते, लोकोपकार के लिए विचरण करते हैं।

### १०. जातकों में पारमिताओं का अभ्यास

#### (१) दान पारमिता

इन महात्म्यों को प्राप्त करते हुए ही (बोधिसत्त्व अन्तिम जन्म तक)पहुँचे । उन्होंने पारमिताओं को पूर्ण करते हुए, अकीर्ति ब्राह्मण, संख ब्राह्मण धनञ्जय राजा, महासुदर्शन, महागोविन्द, निमि महाराज, चन्द्रकुमार, विसद्ह श्रेड्ये सिवि राजा तथा वेस्सन्तर के जन्मों में, दान-पारिमता पूरा करने में पराकाष्टा कर दी। लेकिन शश-पण्डित जानक में तो निश्चयरूप से (समझो)—

<sup>&#</sup>x27; असुर-योनि ।

<sup>ं</sup>तिरइचीन-योनि।

<sup>ं</sup> मातृ-हत्या, पितृ-हत्या, अर्हत की हत्या, बुद्ध के शरीर में जल्म करके उनका रक्त बहाना, संघ-भेद ( = संघ में नाइत्तफाकी पैदा करना)। यह पाँच अनन्तर-कर्म हैं। इन कर्मों का फल तुरन्त और अवश्य भोगना पड़ता है।

<sup>&#</sup>x27;कमं और उनका फल मानने वाले।

<sup>&</sup>quot;रूप-लोक की योनियों में से एक।

<sup>ै</sup>अनागामी-फल प्राप्त (व्यक्ति) फिर इस लोक में उत्यन्न नहीं होते। वे शुद्धावास लोक में उत्पन्न हो, वहीं आवागमन से मुक्त हो जाते हैं।

याचक को देख कर, मैंने अपने शरीर तक को दे दिया। दान देने में मेरे समान (कोई) नहीं; यह मेरी दान-पारमिता है।

इस प्रकार शरीर प्रदान करते हुए उनकी दान-पारिमता परमार्थ-पारिमता हुई।

## (२) शील-पारमिता

इसी प्रकार शीलव नाग-राज, चम्पेय्य नाग-राज, भूरिदत्त नाग-राज, छह्तंत नाग-राज, जय-हिश राजा के पुत्र अलीन शत्रु कुमार के जन्मों में शील-पारमिता की पूर्ति की चरम सीमा नहीं, लेकिन शंखपाल के जन्म में तो निश्चय-रूप से (मोचा)—

शूल से छेदने और शक्ति (-आयुध) से प्रहार करने पर भी सपेरे के प्रति मुझे कोध नहीं होता। यह मेरी शील-पारमिता है।

इस प्रकार आत्म-त्याग करते हुए (उन) की शील-पारमिता परमार्थ-पार-मिना हुई।

## (३) नैष्क्रम्य पारमिता

उसी प्रकार सौमनस्य कुमार, हस्तिपाल कुमार तथा अयोधर पण्डित के जन्मो में महान् राज्य को छोड़ नैष्कम्य पारिमता की पूर्ति की मीमा नहीं। चूल-सूतसोम जातक मे तो निश्चय रूप से—

मंने अपने हाथ के महान् राज्य को थूक की तरह त्याग दिया। और उसको छोड़ते हुए आसक्ति (का अनुभव) नहीं हुआ। यह मेरी नैब्कम्य पारमिता है।

इस प्रकार निलिप्त हो राज्य छोड़ कर कामना रहित होने से (उन) की नैप्कम्य पार्रामता परमार्थ-पार्रामता हुई।

## (४) प्रज्ञा पारमिता

इसी प्रकार विधुर पण्डित, महागोविन्द पण्डित, कुदाल पण्डित, अरक पण्डित, बेर्धिय परिव्राजक, महौषध पण्डित के जन्मों में, प्रज्ञा पारिमता की पूर्ति की सीमा नहीं। लेकिन सेनक पण्डित के समय सत्तुभस्त जातक में तो निश्चय रूप से—

प्रज्ञा की खोज में, मैने बाह्मण को दुख से मुक्त किया। प्रज्ञा में (कोई) मेरे समान नहीं है। यह मेरी प्रज्ञा पारमिता है। थैली के भीतर वाले साँप को दिखाने में (उन) की प्रज्ञा पारिमता परमार्थ पारिमता हुई।

## (४) वीर्य पारमिता

इसी प्रकार वीर्य पारिमता आदि (दूसरी) पारिमताओं की पूर्ति की भी (दूसरे जन्मों में चरम) सीमा नहीं।

हाँ, महाजनक जातक में तो निश्चय रूप से---

जल में किनारा न देख सकने वाले सभी मनुष्य मर गए, (किन्तु मेरे) चित्त में विकार नहीं उत्पन्न हुआ। यह मेरी वीर्य पारमिता है।

इस प्रकार महा समुद्र को पार करते हुए (उन) की वीर्य पारिमता परमार्थ पारिमता हुई।

## (६) ज्ञान्ति पारमिता

क्षान्तिवाद जातक में---

"तेज फरसे से जड़ वस्तु की तरह मुझे काट रहे थे, इस पर भी, काशीराज के प्रति मुझे क्रोध नहीं आया। यह मेरी क्षान्ति (क्षमा) पारमिता है।"

इस प्रकार जड़ वस्तु की भाँति भयंकर पीड़ा को सहते हुग, वह क्षान्ति पार-मिता परमार्थ पारमिता हुई ।

## (७) सत्य पारमिता

महासुतसोम जातक में---

"सत्यवादिता की रक्षा करते हुए, अपने जीवन का परित्याग कर, मैने एक सौ क्षत्रियों को मुक्त किया। (यह मेरी) परमार्थ सत्य-पारमिता है।"

इस प्रकार जीवन परित्याग कर सत्य की रक्षा कर वह सत्य-पारिमता पर-मार्थ पारिमता हुई।

#### (=) श्रधिष्ठान पारमिता

मूग-पक्ख (=मूक पक्ष) जातक है---

न तो मेरा माता-पिता से द्वेष है, न महाशय से ही द्वेष है। मुझे बुद्धपद (=सर्वज्ञता) प्रिय है। इसलिए मैंने इस इत का अधिष्ठान किया है। इस प्रकार जीवन परित्याग करके भी (अपने) व्रत का अधिष्ठान ( = दृढ़ता से पालन) करना (यह उन) की अधिष्ठान पारमिता परमार्थ-पारमिता हुई।

## (९) मैत्री पारमिता

एकराज जातक में---

न मुझे कोई डराता है, न मैं किसी से डरता हूँ। मैं मैत्री-बल पर निर्भर हो सदैव बन में विचरता हूँ।

इस प्रकार जीवन तक की परवाह न करके मैत्री करना (यह उन) की मैत्री-पारिमता परमार्थ-पारिमता हुई।

## (१०) उपेक्षा पारमिता

लोमहंस जातक में---

मुर्वो तथा हड्डियों का तकिया बनाकर इमशान में सोता हूँ। ग्वाले मेरे पास आकर अनेक प्रकार के रूप दिखाते हैं।

इस प्रकार ग्रामीण बालकों के थूक फेंकने आदि से पीड़ा देने तथा, माला गन्ध उपहार आदि द्वारा मुख देने मे भी समभाव (उपेक्षा) का उल्लंघन नहीं किया। इस प्रकार की (उनकी) उपेक्षा पारमिता परमार्थ-पारमिता हुई।

यहाँ यह मंक्षेप में कहा गया है, विस्तार के लिए चरियापिटक को देखना चाहिए।

इस प्रकार पारिमताओं को पूरा कर वह वेस्सन्तर के जन्म (आत्म भाव) मे आये।

यह पृथिवी अचेतन है। मुख दुख से प्रभावित नहीं होती है; किन्तु वह भी मेरे दान के बल से सात बार काँपी।

इस प्रकार महापृथ्वी को कँपाने वाले महापुण्य कर्मा, (हमारे बोधिसत्त्व) आयु को बिता कर, तुषित-देवलोक में उत्पन्न हुए।

भगवान् 'दीपंकर के चरणों' से आरम्भ करके तुषित-लोक में जन्म लेने तक के इस भाग को 'दूरेनिदान' जानना चाहिए।

<sup>&#</sup>x27; खुटक निकाय का एक ग्रन्थ।

# ख. अविदूरेनिदान

## १. गौतम का (बाल्य) चरित

## (१) देव-लोक से मनुष्य-स्रोककी श्रोर

बोधिसत्त्व के तुषित लोक में रहते समय ही बुद्ध-कोलाहल (घोष) पैदा हुआ। लोक में कल्प-कोलाहल, बुद्ध-कोलाहल तथा चक्रवर्ती-कोलाहल—तीन प्रकार के कोलाहल उत्पन्न होते हैं। (आज से) लाख वर्ष के बीत जाने पर कल्प उत्थान होगा (सोच) काम-धातु के लोक-च्यूह नामक देवता, खुले सिर, बिद्धरे केश, रोनी-शकल बना, हाथों से आँसू पोंछते हुए, लाल वस्त्र पहने अत्यन्त कुरूप वेश धारण किये मनुष्य-लोक में घूमते हुए इस प्रकार चिल्लाते हैं—"मित्रो! लाख वर्ष व्यतीत होने पर कल्प-उत्थान होगा—यह लोक नष्ट हो जायगा। महा-समुद्ध मूख जायगा। यह महापृथ्वी और पर्वत-राज सुमेर उड़ जायेंगे, नष्ट हो जायेंगे। ब्रह्म-लोक तक (समस्त) ब्रह्माण्ड का नाश हो जायगा। मित्रो! मैत्री-भावना की भावना करो। करणा, मुदिता, उपेक्षा (भावना) की भावना करो। माता-पिता की सेवा करो। कुल में जो ज्येष्ठ हों उनकी सेवा करो।" यह कल्प-कोलाहल हुआ।

सहस्त्र वर्ष बीतने पर, लोक में मर्वज्ञ बुद्ध उत्पन्न होंगे (सोच) लोक-पाल देवता "मित्रो! अब से सहस्त्र वर्ष बीतने पर लोक में बुद्ध उत्पन्न होंगे" उद्घोषित करते हुए घूमते हैं। यह बुद्ध-कोलाहल हुआ।

सौ वर्ष के बीतने पर चक्रवर्ती राजा उत्पन्न होगा, (सोच) देवता "िमत्रो! अब से सौ वर्ष बीतने पर, लोक में चक्रवर्ती राजा उत्पन्न होगा" उद्घोषित करते हुए घूमते हैं। यह चक्रवर्ती-कोलाहल हुआ।

यह तीनों कोलाहल महान्-कोलाहल होते हैं।

बुद्ध-कोलाहल के शब्द को सुन कर, सारे दस सहस्त्र चक्रवालों के देवता एक स्थान पर एकत्रित हो, 'अमुक व्यक्ति बुद्ध होगा' जान पूर्व लक्षणों को देख उसके पास जा प्रार्थना (याचना) करते हैं।

जब वह पूर्ण-लक्षण उदय हो गये, तो (इस) चक्रवाल के सभी देवताओं— चतुर्महाराजिक, शक्र, सुयाम, संतुषित, परिनर्मित-वशवर्ती—ने महाब्रह्माओं के साथ एक चक्रवाल में इकट्ठे हो (सलाह) की, (और फिर) तुषित-लोक में बोधिसत्त्व के पास जा कर, उन्होंने प्रार्थना की — "मित्र ! तुमने जो दस पार-मिताओं की पूर्ति की, वह न तो इन्द्रासन पाने के लिए, न मार, ब्रह्मा अथवा चक्र-बर्ती के पद की प्राप्ति के लिए। लोक-निस्तार के लिए बुढ़त्व की इच्छा से ही उन्हें तुमने पूरा किया। मो मित्र ! अब यह बुढ़ होने का काल है। मित्र ! यह बुढ़ होने का समय है।"

## (२) बांधिसत्व का जनम कुल देश स्रादि

उस समय बोधिसत्त्व ने देवताओं को वचन दिए बिना ही (अपने जन्म सम्बन्धी) समय, ढीप, देश, कुल, माना तथा आयु-परिमाण—इन पांच 'महाविलोकनों' पर विचार किया। (सर्व) प्रथम, 'ममय उचित है या नहीं' (पर) समय का विचार किया। लाख वर्ष से ऊपर की आयु का ममय (बुढ़ों के जन्म के लिए) उचित समय नहीं होता। सो क्यों? उस ममय प्राणियों को जन्म, जरा, मरण का भान नहीं होता। बुढ़ों का धर्मोपदेश तीन लक्षणों से रहित 'नहीं होता। उस समय 'अनित्य-दुःख तथा अनात्म' सम्बन्धी उपदेश करने पर लोग "यह क्या कहते हैं?" (कह कर) उसे घ्यान से नहीं मुनते, न उसपर थढ़ा करते हैं। इसी-लिए उन्हें (धर्मका) बोध नहीं हो सकता। उसके न होने पर बुढ़-धर्म (उनके लिए) महायक (= नैर्याणिक) नहीं होता। इसीलिए वह समय अनुकूल नहीं है? सौ वर्ष से कम आयु का समय अनुकूल समय नहीं होता। क्यों? सौ वर्ष से कम की आयु वाले प्राणियों में राग-ढेष बहुत होते हैं। अधिक राग-ढेष वाले प्राणियों को दिया गया उपदेश भी प्रभावोत्पादक नहीं होता। पानी पर लकड़ी से खींची हुई लकीर की तरह वह शीध्र ही नण्ट हो जाता है। इसीलिए यह भी समय अनुकुल समय नहीं है।

महासत्त्व ने देखा कि लाख वर्ष मे नीचे और मौ वर्ष से ऊपर का समय अनु-कूल समय है और कि वह मौ वर्ष की आयुवाला समय है; इसलिए बुढ़ों के उत्पन्न होने का समय है।

तब द्वीप का विचार करते हुए, उपद्वीपों सहित चारों द्वीपों को (देख)विचार

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> अनित्य, दुक्ख तथा अनात्म-भाव ।

किया—दूसरे तीनों द्वीपों' में बुद्ध उत्पन्न नहीं हुआ करते, जम्बू-द्वीप में ही वह जन्म लेते हैं; और (जम्बू-द्वीप में जन्मने का) निचश्य किया। फिर 'जम्बू-द्वीप तो दस हजार योजन बड़ा है' कौन में प्रदेश में बुद्ध जन्म लेते हैं? इस तरह प्रदेश पर विचार करते हुए मध्य-प्रदेश को देखा। "मध्य देश की पूर्व दिशा में कजंगल नामक कस्बा है, उसके बाद बड़े शाल (के बन) है, और फिर आगे सीमान्त (प्रत्यन्त) देश। पूर्व-दक्षिण में सललवती नामक नदी है, उसके आगे सीमान्त देश। दक्षिण दिशा में सेतकण्णिक नामक कस्बा है, उसके बाद सीमान्त देश। पश्चिम दिशा में थून नामक ब्राह्मण-प्राम है, उसके बाद सीमान्त देश। उत्तर दिशा में उशीर-ध्वर्ज नामक पर्वत है, उमके बाद मीमान्त देश। उत्तर दिशा में उशीर-ध्वर्ज नामक पर्वत है, उमके बाद मीमान्त देश। देश का वर्णन है।

यह (मध्य-देश) लम्बार्ड में तीन मौ योजन, चौड़ाई में ढाई सौ योजन, और घरे में नौ सौ योजन है। इसी प्रदेश में बुद्ध, प्रत्येक-बुद्ध, प्रधान अग्र-श्रावक ( च प्रधान शिष्य) महाश्रावक, अस्सी महा-श्रावक, चक्रवर्ती राजा, तथा दूसरे महाप्रतापी, ऐक्वर्यशाली, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य पैदा होते हैं। और वहीं यह कपिलवस्तु नामक नगर है, वहीं मुझे जन्म लेना है'—यह निश्चय किया।

तब कुल का विचार करने हुए— "बुद्ध वैश्य या शूद्र कुल में उत्पन्न नहीं होते, लोकमान्य क्षत्रिय या ब्राह्मण. इन्हीं दो कुलों में जन्म लेते हैं। आज कल क्षत्रिय कुल लोकमान्य है। (इमलिए) उसी (कुल) में जन्म लूंगा। शुद्धोदन नामक राजा मेरा पिता होगा (मोच) कुल का निश्चय किया।

फिर माता का विचार करते हुए—"बुढ़ों की माता चञ्चल और शराबी नो होती नहीं। लाख कल्प में (दान आदि) पारमिताएँ पूरी करने वाली, और

<sup>&#</sup>x27;अपर-गोयान, पूर्व-विदेह तथा उत्तर-कुरु में।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> वर्तमान कंकजोल, जिला संथाल पर्गना (विहार)।

<sup>ै</sup>वर्तमान सिलाई नदी (हजारी बाग और मेदनीपुर जिला)।

<sup>&</sup>lt;sup>\*</sup>हजारी बाग जिले में कोई स्थान।

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> थानेक्बर, जिला कर्नाल।

<sup>&#</sup>x27;हिमालय का कोई पर्वत-भाग।

<sup>&</sup>lt;sup>°</sup>देखो तिलौराकोट (नेपाल की तराई)।

जन्म से ही अखण्ड पञ्च शील (सदाचार) रखने वाली होती है। यह महा-माया नामक देवी ऐसी (ही) है, यह मेरी माता होगी। लेकिन इसकी (बाकी) आयु कितनी होगी' (विचारते हुए) दस महीने सात दिन की आयु देखी।

## (३) मायादेवी के गर्भ में

इस प्रकार इन पाँच-'विलोकनों' को विलोकन कर, हाँ मित्रों! मेरे बुढ़ होने का समय है'—इस प्रकार वचन दे देवताओं को सन्तुष्ट किया; और "आप लोग जाइए" (कह) देवताओं को विदा कर, तुषित देवताओं के साथ, तुषित लोक के नन्दन वन में प्रवेश किया। सभी देवलोकों में नन्दन वन होते हैं। वहाँ (साथी) देवता (लोग),—'यहाँ से च्युत होकर (अमुक) सुगति को प्राप्त होने हैं—इस प्रकार बोधिसत्त्व को पूर्व के किये पुण्य कर्मो (के बल) में मिलने वाले स्थानों का स्मरण दिलाते हुए घूम रहे थे। इस प्रकार पुण्य कर्मों की स्मृति कराते देवताओं के साथ वे वहाँ रहे। फिर वहाँ से च्युत हो कर, महामाया देवी की कुक्षि में प्रवेश किया।

उस (गर्भ) प्रवेश को स्पष्ट करने के लिए कमानुसार कथा इस प्रकार है:— उस समय किपल वस्तु नगर में आषाढ़ का उत्सव उद्घोषित हुआ था। जनता उत्सव मना रही थी। पूर्णिमा के सात दिन पहले महामाया देवी बिना मद्य-पान के मालागन्ध से सुशोभित हो, उत्सव मना रही थीं। मानवें दिन प्रातः ही उठ, उसने सुगन्धित जल से स्नान कर, चार लाख का महादान दिया: और सब अलंकारों मे विभूषित हो, सुन्दर भोजन ग्रहण कर, उपोसथ (-व्रत) के नियमों (अङ्गों) को धारण किया। फिर सु-अलंकृत शयनागार में प्रविष्ट हो, सुन्दर शय्या पर लेटे, निद्रित अवस्था में यह स्वप्न देखा—

'उसे चार-महाराज (दिक्पाल) शय्या महित उठाकर, हिमवन्त (-प्रदेश) में ले जा कर, साठ योजन के मन-शिला (नामक शिला) के ऊपर, सात योजन (छाया) वाले महान् शाल-वृक्ष के नीचे रख कर खड़े हो गये।

तब उन (दिक्पालों) की देवियों ने आकर, (महामाया) देवी को अनी-तप्त-वह में लेजाकर, मनुष्य-मल दूर करने के लिए स्नान कराया; दिव्य-वस्त्र पहनाया, गन्धों से लेप किया, दिव्य फूलों से सजाया। वहाँ से समीप ही रजत पर्वत है; जिसके अन्दर सुवर्ण-विमान है। वहीं पूर्व की ओर सिर करके दिव्य- शयन बिछवा कर उन्होंने उसे लिटाया। बोधिसत्त्व श्वेत सुन्दर हाथी बन समीप-वर्ती सुवर्ण-पर्वत पर विचर कर, वहाँ से उत्तर रजत-पर्वत पर चढ़े। फिर उत्तर दिशा से आ कर (उक्त स्थान पर पहुँचे)। उनकी रूपहली माला जैसी मूण्ड में श्वेत पद्म था। उन्होंने मधुर नाद कर, स्वर्ण-विमान में प्रवेश कर फिर तीन बार माता की शय्या की प्रदक्षिणा की। फिर दाहिनी बगल को चीर, कुक्षि में प्रविष्ट हुए से जान पड़े। इस प्रकार (बोधिसत्व ने) उत्तरापाढ नक्षत्र में गर्भ में प्रवेश किया।

दूसरे दिन जाग कर देवी ने इम स्वप्न को राजा से कहा। राजा ने चौंसठ प्रधान ब्राह्मणों को बुलवाया। गोबर-लीपी, खीलों (लाजा) आदि से मङ्गलाचरण की गई भूमि पर महार्घ आसन बिछवाये। उन पर ब्राह्मणों को बैठा घी, मधु, शक्कर से प्रस्तृत की गई खीर मे मोने-चाँदी की थालियाँ भर कर, उन्हें मोने-चाँदी की ही थालियों में ढक कर परोसा। और नवीन वस्त्र तथा कपिला गो आदि के दान से भी उन्हें संतर्पित किया। उनकी मब इच्छाएँ पूरी कर उन्होंने ब्राह्मणों को स्वप्न की बात कह "स्वप्न का (फल) क्या होगा?" पूछा।

ब्राह्मणों ने कहा—"महाराज! चिन्ता न करे। आपकी देवी की कुक्षि में गर्भ प्रतिष्ठित हुआ है। वह स्त्री-गर्भ नहीं, पुरुष-गर्भ है। आपके पुत्र होगा। वह यदि घर (गृहस्थ) में रहेगा, तो चत्रवर्त्ती राजा होगा, यदि घर से निकल कर, प्रवृजित होगा, तो लोक में कपाट खुला (ज्ञानी) बुद्ध होगा।"

बोधिसत्व के गर्भ में आने के समय, समस्त दस-सहस्त्र ब्रह्माण्ड एक प्रहार से काँपने की तरह काँपे। बत्तीस पूर्व-शकुन (लक्षण) प्रकट हुए। दस सहस्त्र चक्रवालों में अनन्त प्रकाश हो उठा। मानो (प्रकाश) की उस कान्ति (श्री) को देखने के लिए ही, अन्धों को आँखें मिल गई। बहरे शब्द सुनने लगे। गूंगे बोलने लगे। कुबड़े सीधे हो गये। लँगड़े पांव से चलने लगे। बन्धनों में पड़े हुए सभी प्राणी वेडी हथकड़ी से मुक्त हो गए। सारे नरकों की आग बुझ गई। प्रेतों की क्षुधा-पिपासा शान्त हो गई। पशुओं (तिरश्चीनों) का भय जाता रहा तमाम प्राणियों क रोग शान्त हो गये। सभी प्राणी प्रिय-भाषी हो गये। घोड़े मधुर स्वर से हिनहिनाने लगे। हाथी चिघाड़ने लगे। सारे वाद्य (= तुरिय) स्वयं बजने लगे। मनुष्यों के हाथों के आभरण, बिना आपस में टकराये ही, शब्द करने लगे। सब दिशाएँ शान्त हो गई। प्राणियों को सुखी करती, मृदुल शीतल

हवा चलने लगी। बे-मौसम के वर्षा बरसने लगी। पृथ्वी से भी पानी निकल कर बहने लगा। पिक्षयों ने आकाश में उड़ना छोड़ दिया —निदयों ने बहना छोड़ दिया महासमुद्र का पानी मीठा हो गया। सभी जगहें पांच रंग के कमलों से ढक गई। जल थल में उत्पन्न होने वाले सब प्रकार के पुष्प खिल उठे। वृक्षों के स्कन्धों में, स्कन्ध-कमल, शाखाओं में शाखा-कमल, लताओं में लता-कमल पृष्पित हुए। स्थल पर शिलातलों को फाड़ कर, ऊपर ऊपर से, सात सात हो, दण्ड-कमल निकले। आकाश में लटकने वाले कमल उत्पन्न हुए। चारों ओर से पृष्पों की वर्षा हुई। आकाश में दिव्य वाद्य (चूर्य) बजे। चारों ओर सारी दस-महस्त्री लोक-धातु (= ब्रह्माण्ड) माला गुच्छ की तरह, दाबकर बंधे माला-ममूह की तरह, मजे सजाये माला-आसन की तरह, एक माला-पंक्ति की तार, अथवा धूप गन्ध से मुवामित खिली हुई चँवर की तरह परम शोभा को प्राप्त हुई।

बोधिसत्त्व के गर्भ में आने के समय मे ही बोधिसत्त्व और उनकी माता के मंकट के निवारण करने के लिए चारों देव-पुत्रों (महाराज) हाथ में खड्ग लिये हुए पहरा देते थे। (उसके बाद) बोधिसत्त्व की माता को पुरुष में राग नहीं हुआ। वह बड़े लाभ और यश को प्राप्त हो मुखी तथा अक्लान्त-शरीर रहो। वह कुिक्षस्थ बोधिसत्त्व को मुन्दर मणि-रत्न में पिरोए हुए पीले धागे की तरह देख मकती थी। क्योंकि जिस कोख में बोधिसत्त्व वास करते हैं, वह चैत्य के गर्भ के समान (फिर) दूसरे प्राणी के रहने या उपभोग करने योग्य नही रहती; इसलिए (बोधिसत्त्व की माता) बोधिसत्त्व के जन्म के (एक) सप्ताह बाद ही मर कर, तुपित देल-लोक में जन्म ग्रहण करती है। जिस प्रकार दूसरी स्त्रियाँ दस मास से कम (या) अधिक में भी बैठी या लेटी भी, प्रसव करती हैं; ऐसा बोधिसत्त्व-माता नही करती। वह (बोधिसत्त्व को) दस मास कुिक्ष में रख कर, खड़ी ही प्रसव करती है। यह बोधि-सत्त्व-माता की धर्मता (विशेषता) है।

## (४) सिद्धार्थ का जन्म

महामाया देवी भी पात्र में तेल की भाँति, बोधिसत्त्व को दस मास कोख में धारण कर, गर्भ के परिपूर्ण होने पर, नैहर (पीहर) जाने की इच्छा से शुद्धोदन महाराज से बोली—'देव, (अपने पिता के) कुल के देव-दह नगर को जाना चाहती हूँ। राजा ने 'अच्छा' कह, कपिलवस्तु से देवदह नगर तक के मार्ग को सम-तल करा और केला, पूर्ण-घट, घ्वजा, पताका आदि से अलंकृत करवा, देवी को सोने की पालकी में बिठा एक हजार अफ़सर तथा बहुत भारी सेवक-मण्डली के साथ भेज दिया।

दोनों नगरों के बीच में, दोनों ही नगर वालों का लुम्बिनी वन नामक एक मङ्गल शाल बन था। उस समय (वह बन) मूल से लेकर शिखर की शाखाओं तक एक दम फूला हुआ था। शाखाओं तथा पुष्पों के बीच में पांच रङ्गों के भ्रमर गण, और नाना प्रकार के पिक्ष-संघ मधुर,स्वर से कूजन करते विचर रहे थे। सारा लुम्बिनी-बन विचित्र लता-बन—जैसा प्रतापी राजा के सुसज्जित बाजार जैसा (जान पड़ता) था। उसे देख देवी के मन में शाल वन में कीड़ा करने की इच्छा उत्पन्न हुई। आमात्य, देवी को ले शाल-बन में गये। देवी ने सुन्दर शाल के नीचे जा, शाल की डाली पकड़नी चाही। शाल-शाखा अच्छी तरह सिद्ध किये बेंत की छड़ी की नोक की भाँति लटक कर देवी के हाथ के पास आ गई। उसने हाथ पसार कर शाखा पकड़ ली। उसी समय से प्रसववेदना (कमर्ज-वायु) हुई। लोग (इर्द गिर्ट) कनात घेर, स्वयं अलग हो गये। शाल-शाखा पकड़े, खड़े ही खड़े,उसे गर्भ-उत्थान हो गया। उस समय चारों शुद्ध-चित्त महाब्रह्मा ने सोने का जाल ले, पहुँच कर उस जाल में बोधिसत्त्व को ग्रहण किया, और माता के सम्मुल रख कर बोले— 'देवी सन्तुष्ट होओ। तुम्हें महाप्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ है।'

जिस प्रकार अन्य प्राणी माता की कोख से निकलते समय, गन्दं, मल-विलिप्त निकलते हैं, वैसे बोधिसत्त्व नहीं निकलते। बोधिसत्त्व धर्मासन (व्यास-गद्दी) से उतरे धर्म-किथक (—धर्मोपदेशक) के समान, सीढ़ी से उतरे पुरुष की तरह, दोनों हाथ और दोनों पैर पसारे खड़े हुए (मनुष्य) के समान, माता की कोख के मल से बिलकुल अलिप्त, शुद्ध, विशुद्ध, काशी-देश के वस्त्र में रक्खे मणि-रत्न के समान, चमकते हुए माताकी कोख से निकले। ऐसा होने पर भी बोधिसत्त्व और बोधिसत्त्व की माता के सत्कारार्थ, आकाश से दो जल की धाराओं ने निकल, बोधि-सत्त्व और उनकी माता के शरीर को ठंडा किया।

तब चारों महराजाओं ने सोने के जाल में लेकर खड़े ब्रह्माओं के हाथ से,

ै रुम्मिन् देइ, नौतनवा स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) से प्रायः द्र मील पश्चिम, नैपाल की तराई में। (बोधिसत्व) को माङ्गिलिक समझे जाने वाले, कोमल मृग-चर्म में ग्रहण किया। उनके हाथ में मनुष्यों ने दुकूल की तह (चुम्बट) में ग्रहण किया। मनुष्यों के हाथ से निकल कर (बोधिसत्व) ने पृथ्वी पर खड़े हो, पूर्व दिशा की ओर देखा। अनेक सहस्त्र चत्रवाल एक आँगन से हो गये। मनुष्य गन्ध माला आदि से पूजा करते हुए बोले—"महापुरुष! यहाँ आप जैसा भी कोई नहीं है, बढ़कर तो कहाँ होगा।" बोधिमन्त्र ने चारों दिशाएँ, चारों अनुदिशाएँ, नीचे ऊपर—दशों ही दिशाओं का अवलोकन कर, अपने जैसा किमी को न देख, उत्तर दिशा की ओर (करके) त्रम में मात पग गमन किया। (उस ममय) महाब्रह्मा श्वेत-छत्र मुयाम (देवता) ताल-व्यजन (—पंखा), और अन्य देवता शेष राजकीय ककुष-भाण्ड हाथ में लिये अनुगमन कर रहे थे। मातवें पग पर ठहर "मैं मंसार में सर्व-श्रेष्ठ हूँ" नर-पुङ्गवों की इम प्रथम निर्भीक वाणी का उच्चारण करने हुए मिहनाद किया।

वोधिमन्त्र ने इस प्रकार माता की कोख में निकलते ही तीन जन्मों में, वाणी का उच्चारण किया—महोसध-जन्म में, वेस्मन्तर-जन्म में और इस जन्म में। महोसध-जन्म में तो बोधिसत्त्र के कोख से निकलते ही, देवेन्द्र शक आया और चन्द्रन-सार हाथ में रख कर चला गया। बोधिसत्त्र उसे हाथ में लिये ही निकला। तब उसकी माता ने पूछा—"तात! क्या लेकर आया है?" "अम्मा! औषध?" औषध लेकर आया होने के कारण उसका नाम औषध-दारक ही कर दिया गया। उस औषध को लेकर बरतन (चाटी) में डाल दिया। वह औषध अन्धे, बहरे इत्यादि सभी प्रकार के आने वाले रोगियों के रोग-उपशमन की दवाई हुई। तब "यह महौषध है," इस प्रकार की ख्याति उत्पन्न होने के कारण, (बोधिसन्त्र) का नाम भी महोषध ही पड़ गया। वेस्सन्तर के जन्म में तो बोधिसत्त्व माना की कोख से निकलते ही 'मां! घर में कुछ है? दान दूंगा" पूछते हुए निकला। उसकी माता ने "तात, तू धनवान् कुल में पैदा हुआ है" (कह) पुत्र की हथेली को अपनी हथेली पर रख, हजार की थैली रखवाई। इस जन्म में तो केवल यह सिह-नाद ही किया। इस प्रकार बोधिमत्त्र्वों ने तीन जन्मों में माता की कोख से निकलते ही, शब्द उचारण किया।

गर्भ धारण के समय की भाँति ही जन्म के समय भी बत्तीस शकुन, प्रकट हुए।

<sup>&#</sup>x27; लड्ग, छत्र, पगड़ी, पादुका तथा व्यजन (पंखा)।

जिस समय लुम्बिनी बन में हमारे बोधिसत्त्व उत्पन्न हुए, उसी समय राहुल-माता देवी, आमात्य छन्न (= छन्दक) आमात्य कालउदायो, हस्तिराज आजानीय, अक्ष्वराज कन्यक, महाबोधि-वृक्ष, और खजानों से भरे चार घड़े भी उत्पन्न हुए। उनमें (कम से) एक गव्यूति (= 'योजन = २ मील) भर, एक आधे योजन भर एक तीन गव्यूति भर और एक योजन भर था। यह सात एक ही समय पैदा हुए। दोनों नगरों के निवासी किपलवस्तु नगर को ही बोधित्सव को लेकर लौटे।

'कपिलवस्तु नगर में शुद्धोदन महाराज को पुत्र हुआ है; यह कुमार बोधि-वृक्ष के नीचे बैठ कर बुद्ध होगा' (मोच) उसी दिन त्रयस्त्रिश (तैंतीम) भवन के मन्तुप्ट-चित्त देव-मंघ वस्त्रों को उछाल-उछाल कर कीड़ा करने लगे।

## (४) काल देवल की भविष्यद्वाणी

उस ममय शुढ़ोदन महाराज के कुलमान्य आठ समाधि ( च्रममापिन) वाले काल-देवल नामक तपस्वी, भोजन करके, दिन में मनोविनोद के लिए त्रयस्त्रिश देवलोक में गये। वहाँ दिन के विश्राम के लिए बैठे हुए उन्होंने, उन देवनाओं को देख कर पूछा— "किस कारण से तुम इस प्रकार सन्तुप्ट-चित्त हो कीड़ा कर रहे हो? मुझे भी वह बात बताओ।" देवताओं ने उत्तर दिया "मित्र! शुढ़ोदन राजा को पुत्र उत्पन्न हुआ है। वह बोधि-वृक्ष के नीचे बैठ, बुद्ध हो, धर्मचक प्रवित्त करेगा। हमें उसकी अनन्त बुद्ध-लीला देखनी, नथा (उसका) धर्म मुनने को मिलेगा—इम कारण से हम प्रसन्न-चित्त हैं।"

उनकी बात सुन, तपस्वी ने शीघ्र ही देवलोक से उतर, राज-महल में प्रवेश कर, बिछे आसन पर बैठ, पूछा— "महाराज! आपको पुत्र हुआ है, मै उसे देवना चाहता हूँ।" राजा मु-अलंकृत कुमार को मँगा, तापस की वन्बना कराने को ले गया। बोधिसत्त्व के चरण उठ कर तापस की जटा में जा लगे। बोधिसत्त्व के जन्म में, बोधिसत्त्व के लिए दूसरा कोई वन्दनीय नहीं। यदि अजान में बोधिसत्त्व का शिर तापस के चरण पर रखा जाता, तो तापस का शिर सात टुकड़े हो जाता। तापस ने— 'मुझे अपने आपको नाश करना योग्य नहीं है' (मोच)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> उत्तम जाति का।

आसन से उठ हाथ जोड़ कर (प्रणाम किया)। राजा ने, इस आश्चर्य को देख, अपने पुत्र की वन्दना की। तपस्वी को अतीत के चालीस और भविष्य के चालीस—अस्मी कल्पों की (बात) याद आ मकती थी। उस ने बोधिसत्त्व के (शरीर के) लक्षणों को देख, "यह बुद्ध होगा या नहीं" इम बात का विचार कर मालूम किया, कि 'यह अवश्य बुद्ध होगा। यह अद्भुत पुरुष हैं' जान मुस्कराया। फिर सोचने लगा "इमके बुद्ध होने पर, मैं इसे देख मकूंगा वा नहीं?" सोचने से (मालूम हुआ) 'नहीं देख पाऊँगा; (इसके बुद्ध होने से) पहले ही मर कर अरूप-लोक में—जहाँ मौ अथवा हजार बुद्धों के जाने पर भी जान-प्राप्ति (अवबोध) नहीं हो सकती—उत्पन्न होऊँगा। तब 'ऐसे अद्भुत पुरुष को बुद्ध होने पर नहीं देख पाऊँगा, मेरा दुर्भाग्य हैं' मोच रो उठा। नोगों ने जब देखा—कि 'हमारे आर्य (=अय्य=बाबा) अभी हमें और फिर रोने लग गये' तो उन्होंने पूछा—"क्यों भन्ते! क्या हमारे आर्य-पुत्र को कोई मंकट होगा?"

"इनको संकट नहीं है, यह निस्संगय वुद्ध होंगे।" ''तो (आप) किस लिए रोते हैं?"

"इम प्रकार के पुरुष को बुद्ध हुए नहीं देख सक्या, मेरा बड़ा दुर्भाग्य (हानि) है—यही मोच अपने लिए रो रहा हूँ।"

फिर 'मेरे सम्बन्धियों में से कोई इसे बुद्ध-हुआ देखेगा, या नहीं'—विचार, अपने भांजे नाळक को इस योग्य जान, अपनी बहिन के घर जाकर पूछा।

'तेरा पुत्र नाळक कहाँ है ?'

'घर में है, आर्य।"

"उमे बुला।"

(भांज के) पास आने पर बोला—''तात! महाराज शुद्धोदन के घर में 'पुत्र उत्पन्न हुआ है, वह बुद्ध-अंकुर है। पैतीस वर्ष बाद वह बुद्ध होगा; और तू उसे देख पायेगा। तू आज ही प्रव्रजित हो जा।''

वह—'मैं सत्तासी करोड़ घनवाले कुल में उत्पन्न बालक हूँ; (तो भी) मामा मुझे अनर्थ में नहीं लगा रहा है—सोच, उसी समय बाजार से काषाय (वस्त्र) तथा मट्टी का पात्र मँगवा, शिर-दाढ़ी मुझा, काषाय वस्त्र पहिन, 'लोक में जो उत्तम 'पुरुष है, उसीके नाम पर मेरी यह प्रक्रज्या है', यह (कहते) बोधिसत्त्व की ओर

१२४ ( निदान-कथाः

अञ्जलि जोड़, पाँचों अंगों से वन्दना की; फिर पात्र को झोली में रख, उसे कंघे पर लटका, हिमालय में प्रवेश कर, श्रमण-धर्म का पालन करने लगा।

फिर तथागत के बुद्ध हो जाने पर, (उनके) पास आ, उनसे नाळक-'ज्ञान' सुन, हिमालय में चले गये, वहां अर्हत पद को प्राप्त कर, सर्व-श्रेष्ठ मार्ग (=उत्कृष्ट प्रतिपदा) पर आरूढ़ सात मास तक ही जीवित रह, एक सुवर्ण पर्वत के पास निवास करते, खड़े ही खड़े उपाधि-रहित निर्वाण को प्रात्त हुए।

## (६) ज्योतिषी की भविष्यद्वाणी

पाँचवें दिन बोधिसत्त्व को शिर में नहलाया गया, नामकरण संस्कार किया गया। राजभवन को चारों प्रकार के गन्धों से लिपवाया गया। खीलों महितः चार प्रकार के पुष्प बखेरे गये। निर्जल खीर पकाई गई। राजा ने तीनो वेदों के पारंगत एक मौ आठ ब्राह्मणों को निमन्त्रित किया। उन्हें राजभवन में बैठा, सुभोजन करा, सत्कार पूर्वक (बोधिमत्त्व) के लक्षण के बारे में पूछा—"भविष्य क्या है?" उनमें :—

उस समय रा म, ध्व ज, ल क्ष्म ण, म न्त्री, कों ड ज् ज, भो ज, सुया म और सुदत्त—यह आठ षड्-अंग जानने वाले ब्राह्मण थे, जिन्होंने मन्त्रों की व्याख्या की।

यह आठ ही लक्षण जानने वाले (दैवज्ञ) ब्राह्मण थे। गर्भ धारण के दिन 'स्वप्न' का भी विचार इन्होंने ही किया था। उनमें में सात जनों ने दो उँगलियां उठा कर, दो प्रकार में भविष्य कहा— 'ऐमें लक्षणों वाला यदि गृहस्थ रहे, तो चक्रवर्ती राजा होता है, और यदि प्रक्रजित हो, तो बुद्ध।'' और फिर चक्रवर्ती राजा की श्री सम्पत्ति का वर्णन किया। उनमें सब से कम उमर और कौण्डिन्य गोत्री तरुण ब्राह्मण ने बोधिसत्त्व के मुन्दर लक्षणों को देख एक ही उँगली उठा कर, एक ही प्रकार का भविष्य कहा— "इसके घर में रहने की सम्भावना (कारण) नहीं है, यह महाज्ञानी ( = विवृत-कपाट) बुद्ध होगा। उस अधिकारी, अन्तिमजन्मघारी, प्रज्ञा में अन्य जनों से बढ़े हुए, इन लक्षणों वाले पुरुष के घर में ठहरने की सम्भावना नहीं, यह निश्चय बुद्ध होगा—इस एक ही अवस्था (गित) को देखा। इसीलिए एक ही उँगली उठा कर भविष्य कहा।

उन बाह्मणों ने अपने अपने घर जाकर, पुत्रों से कहा-- "तात! हम बूढ़े

हो गये हैं। महाराज शुद्धोदन के पुत्र के बुद्ध होने तक (हम) रहेंगे वा नहीं, (लेकिन) उस कुमार के बुद्धपद प्राप्त करने पर तुम उसके धर्म में प्रक्रजित होना।"

वे सातों आयु पूर्ण होने पर, अपने कर्मानुसार (परलोक) सिधारे। अकेला कौण्डन्य माणवक ही जीवित रहा। वह महासत्त्व (बोधिसत्त्व) की ओर ध्यानरख गृह को त्याग, क्रमशः उक्कवेला' जा, 'यह भूमि-भाग बड़ा रमणीय है, योगार्थी कुल-पुत्र के योगाम्यास के लिए उपयुक्त स्थान है' सोच, वहीं रहने लगा। फिर 'महापुरुष प्रक्रजित हो गये' सुन, (मात) ब्राह्मणों के पुत्रों के पास जाकर कहा— "मिद्धार्थ-कुमार प्रक्रजित हो गये, वह निःसंशय बुद्ध होंगे। यदि तुम्हारे पिता जीवित होने, तो वह आज घर छोड़ प्रक्रजित हुए होते। यदि तुम चाहते हो, तो (मेरे माथ) आओ हम उस पुरुष के पीछे प्रक्रजित होंगे।"

वे सब (लड़के) एक मत न हो सके। तीन प्रक्रजित नहीं हुए। शेप चारों कोण्डिन्य ब्राह्मण को मुख्या बना कर प्रक्रजित हुए। (आगे चल कर) वह पाँचों जने पंचवर्गीय स्थिवरों के नाम मे प्रसिद्ध हुए।

तब "राजा ने पूछा—"क्या देख कर, मेरा पुत्र प्रक्रजित होगा?" (उत्तर मिला) "चार पूर्व लक्षण।" "कौन कौन में चार लक्षण (निमित्त)?" "बुद्ध, रोगी, मृत और प्रक्रजित।"

राजा ने (आजा की)—"अब से इस प्रकार के किसी लक्षण ( = वृद्ध आदि) को मेरे पुत्र के पास मत आने दो। मुझे, उसके बुद्ध बनने से सतलब नहीं। मैं उसे दो सहस्र हीपों से घिरे चारों महाहीपों का आधिपत्य करते हुए, छत्तीस योजन धंरे की परिपद् के बीच, आकाश के नीचे विचरते देखने की इच्छा रखता हूँ।" यह कह, राजा ने इन चार प्रकार के पुरुषों को कुमार के दृष्टि-गोचर होने से बचान के लिए चारों दिशाओं में तीन तीन कोस की दूरी पर पहरा बैठा दिया। उसी दिन उस माङ्गलिक स्थान पर एकत्र हुए, अस्सी हजार जाति-सम्बन्धियों ने अपने एक एक पुत्र (को देने) की प्रतिज्ञा की। यह (कुमार) चाहे बुद्ध हो, अथवा राजा, हम (इसे) अपना एक एक पुत्र दे देंगे। यदि यह बुद्ध होगा तो क्षत्रिय साधुओं से पुरस्कृत तथा परिवारित हो विचरेगा। यदि राजा होगा तो क्षत्रिय-कुमारों से पुरस्कृत तथा परिवारित हो विचरेगा।

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> बोघगया, जि० गया (बिहार)।

## (७) शैशव का एक चमत्कार

राजा ने बोधिसत्त्व के लिए उत्तम रूप वाली, सब दोषों से रहित धाइयाँ नियक्त कीं। बोधिसत्त्व अनन्त परिवार, तथा महती शोभा और श्री के साथ बढने लगे। एक दिन राजा के यहाँ (खेत) बोने का उत्सव था। उस (उत्सव के) दिन लोग सारे नगर को देवताओं के विमान की भाँति अलंकृत करते थे। सभी दास (गलाम) और नौकर आदि नये वस्त्र पहिन, गंध माला आदि मे विभूषित हो, राज-महल में इकट्ठे होते थे। राजा को एक हजार हलों की खेती थी। लेकिन उस दिन बैलों की रस्सी की जोत के साथ एक कम आठ सौ सभी रुपहले हल थे। राजा का हल रत्न-सुवर्ण-जटित था। बैनों के सींग, और रस्सी-कोड़े भी सुवर्ण-खचित ही थे। राजा बड़े दल-बल के साथ, पुत्र को भी ले, वहाँ पहुँचा। खेती के स्थान पर ही, बहुत पत्रों तथा घनी छाया वाला एक जामुन का वक्ष था। उसके नीचे कुमार की शय्या बिछाई गई। ऊपर सुवर्ण-तार-विचन चँदवा तनवाया गया उसे कनात से घिरवा, पहरा लगवा दिया गया। फिर सब अलंकारों से अलंकृत हो, अमात्य गण सहित राजा, हल जोतने के स्थान पर गया। वहाँ उसने सुनहले हल को पकड़ा, अमात्यों ने (अन्य) एक-कम-आठ सौ रुपहले हलों को और कृषकों ने शेष दूसरे हलों को। हलों को पकड़ कर, वे इधर उघर जोतने लगे। राजा इस पार मे उस पार, और उम पार मे इसपार आता था। वहाँ बडी भीड थी, बडा तमाशा था। बोधिमत्त्व को घेर कर बैठी धाइयाँ, राजकीय-तमाशा देखने के लिए कनात के भीतर से बाहर चली आई। बोधिसत्त्व इधर उधर किसी को न देख, जल्दी से उठ, श्वास-प्रश्वास पर ध्यान दे, प्रथम-घ्यान प्राप्त हो गये। धाइयों ने खाद्य-भोज्य में (लगे रह कर) कुछ देर कर दी। सभी वृक्षों की छाया घुम गई, लेकिन (बोधिसत्त्व वाले) वृक्ष की छाया गोल ही खड़ी रही। घाडयों ने 'आर्य-पुत्र अकेले' हैं', रूपाल कर जल्दी से कनात उठा, अन्दर घस कर, बोधिसत्त्व को बिछौने पर आसन मारे बैठे देखा। उस चमत्कार को देख उन्होंने जाकर राजा से कहा-दिव! कुमार इस तरह बैठा है। अन्य सभी वृक्षों की छाया लम्बी हो गई है, लेकिन जामुन के वृक्ष की छाया गोलाकार ही खड़ी है।" राजा ने वेग से आ, उस चमत्कार को देखा, "तात यह दूसरी बार तेरी वन्दना है" (कह) पुत्र की वन्दना की।

#### २. गौतम का चरित

## (१) यौवन प्रवेश

कमशः बोधिसत्त्व सोलह वैर्ष के हुए। राजा ने बोधिसत्त्व के लिए, तीनों ऋतुओं के लायक तीन महल बनवा दिये। उनमें एक नौ तला, दूसरा सात तला, तीसरा पाँच तला था। चालीस हजार नाटक-करने जाली स्त्रियों को नियुक्त किया। बोधिसत्त्व अप्सराओं के समुदाय से घिरे देवताओं की भाँति, अलंकृत नटियों मे परिवृत, स्त्रियों द्वारा बजाये गये वाद्यों मे मेवित, महा-सम्पत्ति को उपभोग करते हुए ऋतु ओं के कम से, उतने (ऋतुओं के अनुक्ल) प्रमादों में विहरते थे। राहुल-माता देवो इनकी अग्रमहिषी (-पटरानी) थो।

वह इस प्रकार महा-सम्पत्ति का उपभोग करते रहते थे। उसी समय एक दिन बोधिमत्त्व की आित-बिरादरी में ऐसी बात चली—"सिद्धार्थ-क्रीड़ा में ही रत रहता है। किसी कला को नहीं मीखता, युद्ध आने पर क्या करेगा?" राजा ने बोधिसत्त्व को बुला कर कहा—"तात! तेरे सगे सम्बन्धी कहते हैं कि सिद्धार्थ किमी कला को न मीख कर मिर्फ खेलों में ही लिप्त रहता है। तुम इस विषय में क्या उचित समझते हो?"

"देव ! मुझे शिल्प सीखने को नहीं है। नगर में मेरा शिल्प देखने के लिए दिंढोरा पिटवा दें कि आज से सानवें दिन (मैं) जाति वालों को (अपना) शिल्स (कर्तव्य) दिखाऊँगा।"

राजा ने वैसा ही किया। बोधिसत्त्व ने अक्षण बेध, बाल-बेध जानने वाले धनुर्धारियों को एकत्रित कर, लोगों के मध्य में अन्य धनुर्धारियों से (भी) विशेष बारह प्रकार के शिल्प (कला) जाति-बिरादरी वालों को दिखलाये। इन (के विस्तार) को सरभंग-जातक में आये (वर्णन) के अनुसार जानना चाहिए। तब बोधिसत्त्व के सगे सम्बन्धियों की शंका दूर हुई।

## (२) जरा, व्याधि, मृत्यु श्रीर संन्यास-दर्शन

एक दिन बोधिसत्त्व ने बगीचा देखने की इच्छा से सार्थी को बुला कर

<sup>&#</sup>x27;सरभंग जातक (१७. २)

रथ जोतने को कहा। उसने 'अच्छा' कह महार्घ उत्तम रथ को सब अलंकारों मे अलंकृत कर, कमल-पत्र-सदृश चार मङ्गल सिन्धु-देशीय (घोड़ों) को जोत, बोधि-सत्त्व को सूचना दी। बोधिसत्त्व देव-विमान-सद्श रथ पर चढ़ कर वगीचे की ओर चले। देवताओं ने (सोचा), सिद्धार्थ-कुमार के बुद्धत्व प्राप्त करने का समय समीप है, (हम) इसे पूर्व-लक्षण दिखायें। (सो उन्होंने) एक देव-पुत्र को जरा से जर्जरित, टटे दाँत, पक्के केश, टेढ़े-झके शरीर, हाथ में लकड़ी लिये, काँपता हुआ (करके) दिखलाया। उसे (केवल) बोधिसत्त्व और सारथी ही देखते थे। तब बोधिसत्त्व ने महापदानसूत्र' में आये (वर्णन) अनुसार सारथी से पूछा-"सौम्य यह कौन पुरुष है! इसके केश भी औरों के समान नहीं हैं।" (और) सारकी का उत्तर पा, (वे) अहो! धिक्कार है जन्म को, जहाँ जन्म-लेने-वाले को (ऐसा) बढापा हो, (सोचते हुए) उदास हो, वहाँ से लौट कर महल में चले गये। राजा ने पूछा---"मेरा पुत्र जल्दी क्यों लौट आया ?" "देव ! बुढ़े आदमी को देख कर।" (भविष्यद्वक्ताओं ने) बुढ़े आदमी को देख कर प्रव्रजित होगा कहा था (मोच) राजा ने 'इसलिए, मेरा नाश मत करो। पुत्र के लिए शीघ्र ही नृत्य तैयार करो। भोग भोगते हुए प्रबच्या का स्थाल न आयेगा' कह, पहरा और भी बढ़ा कर चारो दिशाओं में आधे योजन तक का करवा दिया।

फिर एक दिन बोधिसत्त्व उसी प्रकार बगीचे जाते हुए, देवताओं द्वारा निर्मित रोगी पुरुष को देख, पहले की भाँति पूछ, शोकाकुल हृदय से महल में लौट आये। राजा ने भी पूछ कर, पहले की भाँति खिन्न चित्त हो, पहरे को फिर बढ़ा कर चारों ओर पौन योजन तक का कर दिया।

फिर एक दिन बोधिसत्त्व उमी प्रकार उद्यान जाते हुए, देवताओं द्वारा निर्मित मृत-पुरुष को देख, पहले की भाँति पूछ, उदास हो, फिर महल में लौट आये। राजा ने भी पूछ कर पहले की भाँति खिन्न चित्त हो, पहरे को फिर बढ़ा कर चारों ओर एक योजन तक का कर दिया।

फिर एक दिन उद्यान जाते हुए, बोधिसत्त्व ने देवताओं द्वारा निर्मित भली प्रकार (वस्त्र) पहिने, (चीवर से) भले प्रकार ढेंके एक प्रव्रजित (संन्यासी) को देख कर, सारथी से पूछा—'सौम्य! यह कौन है?' अभी बुद्ध प्रकट नहीं

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> देखो दीर्घ-निकाय।

हुए थे, इसीलिए सारथी को प्रक्रजित (वा) प्रक्रज्या के गुणों के बारे में कुछ मालूम न था। लेकिन देवताओं की प्रेरणा से सारथी ने—'देव! यह प्रक्रजित है' कह प्रक्रजितों के गुण वर्णन किये। बोधिसत्त्व 'प्रक्रज्या' में रुचि उत्पन्न कर, उस दिन उद्यान को गये। यहाँ पर दीर्घ भाणकों' का मत है कि 'वोधिसत्त्व ने चारों पूर्व-लक्षणों (—निमित्तों) को एक ही दिन देखा।'

#### (३) पुत्र जन्म

बोधिसत्त्व ने उद्यान में दिन भर विनोद कर, सुन्दर पुष्पकरिणी में स्नान किया। सूर्यास्त के समय सुन्दर शिला-पट्ट पर, अपने को आभूषित कराने की इच्छा से बैठे। उस समय इनके परिचारक नाना रङ्ग के दुशाले, नाना भाँति के आभूषण, माला, सुगन्धित, उबटन लेकर चारों ओर से घेर कर खड़े थे। उसी समय इन्द्र का आसन गर्म हुआ। उसने, "कौन मुझे इस सिहासन से उतारना चाहता है" सोचते हुए बोधिसत्त्व के अलंकृत होने का काल देख, विश्वकर्मा को बुला कर कहा—"सौम्य विश्वकर्मा! आज आधी रात के समय सिद्धार्थ-कुमार महाभिनिष्क्रमण (गृह त्याग) करेंगे। यह (आज का शृङ्कार) उनका अन्तिम शृङ्कार है। उद्यान में जाकर महापुरुष को दिव्य अलंकारों से अलंकृत करो।" उमने 'अच्छा' कह, देव-बल से उमी क्षण आकर, बोधिसत्त्व के जामासाज के सदृश ही रूप धारण कर, जामा-पाज के हाथ से दुशाला ले, बोधिसत्त्व के सिर पर बाँधा।

उसके हाथ के स्पर्श से ही बोधिसत्त्व जान गये कि यह मनुष्य नहीं, कोई देव-पुत्र है। पगड़ी से सिर को वेष्टित करते ही सिर में, मुकुट के रत्नों की भाँति एक सहस्र, दुशाले उत्पन्न हो गये। फिर बाँधने पर दस सहस्र, इस प्रकार दस बार बाँधने पर दस-सहस्र दुशाले उत्पन्न हुए। सिर छोटा और दुशाले बहुत, इसकी शंका न होनी चाहिए (क्योंकि) उनमें सब से बड़े दुशाले (का वजन ही) श्यामा-लता के फूल के बराबर था, (और) दूसरे तो कुतुम्बुक पुष्प के ही बराबर थे। बोधिसत्त्व का सिर किंजल्क-पुक्त कुय्यक फूल के समान था। उनके सब आभूषणों

<sup>&#</sup>x27;'दीर्घ-निकाय' कण्ठ करने वाले पुराने आचार्यों को दीर्घ-भाणक कहा जाता है।

से आभूषित हो, सब (गीत = ) तालज्ञ ब्राह्मणों के अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर लेने पर, 'जय हो' आदि वचनों से, तथा सूतमागधों के नाना प्रकार के मङ्गल वचनों तथा स्तुति-घोषों से मत्कृत हो, (बोधिमत्त्व) सर्वालंकार-विभूषित उत्तम रथ पर आरूढ़ हुए।

उसी समय 'राहुल-माता ने पुत्र प्रसव किया' मुन महाराज शुद्धोदन ने आजा की कि मेरे पुत्र को यह शुभ-समाचार सुनाओ । बोधिसत्त्व ने उसे सुन कहा "राहु पैदा हुआ, बन्धन पैदा हुआ।" राजा ने 'मेरे पुत्र ने क्या कहा', पूछ, उसे सुन, कहा—"अब से मेरे पोते का नाम राहुल-कुमार हो।"

बोधिसत्त्व भी श्रेष्ठ रथ पर चढ़, बड़े भारी यश, अति मनोरम शोभा तथा मौभाग्य के माथ नगर में प्रविष्ट हुए। उस समय, प्रासाद के ऊपर बैठी, कृशा-गौतमी नामक क्षत्रिय-कन्या ने नगर की परिक्रमा करते हुए बोधिसत्त्व की रूप शोभा को देख कर, बहुत ही प्रसन्न तथा हुए से यह 'उदान'' कह। :—

परम शान्त है वह माता, परम शान्त है वह पिता, और परम शान्त है वह नारी, जिसका इस प्रकार का पित हो।

वोधिसत्त्व ने यह सुना तो मोचा—यह कह रही है, कि इस प्रकार के रूप के देखने वाली माता का हृदय परम शान्त होता है, पिता का हृदय परम शान्त होता है, पिता का हृदय परम शान्त होता है, पत्नी का हृदय परम शान्त होता है। किस के शान्त होने पर हृदय परम शान्त होता है? तब रागादि क्लेशों (मलों) से विरक्त होते हुए, (बोधिसत्त्व) को यह (विचार) हुआ कि राग-अग्नि के शान्त होने पर परम—शान्ति होती है। द्वेष-अग्नि तथा मोह-अग्नि के शान्त होने पर परम-शान्ति होती है। अभिमान-मिथ्या विचार (= दृष्टि) आदि सभी मलों के उपशमन होने पर परम-शान्ति होती है। यह मुझे प्रिय-वचन सुना रही है। मैं निर्वाण को ढूंढ़ रहा हूँ। आज ही मुझे गृह-वास छोड़, निकल कर, प्रव्रजित हो, निर्वाण की खोज में लगना चाहिए। 'यह इमकी गुरू-दक्षिणा हो'—कह इन्होंने अपने गले से एक लाख का मोती का हार उतार कृशा गौतमी के पास भेज दिया। "सिद्धार्थ-कुमार ने मेरे प्रेम में फँस कर भेंट भेजी है" सोच वह बड़ी प्रमन्न हुई।

<sup>ं</sup> आनन्दोल्लास में निकली ब्राक्यावली।

#### (४) गृह-त्याग

वोधिसत्त्व भी बड़े श्री-सौभाग्य के साथ अपने महल में जा, मुन्दर शय्या पर लेट रहे। उसी समय सभी अलंकारों से विभूषित, नृत्य गीत आदि में दक्ष देव-कन्या समान परम सुन्दरी स्त्रियों ने अनेक प्रकार के वाद्यों को लेकर, (कूमार को) घेर कर, खुश करने के लिए नृत्य, गीन और वाद्य आरम्भ किया। बोधिसत्त्व (रागादि) मलों से विरक्त-चित्त होने के कारण, नत्य अ।दि में रत न हो, थोडी ही देर में सो गये। उन स्त्रियों ने भी सोचा--"जिसके लिए हम नृत्य आदि करती हैं, वह ही सो गया। अब (हम) काहे को तकलीफ करें।" इसलिए वह भी अपने अपने बाजों को साथ लिये ही मो गई। उम ममय सुगन्धित-तेल-पूर्ण प्रदीप जल रहे थे। बोधिसत्त्व जाग कर, पलंग पर आसन मार बैठ गये। उन्होंने वाद्य-भाण्डों को साथ ही लियं मोई उन स्त्रियों को देखा। (उनमें) किन्हीं के मुँह ने कफ और लार बह कर, उनका शरीर भीग गया था, कोई दॉन कटकटा रही थी, कोई खाँस रही थीं, कोई बर्रा रही थीं, किन्ही के मुँह खुले हुए थे, किन्हीं के वस्त्र हटे होने से अति घणोत्पादक गृह्य स्थान दिखलाई दे रहे थे। उन (स्त्रियों) के इन विकारों को देख कर (वे) और भी अधिक दृढ़ता-पूर्वक काम-भोगों से विरक्त हो गये। उन्हें वह सू-अलंकृत इन्द्र-भवन सद्श महाभवन सड़ती हुई नाना प्रकार की लाशों से पूर्ण कच्चे श्मशान की भाँति मालुम हुआ। तीनों ही भव (संसार) जलते हुए घर की तरह दिखलाई पड़े। हा! कप्ट!! हा! शोक!! ऐसी आह निकल पड़ी। उस समय उनका चित्त प्रब्रज्या के लिए, अत्यन्त आतुर हो गया। 'आज ही मुझे महाभिनिष्क्रमण (गृह-त्याग) करना चाहिए' (इस प्रकार विनश्चय कर) पलंग पर से उतर, द्वार के पास जा पूछा-- "कौन है?"

डचोढ़ी में सिर रख कर सोये हुए छन्न ने कहा— 'आर्य पुत्र ! मैं छन्दक हैं।'

"मैं आज महाभिनिष्क्रमण करना चाहता हूँ, मेरे लिए एक घोड़ा तैयार करो।'

'अच्छा देव!' कह, उसने घोड़े का साज-समान ले, घोड़सार में जा,सुगन्धि तेल के जलते प्रदीपों (के प्रकाश) में, बेल-बूटे वाले चेंदने के नीचे, सुन्दर स्थान पर खड़े, अइन-राज कन्थक को देखकर, 'आज मुझे इसे ही तैयार करना चाहिए' सोच कन्थक को ही तैयार किया । साज सजाये जाते समय (कन्थक) ने सोचा— '(आज की) तैयारी बहुत कसी हुई है । अन्य दिनों में उद्यान-कीड़ा आदि की तैयारी जैसी तैयारी नहीं है। आज मेरे आर्य-पुत्र महाभिनिष्क्रमण के इच्छुक होंगे।' इसलिए प्रसन्न-चित्त हो, जोर से हिनहिनाया। वह शब्द सारे नगर में फैल जाता; लेकिन देवताओं ने उस शब्द को रोक कर, किसी को न सुनने दिया।

बोधिसत्त्व छन्दक को (तो उधर) भेज, पुत्र को देखने की इच्छा से, अपने आसन को छोड़ राहुल-माता के वास-स्थान की ओर गये। । वहाँ शयनागार का द्वार खोला। उस समय घर के भीतर सुगन्धित तेल-प्रदीप जल रहा था। राहुल-माता बेला, चमेली आदि के अस्मन ै भर फूलों से सजी शय्या पर, पुत्र के मस्तक पर हाथ रखे सो रही थी। बोधिसत्त्व ने देहली में पैर रख खड़े खड़े देख कर सोचा — 'यदि मैं देवी के हाथ को हटा कर अपने पुत्र को ग्रहण करुँगा, तो देवी जाग उठेगी, इस प्रकार मेरे गमन में विघ्न होगा। बुद्ध होने के पश्चात ही आकर पुत्र को देखूंगा। तब महल से उतर आये। जातकहुकथा भें जो 'उस समय राहुल-कुमार एक सप्ताह के थे' कहा है, वह दूसरी अठुकथाओं में नहीं है। इसलिए यहाँ यही समझना चाहिए।

इस प्रकार बोधिमत्त्व ने महल से उतर कर, घोड़े के पास जाकर कहा— तात! कन्थक! आज तू मुझे एक रात तार दे, मैं तेरी महायता से बुद्ध होकर, देवताओं सहित सारे लोक को ताल्गा। फिर कूद कर कन्थक की पीठ पर सवार हुए। कन्थक गर्दन से लेकर (पूछ तक) अठारह हाथ लम्बा (और) वैसे ही महाकाय बल-वेग-सम्पन्न धुले शङ्ख-मदृश सर्व-श्वेत वर्ण का था। यदि वह हिनहिनाता वा पैर खटखटाता तो (वह) शब्द सारे नगर में फैल जाता। इसलिए देवताओं ने अपने प्रताप से, ऐसा किया, जिससे कोई उस शब्द को न मुने। उन्होंने हिनहिनाने के शब्द को रोक लिया (और) जहाँ जहाँ (घोड़ा) पैर रखता था, वहाँ वहाँ हथेलियाँ रखी। बोधिमत्त्व श्रेष्ठ अश्व की पीठ पर सवार हो छन्दक को उसकी पूछ पकड़वा, आधी रात के समय महा-द्वार के समीप पहुँचे। उस समय राजा ने यह सोच, कि कही बोधिमत्त्व जिम किमी समय नगर द्वार को खोल कर, (बाहिर)

१११ द्रोण = अम्मन ।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>यह पुरानी सिंहल भाषा वाली जातक-कथा होगी।

न निकल जायें, दर्वाज के दोनों कपाटों में से प्रत्येक को एक हजार मनुष्यों द्वारा खुलने लायक बनवाया था। बोधिसत्त्व महाबल - सम्पन्न हाथी की गिनती से दस अरब हाथी के बल को धारण करते थे; और पुरुष के हिमाब से एक खरब पुरुषों का बल। उन्होंने सोचा—"यदि द्वार न खुला तो आज मैं कन्थक की पीठ पर बैठे, उसकी पूंछ पकड़ कर लटके छन्दक के साथ ही, घोड़े को जाँघ से दबा कर अठारह हाथ ऊँचे प्राकार को कूद कर पार करूंगा।" छन्दक ने भी सोचा, "यदि द्वार न खुला, तो मैं आर्यपुत्र को कन्धे पर बैठा कन्थक को दाहिने हाथ से बगल में दबा प्राकार फाँद जाऊँगा।" कन्थक ने भी मोचा—"यदि द्वार नहीं खुला, तो मैं अपने स्वामी के पीठ पर वैमे ही बैठे, पूछ पकड़ कर लटकते छन्दक के साथ ही, प्राकार को लाँघ जाऊँगा।" यदि द्वार न खुलता, तो तीनों में से प्रत्येक ऊपर मोचे अनुसार करता। लेकिन द्वार में रहने वाले देवता ने द्वार खोल दिया।

उस समय बोधिसत्त्व को (वापिस) लौटाने की इच्छा से, आकर, आकाश में खड़े हो मार <sup>१</sup> ने कहा—"मार्प (मित्र)! मत निकलो। आज में सातवें दिन तुम्हारे लिए चत्र-रत्न प्रकट होगा। दो हजार छोटे ढीपो सहित चारों महाढीपो पर राज्य करोगे। लौटो, मार्ष!"

"तुम कौन हो?"

"मै वग--वर्ती हैं।"

"मार! मैं भी जानता हूँ कि मेरे लिए चऋ-रत्न प्रकट होगा। लेकिन मुझे राज्य से काम नहीं। मैं तो साहस्रिक लोक-धातुओं को निनादित कर बुद्ध बनुँगा।

"आज से जब कभी तुम्हारे मन में कामना सम्बन्धी वितर्क, द्रोह सम्बन्धी वितर्क, या हिमा-सम्बन्धी वितर्क उत्पन्न होगा, तब मैं तुम्हें समझ्ंगा।" कह, मार मौका ताकते हुए, छाया की भाँति जरा भी अलग न होते हुए, पीछा करने लगा।

बोधिसत्त्व हाथ में आये चक्रवर्ती-राज्य (के प्रति) अपेक्षा रहित हो, उमे थूक की भाँति छोड़ कर, आषाढ़ की पूर्णिमा को उत्तराषाढ़ नक्षत्र में नगर में निकले। (लेकिन) नगर से निकल कर, (उन्हें) फिर नगर देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। चित्त में ऐसा विचार होते ही महापृथ्वी कुम्हार के चक्के की भाँति काँपी, मानों

१ कामदेव या शैतान।

कह रही थी कि 'महापुरुष ! तूने लौट कर देखने का काम (कभी) नहीं किया।' बोधिसत्त्व जहाँ से मुंह फेर कर नगर को देखा था, उस भू-प्रदेश में "कन्थक-निवर्तन-चैत्य" का चिन्ह बना वह गन्तव्य-मार्ग की ओर कन्थक का मुंह फेर, अत्यन्त सत्कार और महान् श्री-सौभाग्य के साथ चले। उस समय देवताओं ने उनके सम्मुख साठ हजार, पीछे साट हजार, दाहिनी तरफ साठ हजार और बाई तरफ भी साठ हजार मशाल धारण किये। अन्य देवताओं ने चक्रवालों के द्वार-समूह पर अपरिमिन मशालों को धारण किया। और (भी) दूसरे देवताओं तथा नाग, सुपर्ण (गरुड़) आदि (के) दिच्य गन्ध, माला, चूर्ण, धूप से पूजा करते हुए, पारिजात-पुष्प, मन्दार-पुष्प, (की वृष्टि मे) घने मेघों की वृष्टि के समय (बरसती) धाराओं की भाँति, आकाश आच्छादित हो गया। उस समय दिव्य संगीत हो रहे थे। चारों ओर आठ प्रकार के, साठ प्रकार के अड़सट लाख बाजे बज रहे थे। समुद्र के उदर में मेघ-गर्जन काल की भाँति, युगन्धर की कुक्षि में सागर-निर्घोष काल की भाँति (शब्द) हो रहा था। इस श्री और सौभाग्य के साथ जाते हुए, बोधिमत्त्व एक ही रात में तीन राज्यों को पार कर, नीस योजन की दूरी पर अनोमा नामक नदी के तट पर पहुँचे।

क्या अश्व तीस योजन से अधिक न जा सका? नहीं, न जा सका! वह (अश्व) एक चक्रवाल के अन्दर के घेरे को, पृथ्वी पर पड़े चक्के के घेरे की तरह, मदित करते हुए, कोने कोने पर घूम कर, प्रातःकाल के भोजन के समय में पूर्व लौट कर अपने लिए तैयार किये गये भोजन को खा सकता था। लेकिन, उस समय मार्ग आकाश में स्थित देव नाग तथा गरुड़ आदि द्वारा बरसाये गये गन्धमाला आदि से जाँघ तक ढका हुआ था। शरीर निकालते निकालते, गन्ध माला के जाल को हटाते हटाते बहुत देर हो गई। इसलिए केवल तीम योजन ही पहुँच सका।

## ३. गौतम का संन्यास

## (१) भिचु-वेश में

तब बोधिसत्त्व ने नदी के किनारे खड़े हो छन्दक से पूछा-

<sup>&#</sup>x27;शाक्य, कोलिय और राम-ग्राम।

<sup>ै</sup> औमी नदी? जिला गोर**लपुर**।

"इस नदी का क्या नाम है?"

"देव! अनोमा है।"

"हमारी भी प्रव्रज्या अनोमा' होगी", (मोच) एड़ी से रगड़ कर घोड़े को इशारा किया। घोड़ा छलाँग मार कर, आठ ऋषभे वौड़ी नदी के दूमरे तट पर जा खड़ा हुआ। बोधिसत्त्व ने घोड़े की पीट से उतर, रुपहले रेशम जैसे (नर्म) बालुका-तट पर खड़े हो, छन्दक को कहा—"मौम्य! छन्दक! तू मेरे आभूपणों तथा कन्थक को लेकर जा, मैं प्रव्रजित होऊँगा।"

"देव ! मे भी प्रव्रजित होऊँगा।"

"तुझे प्रब्रज्या नहीं मिल सकती, लौट जा" तीन बार कह कर, बोधिसत्त्व उसे आभरण और कन्थक मौंप सोचने लगे :—

"यह मेरे केश श्रमण-भाव (संन्यामीपन) के योग्य नहीं है, और बोधि-सत्त्व के केश काटने लायक दूसरा कोई नहीं है, इसलिए अपने ही आप खड्ग में इन्हें काट्।"

(यह मोच) दाहिने हाथ में तलवार ले, बाये हाथ में मौर सिंहत जूड़े को काट डाला। केश सिर्फ दो अंगुल के होकर, दाहिनी ओर से घूम, सिर में चिपट गये। फिर जिन्दगी भर, उनका वही परिमाण रहा। मूंछ (-दाढी) भी उनके अनुसार ही हो गई। फिर सिर-दाढ़ी मुड़ाने की जरूरत नहीं रही। बोधिसत्त्व ने मौर-सिंहत जूड़े को ले, आकाश में फेंक दिया और (सोचा) यदि मैं बुद्ध होऊँ, तो यह आकाश में ठहरे, नहीं तो भूमि पर गिर पड़े।" वह चूड़ा-मिण बेप्टन योजन भर (उपर) जाकर, आकाश में ठहरा। शक देवराज ने दिव्यदृष्टि से देल, (उसे) उपयुक्त रत्नमय करण्ड में ग्रहण कर त्रयस्त्रिश (स्वर्ग) लोक में चूड़ामिण चैत्य की स्थापना की।

बोधिसत्व (अग्र-पुद्गल) ने सुगन्धयुक्त मौर को काट कर, आकाश में कैंक दिया। देवेन्द्र (:- सहस्राक्ष) ने, उसे सुवर्ण-करण्ड में ग्रहण कर शिरोधार्य किया।

फिर बोधिसत्व ने मोचा--यह काशी के बने वस्त्र भिक्षु के योग्य नहीं हैं।

<sup>&#</sup>x27;अनोमा-अन् +अवम्-छोटी नहीं।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>१४० हाथ=१ ऋषभ ।

तब कश्यप बुद्ध के समय के इनके पुराने मित्र घटिकार महाब्रह्मा ने एक बुद्धन्तर बीतने पर भी जरा को अप्राप्त मित्र-भाव के कारण सोचा—आज मेरे मित्र ने महाभिनिष्क्रमण किया है। मैं उसके लिए भिक्षु की आवश्यकताएँ (=श्रमण परिष्कार) ले चल्गा।

"योग में युक्त भिक्षु के लिए, तीन चीवर, पात्र, उस्तरा, सुई, काय-बंधन-और पानी छानने का वस्त्र—यह आठ (चीजें) होती हैं।"

(उसने) इन अाठ परिष्कारों को लाकर बोधिसत्त्व को दिया। बोधिसत्त्व ने अर्हत-ध्वजा को धारण कर (अर्थान्) श्रेष्ठ प्रबज्या-वेप को ग्रहण कर छन्दक् को प्रेरित किया।

'छन्दक! मेरी बात से माता पिता को आरोग्य कहना।' छन्दक बोधि-सत्व की वन्दना तथा प्रदिक्षणा कर चल दिया। लेकिन कन्थक ने बोधिसत्त्र की छन्दक के साथ हुई बात को सुना। "अब मुझे, फिर स्वामी का दर्शन नहीं होगा" सोच, आँख से ओझल होने के शोक को न मह सकने के कारण, वह कलेजा फट कर मर गया; और त्रयस्त्रिश-भवन में कन्थक नामक देवपुत्र हो उत्पन्न हुआ। छन्दक को पहले एक ही शोक था; लेकिन कन्थक की मृत्यु मे (अब) दूसरे शोक से (भी) पीड़ित हो (वह) रोता नगर को चना।

#### (२) राजगृह में भिजाटन

बोधिसत्त्व भी प्रव्रजित हो उसी प्रदेश में, अनूषिया नामक कस्बे के आमों के बाग में, एक सप्ताह प्रव्रज्या सुख में बिता, एक ही दिन में तीस योजन मार्ग पैदल चल कर, राजगृह में प्रविष्ट हुए। वहाँ प्रविष्ट हो भिक्षा माँगने के लिए निकले। जैसे धनपाल राजगृह में प्रविष्ट हुआ हो, जैसे असुरेन्द्र देव नगर में प्रविष्ट हुआ हो, वैसे ही बोधिसत्त्व के रूप को देखकर मारा नगर संक्षुब्ध हो गया। राज-पुरुषों ने जाकर राजा से कहा—"देव! इस रूप का एक पुरुष नगर में मधूकरी माँग रहा है। वह देव है या मनुष्य, नाग है या गरुड़, कौन है हम नहीं जानते?" राजा ने महल के ऊपर खड़े हो महापुरुष को देख आश्चर्यान्वित हो, (अपने) आदिमयों को आज्ञा दी—'जाओ! देखो! यदि अमनुष्य

<sup>&#</sup>x27;दो बुद्धों के बीच का समय।

होगा, तो नगर से निकल कर अन्तर्घान हो जायगा। यदि देवता होगा, तो आकाश से चला जायगा, यदि नाग होगा तो पृथ्वी में डुबकी लगा कर चला जायगा। यदि मनुष्य होगा, तो जो भिक्षा मिली है, उसे खायेगा।" महापुरुष ने मिश्रित भोजन को मंग्रह कर, "इतना मेरे लिए पर्याप्त होगा' जान, प्रविष्ट हुए द्वार से ही (बाहर) निकल, पाण्डव-पर्वत' की छाया में पूरब-मुँह बैठ, भोजन करना आरम्भ किया। उस समय उनके ऑन उलट कर मुँह से निकलते जैसे मालूम हुए। तब इस जन्म में, इससे पूर्व ऐसा भोजन आँख से भी न देखा होने से. उस प्रतिकूल भोजन से दुश्वित हुए अपने आपको, अपने आप ही यों समझाया—

"मिद्धार्थं! तू अन्न-पान मुलभ कुल में तीन वर्ष के (पुराने) मुगन्धित चावल का भोजन किये जाने वाले स्थान में पैदा होकर भी. गुदरीधारी (भिक्षु) को देख कर (सोचता था)—िक मैं भी कब इसी तरह (भिक्षु) बन कर भिक्षा माँग भोजन कर्ष्णा? क्या वह भी समय होगा?—और यही सोच घर से निकला था। अब यह क्या कर रहा है?" इस प्रकार अपने ही अपने आपको समझा कर निर्विकार हो भोजन किया। राज-पुरुषों ने उस वृत्तान्त को देख, जाकर राजा से कहा। राजा ने दूत की बात सुन, नगर से शीघ्र निकल, बोधिसत्त्व के पास जा, उनकी चर्या में ही प्रसन्न हो बोधिसत्त्व को (अपने) सभी ऐक्वर्य अर्पण किये। बोधिसत्त्व ने कहा—"महाराज! मुझे न वस्तु-कामना है, न भोग-कामना। मैंने महान् बुद्ध-ज्ञान (—अभिसंबोधित) की प्राप्ति के लिए गृह-त्याग (=अभिनिष्त्रमण) किया है।" राजा के बहुन तरह से प्रार्थना करने पर भी, उसका चित्त आकृष्ट न कर सकने पर, कहा—"अच्छा! तुम निक्चय से बुद्ध होगे। बुद्ध होने पर पहले पहल हमारे राज्य में आना।" यह यहाँ संक्षेप में है। विस्तार "प्रब्रज्या का वर्णन करना हूँ, जिस प्रकार चक्षुमान् प्रव्रजित हुए" (इस प्रकार आरम्भ होने वाले) प्रवज्या-सूत्र को अट्टकथा के साथ प्रवज्या सूत्र में देख कर जानना चाहिए।

#### (३) तपस्या

बोधिसत्त्व ने भी राजा को वचन दे, क्रमशः विचरण करते हुए, <mark>आलार कालाम</mark>ः

<sup>&</sup>lt;sup>¹</sup>वर्तमान रत्नगिरि या रत्नकूट।

<sup>े</sup>सुत्त-निपात, मार-कगा,।

तथा उद्दक राम-पुत्र के पास पहुँच समाधि (च्न्समापित्त) सीखी। फिर यह (समाधि) ज्ञान (च्न्बोध) का रास्ता नहीं है, (सोच) उस समाधि भावना को अपर्याप्त समझ, देवताओं सहित सभी लोगों को अपना बल वीर्य दिखाने के लिए महान् प्रयत्न में लगने की इच्छा से, उरुवेला में पहुँच—"यह भूमि-भाग (च्य्यदेश) रमणीय है,, सोच, वहां रह महा-प्रयत्न करने लगे।

कौण्डिन्य आदि पाँच परिन्नाजक भी, गाँव, शहर, राजधानी में भिक्षाचरण करते, बोधिसत्त्व के पास वहाँ पहुंचे। 'अब बुद्ध होंगे, अब बुद्ध होंगे' इम आशा मे, वह उनके छः वर्ष तक महा-प्रयत्न करने के समय, आश्रम की झाडू-बर्दारी आदि मेवाओं को करते, बोधिसत्त्व के पाम रहे।

बोधिसत्त्व भी 'अन्तिम दर्जे की दुष्कर किया कहाँगा' मोच (एक) तिल तण्डुलादि से भी काल-क्षेप करने लगे। (आगे चल कर) आहार ग्रहण करना सर्वेथा छोड़ दिया। देवताओं ने रोम कूपों द्वारा (उनके शरीर में) ओज डाला। (तो भी) आहार के बिना बहुत दुबले होकर, उनका कनक-वर्ण शरीर काला पड़ गया। (शरीर में विद्यमान) महापुरुषों के बत्तीम लक्षण छिप गये। एक बार श्वास-रहित ध्यान करते समय, काय क्लेश मे बहुत ही पीड़ित (एवं) बेहोश हो टहलने के चबूतरे (चंक्रमण-भूमि) पर गिर पड़े। तब कुछ देव-ताओं ने कहा, 'श्रमण गौतम मर गये।' कुछ ने कहा 'अईत व्यक्ति का विहरण (चर्चा) ऐमा ही होता है।'' तब जिन (देवताओं) का विचार था कि (श्रमण गौतम) मर गये, उन्होंने जाकर राजा शुद्धोदन मे कहा—''तुम्हारा पुत्र मर गया।''

मेरे पुत्र ने 'बुढ़' होने के पश्चात शरीर छोड़ा अथवा 'बुढ़' होने में पूर्व ही शरीर छोड़ दिया।?"

"'बुद्ध' न हो सका। प्रयत्न-भूमि में, (प्रयत्न करते हुए ही) गिर कर मर गया।"

यह सुन कर राजा ने (इस बात का) विरोध किया—"मैं इसमें विष्वाम नहीं करता। 'बुढ़' हुए बिना मेरे पुत्र की मृत्यु होने वाली नहीं।"

राजा ने किस लिए विश्वास नहीं किया? तपस्वी काल देवल के वन्दना करने के दिन तथा जम्बू-वृक्ष के नीचे अलौकिक घटनाएं देखें रहने के कारण। .होश में आकर, बोधिसत्त्व के उठ बैठने पर, उन देवताओं ने फिर महाराज शुद्धोदन को जाकर कहा— "महाराज! तुम्हारा पुत्र सकुशल है।" राजा ने कहा— "हाँ! मैं अपने पुत्र के जीवित रहने की बात जानता हूँ।" महासत्त्व की छः वर्ष की दुष्कर तपस्या आकाश में गाँठ बाँधने के समान (निष्फल) हुई। तब उन्होंने सोचा— "यह दुष्कर तपस्या बुद्धत्त्व-प्राप्ति का मार्ग नहीं है।" (इसलिए) स्थूल आहार ग्रहण करने के लिए ग्रामों तथा नगरों में भिक्षाटन कर, भोजन करना आरम्भ कर दिया। (शरीर के) बत्तीस महापुरुष-लक्षण (फिर) स्वाभाविक अवस्था में आगये। शरीर फिर मुवर्ण-वर्ण हो गया। पंच वर्गीय भिक्षुओं ने सोचा—छः वर्ष तक दुष्कर तपस्या करके भी यह सर्वज्ञता को प्राप्त नहीं कर सका, अब ग्रामादि में भिक्षा माँग कर स्थूल आहार ग्रहण करता हुआ तो यह क्या ही कर सकेगा? यह लालची है। जुपस्या के मार्ग से भ्रष्ट है। जैमें सिर में नहाने की इच्छा रखने वाले के लिए ओस-बूँद की ओर नाकना (निष्फल) है, वैमें ही हमारा इसकी ओर नाकना (च्या मारा स्था पत्त्वना) है। इसमें हमारा क्या मतलब (सिधेगा)? ऐसा सोच महापुष्ठ्य को छोड़, अपने अपने पात्र चीवर ले, अठारह योजन चल कर ऋषिपत्तन पहुंचे।

## (४) सुजाता की खीर

उस समय उरुवेला (प्रदेश) के सेनानी नामक कस्बे में, मेनानी कुटुम्बी के घर में उत्पन्न सुजाता नाम की कन्या ने तरुणी (वयस्-प्राप्त) होने पर. एक बर्गद के वृक्ष से मिन्नत मान रक्खी थी (=प्रार्थना की थी)—" "यदि समान जाति के कुल-घर में जा, पहले ही गर्भ में पुत्र लाभ करूँगी, तो प्रति वर्ष एक लाख के खर्च में तेरी पूजा (=बिल कर्म) करूँगी" उसकी वह प्रार्थना पूरी हुई। महासत्व (=महापुरुष) की दुष्कर तपश्चर्या का छठा वर्ष पूरा होने पर वैशाख पूणिमा के दिन बिल-कर्म करने की इच्छा से, उसने पहले हजार गायों को यिष्ट-मधु (जेठी-मधु) के बन में चरवा कर, उनका दूध दूसरी पाँच सौ गायों को पिलवाया। (फिर) उनका दूध ढाई सौ गायों को; इस तरह (एक का दूध दूसरे को पिलाते) १६ गायों का दूध आठ गायों को पिलवाया। इस प्रकार दूध का गाढ़ापन, मधुरता, और ओज (बढ़ाने के लिए) उसने क्षीर-परिवर्तन किया। उसने वैशाख-पूर्णिमा

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> सारनाथ (पूर्वोत्तर रलवे), जिला बनारस।

के प्रातः ही बलि-कर्म करने की इच्छा से भिन्नसार को उठकर, उन आठ गायों को दुहवाया। बछड़ों ने गौवों के थनों को मुंह नहीं लगाया। थनों के पास नवीन बरतन के लाते ही, क्षीर-धारा अपने आप ही निकलने लगी। उस आश्चर्य को देख सुजाता ने, अपने ही हाथ से दूध को लेकर, नवीन बरतन में डाल, अपने ही हाथ से आग जला (खीर) पकाना आरम्भ किया। उस खीर के पकते समय, (उसमें) बड़े बड़े बुलबुले उठ कर दक्षिण की ओर (हो) मंचार करते थे। एक बुलबुला भी बाहर नहीं गिरता था। चूल्हे से जरा सा भी धुंआ नहीं उठता था। उस समय चारों लोकपालों ने आकर चूल्हे पर पहरा देना गुरू किया। महाब्रह्मा ने छूत्र धारण किया। शक्त (चइन्द्र) ने ईधन ला ला आग जलाई। देवताओं ने दो सहस्त्र द्वीप परिवारों और चारों महाद्वीपों के देवताओं और मनुष्यों के योग्य ओज, अपने देवप्रताप से, डण्डे पर लगे हुए मधु-छन्ने को निचोड़ कर मधु ग्रहण करने की तरह एकत्र कर उसमें डाला। और समय देवता ओज को कौल, कौल (चक्रवल में डालते हैं। लेकिन सम्बुद्धत्व-प्राप्ति के दिन और परिनिर्वाण के दिन ऊरवसी (—देगची) में ही उँडेल देते हैं।

एक ही दिन में अनेक आश्चर्यों को प्रकट हुआ देख, मुजाता ने (अपनी) पूर्णा (नाम की) दासी को कहा—"अम्मा पूर्णे! आज हमारे देवता बहुत ही प्रसन्न हैं। मैंने इससे पहले, इतने समय तक (कभी) इस प्रकार का आश्चर्य नहीं देखा। जल्दी से जाकर देवस्थान को साफ़ करों" "आर्य्ये! अच्छा" कह उसके वचन को ग्रहण कर, वह जल्दी जल्दी वृक्ष के नीचे पहुँची। बोधिमत्व भी, उस रात को पाँच महास्वप्न देख, "आज मैं निःसंशय बुद्ध होऊँगा" निश्चय कर उस रात के बीतने पर, शौच आदि से निवृत्त हो, भिक्षा-काल की प्रतीक्षा करते हुए, प्रातःकाल ही आकर, अपनी प्रभा से सारे वृक्ष को प्रकाशित करते हुए, उस वृक्ष के नीचे बैठे। पूर्णा ने आकर देखा कि बोधिसत्त्व वृक्ष के नीचे बैठे है और पूर्व की ओर ताक रहे हैं। उनके शरीर से निकलने वाली प्रभा के कारण सारा वृक्ष प्रकाशित है। (यह) देख कर उसने सोचा—"आज हमारे देवता वृक्ष से उतर कर अपने ही हाथ से बलि ग्रहण करने को बैठे हैं" (इसलिए) उद्विग्न हो, उसने बहुत जल्दी मे यह (बात) जाकर सुजाता से कही।

सुजाता ने उसकी बात को सुन कर प्रसन्न हो, ? "आज से तू मेरी ज्येष्ठ-पुत्री बन कर रह" कह, (अपनी) लड़की के योग्य सब आभरण आदि उसको दिये।

'बुद्धत्व प्राप्ति क दिन लाख के भुल्य का मुवर्ण-थाल मिलना चाहिए' इसलिए (म्जाता ने खीर) को सोने की थाल में डालने का विचार कर, लाख के मुल्य का मोने का थाल मॅगवा कर, उसमें खील डालने की इच्छा से पके बरतन पर ध्यान दिया। पद्म-पुष्प में रक्ले पानी की तरह, मारी खीर उलट कर, थाल में आ पड़ी। और वह (बीर) ठीक एक थाल भर ही हुई। वह उस मुवर्णथाल को दूसरे सुवर्ण थाल से ढक, कपडे से बाध, अपने को सब अलंकारों से अलंकृत कर, थाल को अपने मिर पर रख, बड़े वैभव के माथ न्यग्रोध-वृक्ष के नीचे गई और बोधिसत्त्व को देख बहुत ही मन्तुप्ट हो, (उन्हें) वृक्ष का देवता समझ, (प्रथम) दिखाई पड़ने की जगह में ही (गौरवार्थ) झुक झुक कर जा, सिर में थाल को उतार कर खोला। फिर सोने की झारी में मुगन्धित पुष्पों से मुवामित जल ले, बोधिमत्त्व के पास जा खड़ी हुई। घटिकार महाब्रह्मा द्वारा दिया गया मिट्टी का पात्र (=भिक्षा पात्र) इतने समय तक बराबर बोधिमत्त्व के पास रहा, लेकिन इस समय वह अद्श्य हो गया। बोधि-मत्त्व ने पात्र को न देख कर, दाहिनं हाथ को फैला जल ग्रहण किया। मुजाता ने पात्र सहित म्वीर को महापुरुष के हाथ में अर्पण किया। महापुरुष ने सुजाता की ओर देखा। उसने संकेत से जानकर-- "आर्य! मैने तुम्हें यह प्रदान किया, इसे ग्रहण कर यथारुचि पधारियें कह वन्दना कर (फिर) ''जैसा मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ, वैसे ही तुम्हारा भी पूरा हो" कह. लाख (मुद्रा) के मूल्य के उस सुवर्ण थाल को लिये पुरानी पत्तल की भाँति जरा भी ख्याल न कर चल दी।

बोधिमस्व न्यग्रोध के नीचे बैठे हुए स्थान से उठ, वृक्ष की प्रदक्षिणा कर, थाल को ले, नेरञ्जरा के तीर पर गये। वहाँ लाखों बोधिसस्वों के बुद्धत्वप्राप्ति के दिन, उतर कर नहाने योग्य, मुप्रतिष्ठित तीर्थ है; वहाँ किनारे पर थाल को रख कर, उतर नहा कर अनेक लाख बुद्धों का पहरावा अहंत्-ध्वजा (=वीवर) पहन कर, पूर्व दिशाकी ओर मुह कर बैठ, एक (ही) बीज वाले पके ताल-फल के प्रमाण के, उनचास कवल (पिण्ड) करके, उस समस्त निर्जल मधुर-खीर का भोजन किया। यही आहार बुद्धत्व-प्राप्ति होने पर, बोधिमण्ड में सात-सप्ताह तक बैठे रहने के समय उनचास दिन का आहार हुआ। इतने समय तक न दूसरा आहार किया, न नहाया न मुँह धोया, न (अन्य) शारीरिक कृत्य किए। (इन सप्ताहों को) ध्यान-सुख मार्ग (लाभ) सुख तथा फल (=दुख-क्ष)य सुख में ही बिताया। हाँ, उस खीर को खा, सोने के थाल को ले, "यदि मैं बुद्ध हो सकूं, तो यह थाल पानी के स्रोत की

तरफ़ चले; यदि न हो सकूं तो नीचे की ओर जाये" कह कर (नदी में) फेंक दिया। वह थाल धार चीर कर नदी के बीच जा, बीचों बीच ही वेगवान घोड़े की तरह, अस्सी हाथ (की दूरी) तक स्रोत से उलटा चला और एक गढ़े में डूब कर, काल नाग राज के भवन में जा, तीनों बुद्धों के उपयोग किये थालों से टकरा कर छन-छन (किल-किल) शब्द करता हुआ, उन सब थालों के नीचे जाकर बैठ गया। काल नाग-राजा उस शब्द को सुन कर, "कल (भी) एक बुद्ध उत्पन्न हुआ था, आज फिर एक बुद्ध उत्पन्न हुआ है" (सोच) अनेक मौ श्लोकों से प्रशंसा करता रहा। उस (नाग-राज) को पृथ्वी का एक योजन तीन गब्यूति मोटा (?) हो जाने कु। समय 'आज' या 'कल' की तरह ही था।

बोधिसत्त्व भी नदी के तीर सुपूष्पित शाल बन में दिन बिता कर, शाम को डंठल से फलों के गिरने के समय, देवताओं द्वारा अलंकृत, आठ ऋपभ चौड़े मार्ग, मे, सिंह-गति मे बोधि-बुक्ष के पास गये। नाग - यक्ष, गरुड़ आदि ने दिव्य गन्ध तथा पप्पों से पूजा की। दिव्य संगीत का गायन किया। दम सहस्र लोक सर्वत्र मुगन्धित किये। एक समान माला (अलंकृत) एक समान 'साधु साधु' के शब्द मे गुंजित हुई। उस समय, सामने से घास लिये आते हुए सोन्थिय नामक घाम काटने वाले ने, महापुरुष के आकार को देख कर, उन्हें आठ मुट्ठी तृण दिया। बोधि-सत्त्व तृण ले, बोधिमण्ड पर चढ़ दक्षिण-दिशा में उत्तर की ओर मुँह करके खड़े हए। उस समय दक्षिण चक्रवाल दब कर, मानो अवीचि (नरक) तक नीचे चला गया; उत्तर-चक्रवाल ऊपर उठ कर मानों भवाग्र तक ऊपर चला गया। "मालुम होता है, यहाँ सम्बद्धत्व नहीं प्राप्त होगा" सोच, बोविसत्व प्रदक्षिणा करते हुए, पश्चिम दिशा की ओर जा पूर्व की ओर मुँह करके खड़े हुए । तब पश्चिम चक्रवाल दब कर, मानों अवीचि (नरक) तक नीचे चला गया। पूर्व-चक्रवाल ऊपर उठ कर, मानों भवाग्र तक ऊपर चला गया। वह जहाँ जहाँ जाकर ठहरे, वहाँ वहाँ नेमियों को लम्बे करके, नाभी के सहारे लिटाये हुए शकट के पहिए के सदश महापृथ्वी ऊँची नीची हो उठी। "मालुम होता है, यहाँ भी बोध (= ज्ञान) की प्राप्ति नहीं होगी" सोच, बोधिसत्त्व प्रदक्षिणा करते उत्तर दिशा की ओर जा दक्षिण की ओर मूँह कर खड़े हुए। तब उत्तर का चक्रवाल दब कर, मानों अवीचि (नरक) तक नीचे चला गया, दक्षिण चक्रवाल ऊपर उठ कर मानों, भवाग्र (लोक) तक उपर उठ गया। मालूम होता है, यह भी बुद्धत्व-प्राप्ति का स्थान न होगा" सोच, बोधि- मार पराजय ) १४३-

सत्त्व प्रदक्षिणा करते पूर्व दिशा की ओर जा, पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हुए। पूर्व-दिशा, सभी बुद्धों के बैठने का स्थान है इसलिए न हिलती है, न कांपती है। "यह सभी बुद्धों से अपरित्यक्त स्थान है, (यही) दुःख-पञ्जर के विध्वंसन का स्थान है"—जान, (बोधिसत्त्व ने) उन कुशों के छोरों को पकड़ कर हिलाया। उसी समय चौदह हाथ का आसन बन गया; और वह तृण ऐसे (मुन्दर) रूप मे बैठ गये, जैसे (सुन्दर) रूप से कोई चतुर चित्रकार अथवा शिल्प (पोत्थ)-कार चित्रित नहीं कर सकता। बोधिसत्त्व ने बोधिवृक्ष को भी पीठ की ओर करके; दृढ़-चित्त हो निश्चय किया—"चाहे मेरा चमड़ा, नसें, हड्डी हो क्यों न बाकी रह जांय; (और) शरीर-मांस रक्त सुख जाये, तो भी यथार्थ ज्ञान को प्राप्त किय बिना इस आसन को नहीं छोड़ूंगा" और सौ बिजलियों के गिरने से भी न टूटने वाला अपराजित आसन लगा बैठ गये।

#### (४) मार पराजय

उस समय मार देव-पुत्र ने मोचा---"सिद्धार्थ-कूमार मेरे अधिकार से बाहिर निकलना चाहता है, इसे नहीं जाने दुंगा"--- और अपनी सेना के पास जा, यह बात कह, घोषणा करवा कर, अपनी सेना से निकल पड़ा। मार के आगे की ओर वह सेना बारह योजन तक'; दाई और बाई ओर भी बारह बारह योजन तक; (लेकिन) पीछे की ओर चक्रवाल के अन्त तक फैली हुई थी। आसमान की ओर नौ योजन तक ऊँची थी। जय-घोष करने पर (उसका) जय-घोष एक हजार योजन दूर से भी पृथ्वी के फटने के शब्द की भाँति सुनाई देता था। तब मार देव-पृत्र ने डेढ़ सौ योजन के गिरिमेखल नामक हाथी पर चढ़ कर, सहस्रबाह से नाना प्रकार के आयुधों को ग्रहण किया। मार-सेना के बाकी लोगों में मे भी, किमी दो ने एक प्रकार के हथियार नहीं लिये। वे सब नाना प्रकार के रंग तथा मुख वाले बन कर बोधिसत्त्व को डराते हए आये : उस समय दस सहस्र चक्रवालों के देवता महासत्त्व की स्तृति करते रहे। देवेन्द्र शक्र अपने विजयोत्तर-शंख को फंकता रहा। वह शंख एक सौ बीस हाथ का था। एक बार फूंक देने से चार महीने तक बज कर नि:शब्द होता था। महाकाल नाग-राजा शेष सौ श्लोकों से गुणगान कर रहा था। महा-ब्रह्मा ब्वेत छत्र लिये खड़ा था। (लेकिन) मार-सेना के बोधि-मण्ड तक पहुँचते पहुँचते (देव-सेना) में (से) एक भी खड़ा न रह सका; (सभी) सामने आते ही भाग गये।

काल-नाग-राज पृथ्वी में अन्तर्धान हो कर, पाँच सौ योजन वाले अपने मञ्जेरिक नाग-भवन में जा, दोनों हाथों से मुँह को ढॅक, लेट रहा। शक्र विजयोत्तरशक्ष्व को पीठ पर रख कर चक्रवाल के प्रधान द्वार पर जा खड़ा हुआ। महाब्रह्मा
व्येत छत्र को चक्रवाल के सिरे पर रख (अपने आप) ब्रह्म-लोक को भाग गया।
एक भी देवता न ठहर सका। महा-पुरुप अकेले ही बैठे रहे। मार ने भी अपने
अनुचरों से कहा—''तात! शुद्धोदन-पुत्र सिद्धार्थ के समान दूसरा (कोई) वीर नहीं
है। हम सामने से इससे युद्ध नही कर सकेंगे (इसलिए) पीछे से चल कर करें।''
महापुरुष ने भी सब देवताओं के भाग जाने के कारण तीनों दिशाओं को खाली देखा।
फिर उत्तर-दिशा की ओर से मार-सेना को आगे बढ़ते देख—'यह इतने लोग
मेरे अकेले के विरुद्ध इतने प्रयत्नशील हैं। आज यहाँ माता, पिता, भाई या दूसरा
कोई सम्बन्धी नहीं है। मेरी दम पारमिताएँ ही चिरकाल से परिशोषित मेरे परिजन के समान हैं। इसलिए इन पारमिताओं को ही ढाल बना कर, (इस) पारमिता
शस्त्र को ही चला कर, मुझे यह सेना-समूह विध्वंस करना होगा।'' (यह सोच)
दस पारमिताओं का स्मरण करते हुए बैठे रहे।

तब मार देव-पुत्र ने सिद्धार्थ को भगाने की इच्छा से आंधी उत्पन्न की। तत्काल (उसी क्षण) पूर्व, पिक्चम से झंझावत उठ कर अर्ध-योजन, (योजन), दो योजन और तीन योजन तक के पर्वत-शिखरों को उखाड़ती वृक्षों को उन्मूलन करती, चारों ओर ग्राम-नगरों को चूर्ण विचूर्ण करती आगे बढ़ी। किंतु महापुरुप के पृष्य-तेज से उसकी प्रचंड़ता बोधिसत्व के पास पहुँचते पहुँचते (इतनी निर्वल हो गई कि) उनके चीवर का कोना भी न हिला सकी। तब पानी में डुबाने की इच्छा से उसने भयंकर महा-वर्षा शुरू की। उसके दिव्य बल से ऊपर सौ (फिर) हज़ार तहों वाले बादल बरसने लगे। वर्षा की धाराओं के जोर से पृथ्वी में छेद पड़ गये। बन-वृक्षों की ऊपरी चोटियों तक बाढ़ आ गई, तो भी, (वह) महासत्त्व के चीवरों को ओस की बूँदों के समान भी न भिगो सका। उसके बाद पत्थरों की वर्षा की। बड़े-बड़े धुआं-धार जलते दहकते पर्वत-शिखर आकाश मार्ग से आये, लेकिन बोधि-सत्त्व के पास पहुंच कर दिव्य-पुष्पों के गुच्छे बन गये। उसके बाद आयुध-वर्षा आरम्भ की। एक धार, दिधार, असि (चतलवार), शक्ति, तीर आदि प्रज्वलित आयुध आकाश मार्ग से आने लगे; (लेकिन) बोधिसत्त्व के पास पहुँचकर (वह भी) दिव्यपुष्प बन गये। उसके बाद अक्नारों की वर्षा की। लाल लाल रंग के अक्नार

भार पराजय) १४५

आकाश से बरसने लगे; (लेकिन) बोधिसत्त्व के पैरों पर वह दिव्य-फृल बन कर बिखर गये। उसके बाद राख की वर्षा की। अत्यन्त उष्ण अग्निचूणं आकाश से बरसने लगा, (लेकिन) वोधिसत्त्व के चरणों पर वह चन्दन-चूणं बन कर गिर पड़ा। तब रेत की वर्षा की। घुंधवाती, प्रज्वलित, अति सूक्ष्म बालुका आकाश से बरमने लगी, (लेकिन) वोधिसत्त्व के चरणों पर वह दिव्यपुष्प बन गिर पड़ी। तब कीचड़ की वर्षा की। घुंधवाता प्रज्वलित कीचड़ आकाश से बरसने लगा; (लेकिन) बोधिसत्त्व के पैरों पर वह दिव्य-लेप बन गिर पड़ा। तब मार देव-पुत्र ने कुमार को भगाने की इच्छा से अन्धकार कर दिया। वह अन्धकार चारों तरह से घनघोर अन्धकार था, तो (भी) बोधिसत्त्व के पास पहुँच, सूर्य प्रभा से विनष्ट अधेरे की भाँति अन्तर्घान हो गया।

इस प्रकार मार जब वायु, वर्षा, पाषाण, हथियार, धधकती राख, बालू, कीचड़ अन्धकार की वर्षा से (भी) बोधिसत्त्व को न भगा सका तो (अपनी परिषद् में बोला) — "भणे! क्या खड़े हो। इस कुमार को पकड़ो, मारो, भगाओं" और इम प्रकार परिषद् को आज्ञा देकर, अपने आप गिरिमेखल हाथी के कन्धे पर बैट, (अपने) चक्र को ले, बोधिसत्त्व के पास पहुँच कर बोला— "सिद्धार्थ! इस आसन से उठ, यह '(आसन) तेरे लिए नहीं, मेरे लिए है।" महासत्त्व ने उसके वचन को मुन कर कहा— "मार! तू ने न दस पारमिताएँ पूरी कीं, न उपपारमिताएँ, न परमार्थ-पारमिताएँ ही, न तूने पांच महात्याग ही किये, न जातिहित न लोक-हित काम किये, न ज्ञान का आचरण किया। यह आसन तेरे लिए नहीं, मेरे लिए ही है।"

मार अपने को व के वेग को न रोक सका; और उसने महापुरुष पर चक्र चलाया। महापुरुष ने (अपनी) दस पारिमताओं का स्मरण किया; और उनके ऊपर, वं आयुध फूलों का चॅदवा बन कर ठहर गये। यह वही तेज चक्र था, जिसे यदि और दिनों मार कुद्ध होकर फेंकता तो एक ठोस पापाण-स्तम्भ को बाँसों के कड़ीर की तरह खंड खंड कर देता। जब वह बोधिमत्त्व के लिए मालाओं का चँदवा बन गया, तब बाकी मार-परिषद् ने आसन से भगाने के लिए बड़ी बड़ी पत्थर की शिलाएँ फेंकी। वह पत्थर की शिलाएँ भी, दस पारिमताओं का स्मरण करते ही महापुरुष के पास आकर, पूष्प मालाएँ बन कर, पृथ्वी पर गिर पड़ीं।

चक्रवाल के किनारे पर खड़े देवता-गण गर्दन पसार पसार सिर उठा उठा

कर देख रहे थे। "भो! सिद्धार्थ-कुमार का सुन्दर स्वरूप नष्ट हो गया। अब वह क्या करेगा?" 'पारमिताओं को पूरा करने वाले बोधिसत्त्वों के बुद्धत्व-प्राप्ति के दिन (जो) आसन प्राप्त होता है, वह मेरे लिए ही हैं कहने वाले मार से महा-पुरुष ने पूछा, "मार! तेरे दान का कौन साक्षी है?" मार ने मार-सेना की ओर हाथ पसार कर कहा--- "यह इतने जने साक्षी है।" उस समय "मैं साक्षी हूँ मै साक्षी हें कह कर मार-परिषद् ने जो शब्द किया, वह पृथ्वी के फटने के शब्द के समान था। तब मार ने महापरुष से पछा--'सिद्धार्थ ! तूने दान दिया है, इसका कौन साक्षी है ?' महापुरुष ने कहा, ''तेरे दान देने के साक्षी तो जीवित-प्राणी (--सचेतन) है लेकिन इस स्थान पर मेरे दान (दिये) का कोई जीवित साक्षी नही। दूसरे जन्मों में दिये दान (की बात) रहने दे। वेस्सन्तर-जन्म के समय मेरे द्वारा सात सप्ताह दिये गये दान की यह अचंतन ठोस महापृथ्वी भी साक्षिणी है, (और फिर) चीवर के भीतर से दाहने हाथ को निकाल, "वेस्सन्तर-जन्म के समय मेरे द्वारा सात सप्ताह तक दिये गयं दान की तू साक्षिणी है वा नहीं ?" कह, महाप्थ्वी की ओर हाथ लटकाया। महापृथ्वी ने "मैं तेरी तब की माक्षिणी हुँ", (इस प्रकार) मौ वाणी से, सहस्र वाणी से, लाख वाणी से, मार-बल को तितर-बितर करते हुए महा-नाद किया।

तब मार ने 'सिद्धार्थ ! तूने महादान दिया, उत्तम दान दिया है' कहा। वेस्सन्तर के दान पर विचार करते करते डेढ़ सौ योजन के शरीर वाले गिरिमेखल हाथी ने (दोनों) घुटने टेक दिये। मार-सेना दिशाओं विदिशाओं की ओर भाग निकली। एक मार्ग से दो जनों का जाना नहीं हुआ। वे शिर के आभरण तथा पहने वस्त्रों को छोड, जिधर मंह समाया, उधर ही भाग निकले।

देव-गण ने भागती हुई मार-सेना को देख मोचा—'मार की पराजय हुई. सिद्धार्थ-कुमार विजयी हुए। (आओ हम चलकर) विजयी की पूजा करें।' फिर नागों ने नागों को, गरुड़ों ने गरुड़ों को, देवताओं ने देवताओं को, ब्रह्माओं को (सन्देश) भेजा और हाथ में गन्ध माला ले, महापुरु पके पास, बोधि आसन के पास पहुँचे। इस प्रकार उनके वहाँ पहुँचने पर:—

उस समय प्रमुदित हो नाग-गण ने, "यह श्रीमान् बुद्ध की जय (हुई) और पापी मार पराजित हुआ" (कह) बोधिमण्ड में महर्षि की विजय उद्योषित की।

उस समय प्रसन्न हो गरुड़ ने, "यह श्रीमान् बुद्ध की जय (हुई) और पापी मार पराजित हुआ" (कह) बोधिमण्ड में महर्षि की विजय उद्घोषित की।

उस समय आनित्वत हो देव-गण ने, "यह श्रीमान् बुद्ध की जय (हुई) और पापी मार पराजित हुआ" (कह) बोधिमण्ड में महर्षि की विजय उद्घोषित की। उस समय आनित्वत हो ब्रह्माओं ने, "यह श्रीमान् बुद्ध की जय (हुई) और पापी मार पराजित हुआ" (कह) बोधिमण्ड में स्थिर चित (बुद्ध) की विजय उद्घोषित की।

शेष दस हजार चक्रवालों के देवता, माला-गन्ध-विलेपन से पूजा कर, नाना प्रकार की स्तुतियाँ करने लगे।

#### (६) वुद्ध-पद का लाभ

इस प्रकार महापुरुष ने मूर्थ के रहते रहते मार-मेना को परास्त किया। चीवर के ऊपर, गिरते हुए वोधिवृक्ष के अंकुर गिर रहे थे: जान पड़ना था, लाल मूंगों की (वर्षा से उनकी) पूजा हो रही है।

प्रथम याम में उन्हें पूर्व-जन्मों का ज्ञान हुआ; दूसरे याम में दिव्य-चक्षु विशुद्ध हुआ, और अन्तिम याम में उन्होंने **प्रतीत्य-समृत्याद**' का साक्षात्कार किया।

सो उनके बारह-पदों के प्रत्यय-स्वरूप (प्रतीत्य-समृत्पाद<sup>१</sup>) को आवर्त-विवर्त की दृष्टि से, सीधे (-अनुलोम) उलटे (---प्रतिलोम), विचार करते हुए, दस सहस्र लोक-धातु (---ब्रह्माण्ड), पानी की सतह तक, बारह बार कांपी।

महापुरुप ने दस सहस्र लोक-धातुओं को उन्नादित कर, दिन की लाली फटन समय बुद्धत्व (=सर्वज्ञता) का साक्षात्कार किया। उस समय, सारे दस सहस्र लोक-धातु सु-अलंकृत थे। पूर्व चक्रवाल के छोर पर ध्वजाएँ फहरा रही थीं। इन पताकाओं की प्रभायों पिश्चम चक्रवाल के छोर तक पहुँच रही थीं। इमी प्रकार पिश्चम चक्र-वाल के छोर पर फहराती (ध्वजाओं की प्रभाओं से) पूर्व चक्रवाल के छोर (प्रभासित हो रहे थे)। उत्तर चक्रवाल के छोर पर फहराती उत्तेजित ध्वजायें दक्षिण चक्रवाल के छोर को प्रभासित कर रही थीं। दक्षिण-चक्रवाल के छोर पर उड़ाई (पताकाओं की प्रभा) उत्तर चक्रवाल के छोर तक पहुँच रही थी। पृथ्वी तल पर उठाई गई ध्वजा पताकायें, ब्रह्म-लोक को छू रही थी,

### ' देखो, गहा-निदान-सुत्त (दीर्घ-निकाय)

और ब्रह्मलोक में उठाई पताकायें पृथ्वी तल पर पहुँच रही थीं। दस सहस्र चक-वाल में फूलदार वृक्षों पर फूल खिल गये, फलदार वृक्ष फलों के भार मे लद गये। (वृक्षों के) स्कन्ध में स्कन्ध-कमल खिल गये। शाखाओं में शाखा-कमल, लताओं में लता-कमल, आकाश में लटकने वाले कमल और शिला-तल को फोड़ कर ऊपर ऊपर सात सात होकर (खिलने वाले) दण्डकपृष्प भी (खिल) उठे।

दस सहस्र लोक धातु घुमा कर रक्ष्वी हुई माला के मदृश या सुप्रसारित पुष्प-शय्या के शदृश हो गये थे। चक्रवालों के बीच के आठ सहस्र 'लोकान्तर' (जो) पहले सात सूर्यों के प्रकाश से भी प्रकाशित नहीं होते थे; (अब) चारों ओर प्रकाशु से प्रकाशित (=-एकोभासा) हो रहे थे। चौरासी हजार योजन गहरा महासम्द्र भीठे जल वाला हो गया था। निदयों का बहना रुक गया। जन्मान्ध को स्प दिखाई देने लगा था। जन्म के बहरे शब्द सुनने लगे थे। जन्म के पंगु पाँव से (चलने) लग गये थे। (बंदियों की) हथकड़ी, बेड़ी आदि बन्धन टूट कर गिर पड़े। इस प्रकार अनन्त प्रभा-शोभा से पूजित (हो) अनेक प्रकार की आञ्चर्यकर घटनाएँ घटित हो रही थीं।

तब बुद्ध ने बुद्धत्व-ज्ञान का माक्षात् कर, सभी वृद्धों द्वारा कहे गय उदान (प्रीति-वाक्य) को कहा है:—

"दु:खदायी जन्म बार-बार लेना पड़ा। मैं संसार में (शरीर रूपी गृह को बनाने वाले) गृह-कारक को पाने की खोज में निष्फल भटकता रहा। लेकिन गृह-कारक ! अब मैने तुझे देख लिया। (अब) तू फिर गृह-निर्माण न कर सकेगा। तेरी सब कड़ियाँ टूट गई, गृह-शिखर विखर गया। चित्त निर्वाण प्राप्त हो गया; तृष्णा का क्षय देख लिया।"

यह तुषित देवलोक से आरम्भ करके यहाँ बोधिमण्ड में बुद्धत्व ( - सर्वज्ञता) प्राप्ति तक की बात 'अविदूरे निदान' कही जाती है।

# ग. सन्तिके निदान (१) बोधि-वृत्त के श्रासपास

लेकिन 'सन्तिके निदान' (क्या है )? "भगवान् श्रावस्ती' में अनाथ पिण्डिक

बलरामपुर से १० मील पर वर्तमान सहेट महेट (जिला गोण्डा, उत्तर प्रदेश।)

के आराम जेतवन में बिहार करते थे।" वैशाली' में महाबन की कूटागार शाला में विहार करते थे।" इस प्रकार उन उन स्थानों पर विहार करते समय का वृत्तान उन उन स्थानों पर मिलता ही है। जो कुछ इस विषय में कहा गया है, उसे भी आरम्भ से इस प्रकार समझना चाहिए:—

उम उदान (= प्रीति वाक्य) को कह कर (वहाँ) बैठे भगवान् के मन में हुआ—"मैं इस (बुद्ध) आसन के लिए चार असंखेय्य एक लाख कल्प दौड़ना रहा; इसी आसन के लिए मैंने इतने समय तक, अपने अलंकृत सीस को गर्दन में काट कर दिया; मुअञ्जित आँखों और हृदय-माम को निकाल कर प्रदान करता रहा. जालिय कुमार सदृश पुत्र, कृष्णाजिना कुमारी सदृश पुत्री माद्रीदेवी सदृश भार्या को दूसरों के दास बनने के लिए दिया। मेरा यह आमन जय-आसन है. श्रेण्ठासन है। यहाँ (इस आमन) पर बैठे मेरे मंकल्प पूरे हुए हैं। अभी मैं यहाँ से नहीं उठूंगा" (यह मोच) दसों खरब समापत्तियों (= ध्यानों) में रत, सप्ताह भर तक वहीं बैठे रहे। इमी के बारे में कहा है— "भगवान् सप्ताह-भर तक एक ही आसन से विस्वित सुख का आनन्द लेते हुए बैठे रहे।"

तब कुछ देवताओं के मन में ऐसा सन्देह उत्पन्न हुआ, 'सिद्धार्थ कुमार को अभी भी (कुछ योग) करना बाकी है। इसीसे वह आसन के मोह को नहीं छोड़ता है।' शास्ता ने देवताओं के संदेह को जान, उसे हटाने के लिए, आकाश में जाकर यसक-प्रातिहायं' दिखाई। महाबोधि-मण्ड में की गई यह प्रातिहायं, (देह-) सम्बन्धियों के समागम के समय पर की गई प्रातिहायं, और पाटिकपुत्र (परिब्राजक) के ममागम पर की गई प्रातिहार्य—ये सब प्रातिहार्य, गण्डम वृक्ष के नीचे की गई यसक-प्रातिहायं जैसी ही हुई थी। इस प्रकार इस प्रातिहार्य से देवताओं के संदेह को दूर कर, शास्ता ने (वज्र—) आसन से जरा थोड़ा पूर्व की ओर 'उत्तर-दिशा-भाग' में खड़े हो सोचा—'इस स्थान पर मैंने सर्वज्ञताज्ञान प्राप्त किया।' फिर चार असंखेय्य एक लाख कल्प तक परी की गई पारमिताओं की फल प्राप्ति के स्थान

<sup>े</sup>बसाढ़ (जिला मुजफ्फरपुर) के प्रायः २ मील उत्तर वर्तमान कोल्हुआ, जहाँ आज अशोक-स्तम्भ खड़ा है।

<sup>ै</sup> विनयपिटक, महावग्ग।

<sup>ै</sup> दिव्य-चमत्कार।

को निर्निमेप दृष्टि से देखते सप्ताह बिता दिया। इसीलिए स्थान का नाम 'अनि-मिस-चेतिय' ( अनिमेष चैत्य) हो गया।

तब (वज्र—) आसन और खड़े होने के स्थान के बीच की भूमि को चंक्रमण-भूमि बना पूर्व से पश्चिम को रतन भर चौड़े, रत्न-चंक्रमण पर चंक्रमण करते हुए सप्ताह बिताया। उस स्थान का नाम 'रत्न-चंक्रमण चेतिय' पड़ा।

चौथे सप्ताह में, देवताओं ने बोधि से पिश्चमोत्तर दिशा में रत्त-घर बनाया। वहीं (शास्ता ने) आमन पर बैठ, अभिधर्म-पिटक को—विशेष रूप में अनन्त कम वाले समन्त पट्टान को बिचरते हुए सप्ताह बिताया। इस विषय में आभि-धर्मिकों का कथन है—''रत्नधर रत्नमय-गृह का नाम नहीं है; बिल्क (अभिधर्मे के) सात प्रकरणों का मंग्रह-स्थान ही रत्न-घर है।' चूिक यहाँ दोनों ही अर्थ ठीक लग जाते हैं, इसलिए दोनों ही अर्थ ग्रहण करने चाहिए।' उसके बाद उस स्थान का नाम 'रत्नधर-चेतिय' पडा।

### (२) अजपाल वरगद के नीचे

इस प्रकार बोधि-वृक्ष के ही समीप चार सप्ताह बिता कर, पाँचवे सप्ताह (भगवान्) बोधि-वृक्ष से (चलकर) जहाँ अजपाल बरगढ (चन्यप्रोध) है, वहां चले गये। वहाँ भी धर्म पर विचार करते तथा विमुक्ति सुख का आनन्द लेते ही बैठे रहे। उस समय देवपुत्र मार ने इतने समय तक (शास्ता का) पीछा करके, मौका ढूंढ़ते हुए भी, इनमें कोई दोष न देख, सोचा—'अब यह मेरे अधिकार से बाहिर हो गये।' और खिन्न हो, महामार्ग पर बैठे बैठे सोलह बातों का ख्याल कर, पृथ्वी पर सोलह रेखाएँ खैची। "मैंने इसकी तरह दान। पारिमता पूरी नहीं की; इसीलिए मैं इसके जैसा नहीं हुआ" यह (सोच) एक रेखा खीची। वैसे ही "मैंनं इसकी तरह शील-पारिमता, नैप्कम्य-पारिमता, प्रज्ञा-पारिमता, वीर्य-पारिमता, शान्ति पारिमता, सत्य-पारिमता, अधिष्ठान-पारिमता, मैंत्री पारिमता, उपेक्षा-पारिमता पूरी नहीं की; इसीलिए मैं इस जैमा नहीं हुआ" (सोच) दसवीं रेखा खींची। "मैंने इसकी तरह (श्रद्धा इन्द्रिय आदि) इन्द्रियों की उन्नत अनुन्नन अवस्था सम्बन्धी असाधारण ज्ञान की प्राप्ति के आश्रय भूत दस पारिमताओं की

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>अभिधर्म-पिटक का एक ग्रन्थ ।

पूर्ति नहीं की; इसलिए में इस जैसा नहीं हुआ" (मोच) ग्यारहवीं रेखा खैची। वैसे ही 'मैंने इसकी तरह असाधारण आशय, अनुशय ज्ञान पा, महाकरुणा समापत्ति (= घ्यान) ज्ञान, यमक-प्रातिहार्य ज्ञान; अनावरण-ज्ञान तथा सर्वज्ञता ज्ञान की प्राप्ति के आश्रय दस पारमिताओं की पूर्ति नहीं की। इसीलिए मैं इस जैसा नहीं हुआ" (मोच) सोलहवी रेखा खीची। इस प्रकार, इन कारणों से (देवपुत्र मार) महामार्ग पर सोलह लकीरें खैचते बैठा रहा।

उस समय, तृष्णा, अरित तथा रगा ( - राग) नामक मार की (तीनों) कन्याओं ने "हमारा पिता दिखाई नहीं दे रहा है, वह इस समय कहाँ है" (सोच) इ्क़्ते हुए उसे खिन्न-चित्त भूमि कुरेदने ( - लिखते) देखा। उन्होंने पिता के समीप जा पूछा---"तान! आप किस लिए दुःखी तथा खिन्न-चित्त है?"

"अम्मा! यह महा-श्रमण मेरे अधिकार में बाहिर हो गया। इतने समय तक देखते रहते भी इसके छिद्र नहीं देख सका। इसीसे मैं दुखी तथा खिन्नचित्त हुँ" "यदि ऐसा है, तो सोच मत करो। हम इसे अपने वश में करके ले आयेंगी।"

"अम्मा ! इसे कोई वद्य में नहीं कर सकता । यह पुरुष अचल श्रद्धा मे प्रति-प्टित है।"

"तात! हम स्त्रियाँ है। हम उसे अभी राग आदि के पाश में बाध कर ले आयँगी। आप चिता न करें" (यह) कह भगवान् के पास जा उन्होंने पूछा! "श्रमण! हमें अपने चरणो की सेवा करने दो।"

भगवान् ने न उनके कथन को मुना, न ऑख खोलकर (उनकी अंट) देखा। वह अनुपम, उपाधिक्षीण (= निर्वाण) में रत हो, विमुक्तिचित्त, विवेक (= एकान्त) मुख का अनुभव करते बैठे रहे। तब मारकन्याओं ने सोचा—'पुरुषों की रुचि भिन्न भिन्न होती है। किसी को कन्यायें प्रिय लगती है. किसी को नव तरुणियाँ और किसी को बीच की आयु की मध्यवस्यस्काये और किसी को प्रौढ़ायें। (आओ) हम इसे भिन्न भिन्न प्रकार से प्रलोभन दें।" तब उन्होंने सौ सौ रूप धारण कियं। कुमारी बनी, अप्रसृता हुई, एक बार प्रसूता, दो बार प्रसूता, मध्यवयस्का तथा प्रौढ़ा स्त्रियें बन बन कर छ बार भगवान् के पास आ कर पूछा—"श्रमण! हमें अपने चरणों की सेवा करने दो!" भगवान् ने उस (कथन) को भी मन में नहीं किया। वह उस अनुपम, उपाधिक्षीण (= निर्वाण) में रत, विमुक्ति-चित्त ही रहे।

१५२ (निदान-कथा

(इस विषय में ) कोई कोई आचार्य कहते हैं—" उन्हें बूढ़ी स्त्रियों के स्वरूप में देख, भगवान् ने अधिष्ठान किया; कि यह खिष्डत दन्त और श्वेत केशा हो जायें" किन्तु यह (कथन) ग्रहण करने योग्य नहीं है, क्योंकि बुद्ध इस प्रकार का अधिष्ठान नहीं करते। हाँ, भगवान् ने "तुम जाओ। काहे यह सब प्रयत्न करती हो? जो विरागी नहीं है उन लोगों के सन्मुख यह सब करना चाहिए। तथागत का राग नष्ट हो गया, ढेष (=क्रोध) नष्ट हो गया; मोह नष्ट हो गया" कह अपनी चित्तशृद्धि के विषय में कहा:—

"जिसके जय को पराजय में बदला नहीं जा सकता, जिसके जीते (राग्, द्वेष, मोह फिर) नहीं लौट सकते; उस बे-निशान (अपद ःस्थान-रहित), अनन्त-दर्शी बुद्ध को किस रास्ते पा सकोगे? जाल रचने वाली जिसकी विषय रूपी तृष्णा कहीं भी ले जाने लायक नहीं रह गई; उस अपद, अनन्तदर्शी बुद्ध को किस रास्ते से पा सकोगे?

इन धर्म-पद के बुद्ध-वग्ग (१४) में आई दो गाथाओं को कह धर्मोपदेश किया। तब वे मार-कन्यायें हमारे पिता ने सत्य ही कहा था, "अरहत् मुगत को राग (के बन्धन) में लाना आसान नहीं।" (सोच) पिता के पास चली गई। भगवान् भी मप्ताह बिता कर वहाँ से मुचलिन्द वृक्ष के नीचे चले गये।

### (३) मुचलिन्द वृत्त के नीचे

उस समय सप्ताह भर की बदली उत्पन्न हो गई। मर्दी आदि में बचने के लिए नाग राज मुचलिन्द ने फन तान सात गेंडुरी बनाई। उसमें गन्धकुटी में बाधारहित विचरने की तरह, विमुक्ति सुख का आनन्द लेते हुए, (भगवान् ने) सप्ताह बिताया फिर राजायतन (—वृक्ष) के पास पहुँच, वहाँ भी विमुक्ति सुख का आनन्द लेते हुए बैठे रहे। इस प्रकार यह सात सप्ताह पूरे हुए। इन सात सप्ताहों में (भगवान्) ने न मुख धोया, न शरीर-शुद्धि की, न भोजन ही किया। (सब समय) (सारे समय को) ध्यान-सुख, मार्ग सुख और फल (—प्राप्ति) के सुख में ही व्यतीत किया।

तब सात सप्ताहों के बीतने पर, उनचासवें दिन शास्ता को मुंह धोने की इच्छा हुई। देवेन्द्र शक्र ने हर्रे लाकर दी। शास्ता ने उसे खाया। उससे उन्हें शौच ( = शरीर शुद्धि) हुआ। तब शक्र ने ही नागलता की दातुन (दन्तकाष्ठ) और मुख धोने के लिए पानी ला दिया। बुद्ध उस दातुन को कर, अनोतत्त-दह ( = सरोवर) पर पानी में मुंह धो, फिर राजायतन के नीचे बैठे।

### (४) धर्म-प्रचार

उस समय तपस्सु और भिल्लिक नामक दो व्यापारी, पाँच सौ गाड़ियों के साथ उत्कल' देश में पश्चिम-देश ( = मध्य देश) को जा रहे थे। उनके ज्ञाति-सम्बन्धी, देवनाओं ने गाड़ियां रोक बुद्ध के लिए आहार तैयार करने के लिए उन्हें उत्साहित किया। उन्होंने जाकर, सत्तू और पूए ( = मधुपिण्ड) ले, शास्ता के पास जा, खडे होकर प्रार्थना की, "भन्ते! भगवान्। कृपाकर इस आहार को ग्रहण करें।"

(मुजाता के) खीर के ग्रहण करने के दिन ही भगवान् के पात्र अन्तर्धान हो गये थे। इसलिए भगवान् ने मोचा—'तथागत हाथ में तो आहार ग्रहण नही करने; मैं किम (बरतन) में आहार ग्रहण करूँ?'' तब उनके विचार को जान कर चारों दिशाओं के चारों महाराजा इन्द्र नील मणि के बने पात्र को ले आये। भगवान् ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। फिर मूंगे वर्ण के पापाण के चार पात्र ले आये। चारो देवपुत्रों पर अनुकम्पा करने के लिए भगवान् ने चारो पात्रों को लं, एक दूसरे के उपर रख अधिष्ठान किया कि वह एक हो जायें। चारों पात्र मुख द्वार पर प्रकट (चार) रखाओं वाले हो, बिचले (पात्र) के परिमाण के एक पात्र बन गये। भगवान् ने उम मूल्यवान् पत्थर के पात्र में आहार ग्रहण किया। भोजन करके (दान) अनुमोदन किया। दोनों भाई बुद्ध तथा धर्म की शरण जाने से दो वचन के उपासक हुए। तब उनमें से एक के 'भन्ते! (पूजा) के लिए कुछ दें कहने पर, भगवान् ने सिर पर दाहने हाथ को फेर कर (अपने कुछ) बालों ( = केश) को दिया। उन्होंने अपने नगर में पहुँच उस केश को भीतर रख. (उपर से) चैत्य बनवाया।

सम्यक सम्बुद्ध भी वहाँ से उठ, अजपाल न्यग्रोध के पास जा, वहाँ न्यग्रोध (वृक्ष) के नीचे बैठे। तब वहाँ बैठते ही उनके मन में अपने अनुभूत धर्म की गम्भी-रता का विचार उत्पन्न हुआ। "(सब) बुद्धों के अम्यस्त इस धर्म का मैंने अनुभव

<sup>ं</sup> उड़ीसा ।

<sup>ं</sup> संघ के न होने से वह बुद्ध और धर्म दो की ही शरण गए।

किया है...' (इस प्रकार) दूसरों को धर्मोपदेश देने की अनिच्छा का विचार ( = वितर्क) उत्पन्न हुआ। तब महम्पित ब्रह्मा ने "अरे! लोक नादा हो जायगा, अरे! लोक विनाश हो जायगा" कहते, दस महस्र चक्रवालों से शक्र-सृयास—सन्तु- पित-सृनिर्मित-वशवर्ती-महाब्रह्माओं को ले कर, शास्ता के पास जा, "भन्ने! भगवान्! धर्मोपदेश करें। सृगत! धर्मोपदेश करें इत्यादि क्रम से धर्मोपदेश करने की प्रार्थना की।

#### (४) वनारस सारनाथ

शास्ता उसे प्रतिज्ञा दे सोचने लगे, "मैं पहले किसे धर्मोंपदेश करूँ ?" "इस धर्म को आलार-कालाम शीघ्र ही जान लगा" सोच कर देखा, तो पता लगा कि उसे मरे एक सप्ताह हो गया। तब उहक के बारे में ख्याल आया। मालूम हुआ, वह भी (उसी) रात को मर गया। (तब) सोचा—"पञ्चवर्गीय शिक्षुओं ने मेरा बहुत उपकार किया है।" पञ्चवर्गीय भिक्षुओं के बारे में प्रश्त हुआ, वह इस समय कहाँ है ?" सोचते हुए, बाराणसी (बनारस) के मृगदाव में (विहरते हैं) जान; वहाँ जाकर धर्मचक प्रवर्तित करने का विचार किया।

कुछ दिन तक बोधिमण्ड के आम पाम ही भिक्षाचार कर विहार करने रहे। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन बनारन पहुँचने के विचार मे, चतुर्दशी को प्रात काल तड़के ही (= समय) पात्र चीवर ले, अठारह योजन के मार्ग पर चल पड़े। रास्ते में उपक नामक आजीवक को देख कर, उसे अपने 'वृद्ध' होने की बात कह, उसी दिन शाम के समय ऋषिपनन पहुँचे।

पञ्चवर्गीय-भिक्षुओं ने तथागत को दूर से आते देख निञ्चय किया—
"आयुष्मानो! यह श्रमण गौतम वस्तुओं के अधिक लाभ के लिए मार्ग-भ्रष्ट
हो परिपूर्ण शरीर, मोटी इन्द्रियों वाला, मुवर्ण-वर्ण हो कर आ रहा है। हम उसे
अभिवादन आदि न करेंगे। लेकिन महाकुल-प्रमुत होने से यह आसन का अधिकारी है; अतः हम इसके लिए खाली आसन बिछा देंगे।"

भगवान् ने देवों महित (सारे) लोक के चित्त की बात जान सकने वाले

<sup>ं</sup> वर्तमान सारनाथ, बनारस।

<sup>&</sup>lt;sup>े</sup> उस समय के नग्न साधुओं का एक सम्प्रदाय।

ज्ञान से सोच कर उन (पंचवर्गीयों) के विचार को जान लिया। तब उन्होंने समान रूप से सब देव मनुष्यों तक पहुँचने वाले मैत्री-पूर्णचित्त को, विशेष रूप से पंचवर्गीयों की ओर फेरा। भगवान् के मैत्री-चित्त से स्पृष्ट हो, तथागत के समीप आते आते वह अपने निश्चय पर दृढ़ न सह सके और उन्होंने अभिवादन प्रत्युत्थान आदि सब कृत्यों को किया। लेकिन 'सम्बुद्धत्त्व' प्रान्ति' का उन्हे ज्ञान न था; इसलिए वह (तथागत को) केवल नाम लेकर अथवा 'आवुसों ( = आयु-प्मान्) कह कर सम्बोधन करने थे।

## (६) प्रथम-उपदेश : धर्मचक प्रवर्तन

तब भगवान् ने उन्हें "भिश्रुओं! तथागत को नाम से अथवा 'आवुस' कह कर सत पुकारों। भिक्षुओं! तथागत अर्हत् हैं, सस्यक् सम्बुद्ध हैं कह, अपने बुद्ध होने को प्रगट किया। बिछे श्रेष्ट बुद्धासन पर बैठ, उत्तरापाड़ नक्षत्र (आपाढ़ी पूर्णिमा के दिन) अठारह करोड़ ब्रह्माओं से चिरे हुए पञ्चवर्गीय स्थिवरों को सम्बोधित कर धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र" का उपदेश किया। उनमें से स्थिवर अञ्जाकौडिन्य उपदेशानुसार ज्ञान का विकास करते हुए, सूत्र की समाध्ति पर अठारह करोड़ ब्रह्माओं सहित स्रोतआपित फल में स्थित हुए। तब बुद्ध वर्षा-काल के लिए बहीं ठहर गये। अगले दिन बप्प स्थिवर को उपदेश करने विहार में ही बैठे रहे। शेष चार जने भिक्षा मांगने गये। बप्प स्थिवर पूर्वाह्म में ही सौठे योतआपित्त फल को प्राप्त हुए। इसी त्रम से अगले दिन भिद्ध स्थिवर, फिर अगले दिन महानाम स्थिवर, फिर अगले दिन अश्विजत् महा स्थिवर—सब को स्रोतआपित्त फल में स्थित कर, पक्ष के पाँचवें दिन, पाँचों जनों को एकत्र कर अनन्त-लक्षण सूत्र का उपदेश किया। देशना की समाध्ति पर पाँचों स्थिवर अर्हत्-फल में स्थित हुए।

तब शास्ता ने यश कुल-पुत्र की योग्यता ( = उपिनस्मय) देख, उसी रात विरक्त हुए, घर छोड़ कर निकले (यश) को, "यश! आ।" कह बुलाया। उसी रात को उसे स्रोतआपित-फल, (और) अगले दिन अहंन्-फल में प्रतिष्ठित कर, उसके और भी चौवन (५४) मित्रों को "भिक्षुओ! आओ"—वचन द्वारा प्रक्रज्या देकर 'अहंत्व' प्राप्त कराया।

'संयुक्त नि० ५५ : २ : १ विनय महावग्ग (महाक्कन्धक) ।

## (७) उरुवेला की स्रार

इस प्रकार लोक में इकमठ अर्हत हो गये। वर्षा-वास की समाप्ति पर शास्ता ने 'प्रवारणा' 'कर, "भिक्षुओ,! चारिका करो . . ." (कह) भिक्षुओं को साठ दिशाओं में भेज. स्वयं उरुबेल को जाते हुए, मार्ग में कप्पासिय वनमंड में तीम भद्रवर्गीय कुमारो को दीक्षित (=विनीत) किया। उन (कुमारों) में जो सबसे पिछला था, वह स्रोतापन्न जो सर्वश्रेष्ठ था वह अनागामी हुआ। उन सब को भी "भिक्षुओं अओ।" वचन से ही प्रव्रजित कर, (भिन्न भिन्न) दिशाओं में भेज, स्वयं उरुवेल पहुंच (वहाँ) तीन महम्न पाँच सौ प्रातिहार्य (= चमत्कार) दिखा, सहस्रों जटिलो महित उरुवेल काश्यप आदि तीन जटिल भाइयों को विनीत कर 'भिक्षुओं! आओं—वचन से ही (उन्हें भी) प्रव्रजित कर गया-शीर्ष पर बैठ, आदिप्त-पर्याय(—सूत्र) ' के उपदेश से (उन्हें) अर्हत्-भाव में प्रतिष्ठित कराया। फिर उन महम्न अर्हतों के साथ (राजा) बिम्बिसार को दी हुई प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए राजगृह नगर के समीप स्थित लट्ठिवन-उद्यान में पहुँचे

## (=) राजा विम्विसार का बौद्ध होना

राजा अपने माली के मुंह से बुद्ध के आने की बात सुन, बारह नहुन (= नियुत) ब्राह्मण-गृहपितयों के साथ, बुद्ध के पास पहुँचे। उनके चक्र से अंकिन तल वाले, सुनहले वस्त्र के चँदवे के समान प्रभा-पुज प्रसारित करने वाले, चरणों में सिर से प्रणाम कर परिषद् सहित एक ओर बैट गया। तब उन ब्राह्मण-गृहपितयों के मन में यह (गका) हुई—'क्या उरुवेल-काश्यप महाश्रमण (गौतम) का शिष्य है अथवा महाश्रमण उरुवेल काश्यप का (शिष्य)? भगवान् ने अपने चित्त से उनके चित्त के विनर्क को जान (उरुवेल काश्यप) स्थिवर को 'गाथा' में कहा—

"उरुवेल-वासी! तपः कृशों के उपदेशक! क्या देख कर (तुमने) आग छोड़ी ? काश्यप! तुमसे यह बात पूछता हूँ, तुम्हारा अग्नि-होत्र कैसे छूटा '?"

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> वर्षा-समाप्ति पर विदायगी। <sup>१</sup> गया सीस, गया का ब्रह्मयोनि पर्वत है। <sup>९</sup> मगघ की राजघानी।

<sup>े</sup> महावग्ग (महाखन्धक) । <sup>\*</sup> संयुक्त नि० ४३:३:६ । <sup>\*</sup> नहुत=दस हजार ।

स्थिवर ने भगवान् का अभिप्राय समझ कर कहा:—"रूप; शब्द, रस, काम-भोग, तथा स्त्रियाँ ये सब यज्ञ से (मिलती हैं), ऐसा कहते हैं। लेकिन (उक्त) उपाधियाँ मल हैं, यह जान कर, विरक्त चित्त हो, मैंने यज्ञ करना तथा हवन करना छोड़ दिया।"

इस गाया को कह अपने शिष्य-भाव के प्रकाशनार्थ, तथागत के चरणों में मिर रख, "भन्ते! भगवान्! आप मेरे गुरु (=शास्ता) है, मैं आपका शिष्य हैं" कह. आकाश में एक-ताल, दो-ताल-तीन-ताल. . . . . मात-ताल ऊँचे तक, मात बार चढ़ उतर कर, तथागत को प्रणाम कर, एक ओर बैठ गया। इस प्रकार के चमत्कार को देख, लोग कहने लगे "अहो बुद्ध! महाप्रतापी हैं: जिन तथागत ने इम प्रकार के दुराग्रही, अपने को अर्हत् समझने वाले उरुवेल काश्यप को भी उमके मत रूपी जाल को काट कर, दीक्षित किया! भगवान् ने "न केवल अभी मैने उरवेल-काश्यप का दमन किया है, अतीत-काल में भी किया है।" कह, तथा इस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए महानारद काश्यप जातक कह, चार आर्य सत्यों का प्रकाश किया। ग्यारह नहुत (ब्राह्मण-गृहपतियों) महित मगध-नरेश (बिम्बिन्सार) स्रोतआपितफल में प्रतिष्ठित हए। एक नहुत उपासक हुए।

बुद्ध के पास बँठे ही बैठे राजा (बालक-पन में अपने मन में उठी) पाँच इच्छाओं को कह, त्रिशरण ग्रहण कर, अगले दिन के लिए निमन्त्रण दे, आमन से उठ, भग-वान् की प्रदक्षिणा कर चला गया। अगले दिन, जिन्होंने तथागन को देखा था, वे भी—सभी अठारह करोड़ राजगृह-निवासी तथागत को देखने की इच्छा में प्रात काल ही राजगृह में यिष्ट-वन को गये। तीन गव्यूनि मार्ग (भी) पर्य्याप्त नहीं था। सारा यिष्टिवन उद्यान हमेशा भरा रहता था। जन समूह भगवान् के सुन्दर स्वरूप को देखते तृष्त नहीं होते थे। यह रूप का प्रकरण (= वर्ण-भूमि) है। ऐसे स्थान पर लक्षण-अनुव्यञ्जनादि के विस्तार के साथ तथागत के दारीर के सारे मीन्दर्य का वर्णन करना चाहिए।

<sup>&#</sup>x27;जातक (५४४)।

<sup>&#</sup>x27;क्या ही अच्छा होता, यदि मं राज्यभिषिक्त होता' आदि पाँच इच्छाएँ (महावग्ग) ।

<sup>े</sup>राजगृह नगर के समीपवर्ती जिठयाँव (लिठ्ठिवन उद्यान)।

इस प्रकार बुद्ध (दस बल) के सुन्दर शरीर के दर्शन के लिए आने वाले जन-ममूह से उद्यान के और मार्ग के निरन्तर भरे रहने में एक भिक्षु को भी बाहिर निकलने का अवकाश नहीं रहा। उस दिन भगवान को निराहार रह जाने की सम्भावना थी। ऐसा न होने देने के लिए, शक का आमन गर्म हुआ। देवेन्द्र ने विचार करके. (आमन गर्म होने के) कारण को जाना: और ब्राह्मण तरुण ( == माणवक) का रूप धारण कर, बुद्ध-धर्म-संघ की स्तृति करने हुए, बुद्ध (दस-बल धारी) के सामने उतर देव-बल से अपने लिए जगह कर गाथा बना कहा:—

अनासक्त ( = विप्रमुक्त) संयमयुक्त पुराने जटाधारियों ( = जटिलों ) के साथ ( = सिंगी-निकश) तप्त सुवर्ण (सुवर्ण सदृश) संयमी ( = दिमत) भगवान् राजगृह में प्रवेश कर रहे हैं।

मुक्त, विप्रमुक्त, पुराने जटिलों के साथ तप्त सुवर्ण से रूपवान् मुक्त भग-वान् राजगृह में प्रवेश कर रहे हैं।

उत्तीर्ण (=पार-प्राप्त) विप्रमुक्त, पुराने जटिलों से युक्त, तप्त सुवर्ण जैसे रूपवान् उत्तीर्ण भगवान् राजगृह में प्रवेश कर रहे हैं।

दस-वास (वाले); दस-बल (-धारी), दस धर्मों के ज्ञाता, दस गुणों से युक्त, सहस्र अर्हतों के साथ भगवान् राजगृह में प्रवेश कर रहे है।

उक्त गाथाओं से बुद्ध का गुणानुवर्णन करते हुए (देवेन्द्र) आगे आगे चल रहे थे। लोगों ने ब्राह्मण तरुण (माणवक) के रूप की सुन्दरता देख 'यह माण-वक अत्यन्त मुन्दर है, हमने इसे पहले नहीं देखा' सोच, पूछा:— "यह माणवक कहाँ से (आया) है? किस का है?" इसे मुन माणवक ने यह गाथा कही:—

लोक में जो धीर हैं, सर्वत्र संयत हैं, अर्हत् है, सुगत हैं; अद्वितीय बुद्ध है---में उनका सेवक (परिचारक) हूँ।

एक सहस्र भिक्षुओं के साथ बुद्ध (=शास्ता) ने, शक द्वारा बनाये गये मार्ग मे राजगृह में प्रवेश किया। राजा ने बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-मंघ को भोजन (=महादान) दे (प्रार्थना की)—"भन्ते! मैं बुद्ध-धर्म—संघ (=ित्ररत्न) के बिना न रह सकूंगा। समय वे समय, भगवान् के पास आउँगा। यिष्ठ (=लट्ट)वन उद्यान बहुत दूर है। लेकिन हमारा वेणुवन उद्यान अधिक दूर नहीं है। वहाँ आना जाना

सहज है। बुद्ध के योग्य निवासस्थान है। भगवान्! आप उमे स्वीकार करें।"
(कह) सोने के झारी में, पुष्प गन्य से सुवासित, मिण के रंग जल को ले कर वेणुवन उद्यान का दान करने हुए, बुद्ध ( ≂ दशबल) के हाथ में जल डाला। उसी आराम
की स्वीकृति से बुद्ध धर्म (=शासन) ने (लोक में) जड़ पकड़ी—(इसीलिए)
पृथ्वी काँपी। जम्बृदीप में वेणुवन को छोड़ और किसी निवास (चश्यनासन)
के ग्रहण करने के समय पृथ्वी नही काँपी। सिहल (ताभ्रपणीं) में भी महाविहार के अतिरिक्त और किसी शयनासन के ग्रहण करते वक्त पृथ्वी नही काँपी। (भगवान्) वेणुवन को ग्रहण कर, राजा (के दान) का अनुमोदन कर, आसन से उठ,
भिक्षमंघ सिहत वेणुवन को चले गये।

## (९) सारि-पुत्र श्रीर मीद्गल्यायन की प्रब्रज्या

उस समय अमृत की खोज में लगे हुए सारिपुत्र मौद्गल्यायन—दो परि-बाजक राजगृह के ममीप रहते थे। उनमें से (एक) सारिपुत्र ने अश्वजित् स्थविर को भिक्षा-चार करते देखा। वह प्रसन्न-चित्त हो, उनका सत्सङ्ग कर उनसे 'जो हेतुओं से उत्पन्न धर्म हैं...... (= ये बम्मा हेतुच्यभवा....) गाथा को मुन स्रोतआपित फल में प्रतिष्ठित हुए। उन्होंने अपने मित्र मौद्गल्यायन परित्राजक को भी वह गाथा कही। वह भी स्रोतआपित-फल में प्रतिष्ठित हुए। वह दोनों ही (अपने पूर्व आचार्य) सञ्जय से भेंट कर, अपनी मंडली के साथ शास्ता के पाम जा प्रव्रजित हुए। उनमें से महामौद्गल्यायन (एक) सप्ताह मे ही अर्हत्व को प्राप्त हुए। सारिपुत्र पन्द्रह दिन में। शास्ता ने उन दोनों को प्रधान शिष्य (= अग्र-श्रावक) बनाया। मारिपुत्र स्थिवर ने जिस दिन अर्हत् पद प्राप्त किया, उमी दिन (बद्ध) शिष्यों का सम्मेलन किया गया।

### (१०) शुद्धोदन का संदेश

तथागत के उसी वेणुवन उद्यान में विहार करते समय, शुद्धोदन महाराज ने मुना—''मेरे पुत्र ने छः वर्ष तक दुष्कर तपस्या कर, बुद्ध के उत्तम पद को प्राप्त

ै सिहल द्वीप में महास्यविर महेन्द्र को प्रवत्त प्रथम विहार ैये धम्मा हेतुप्पभवा तेसं हेतु तथागतो आह ! तेसं च यो निरोधो, एवं बादी महासमगो। किया है। वह धर्म-उपदेश का प्रारम्भ (धर्मचक्रप्रवर्तन) कर, राजगृह के समीप वेणुवन में विहार करता है"। फिर एक मंत्री (=अमात्य) को बुला कर कहा:—"अरे! आओ, तुम एक हजार आदिमयों को साथ ले, राजगृह जाकर मेरे वचन से, मेरे पुत्र को कहो—'आपके पिता महाराज शुद्धोदन (आपका) दर्शन करना चाहते हैं', कह और मेरे पुत्र को (बुलाकर) ले कर आओ।"

"अच्छा देव!" कह उसने राजा के वचन को शिरोधार्य किया। फिर वह एक हजार आदिमयों को साथ ले, शीघ्र ही साठ योजन रास्ते को पार कर (राजगृह) पहुँचा। बुद्ध (उस समय) (भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक, उपािमका) चार प्रकार की परिषद् के बीच बैठ, धर्म उपदेश कर रहे थे। उसी समय वह विहार में प्रविष्ठ हुआ। उसने 'राजा का भेजा सन्देशा अभी पड़ा रहे' मोच पिरपद् के अन्त में खड़े खड़े शास्ता का धर्म उपदेश सुना; और खड़े ही खड़े हजार आदिमयों सिह्त अर्हत् पद प्राप्त कर उसने प्रक्रज्या माँगी। भगवान् ने 'भिक्षुओ! आओ' कह हाथ पसारा। उसी समय वे सब योगबल में पात्र-चीवर-धारी हो गये। सौ वर्ष के स्थिवर (=बुद्धिभक्ष्व) जैसे हो गये।

'अहंत् पद प्राप्त होने पर आर्य-लोग मध्यस्थ भाव को प्राप्त हो जाते हैं', इमिलिए उसने राजा के भेजे मन्देश को नहीं कहा। राजा ने 'न गया हुआ (अमात्य) ही लौटता है, न कोई समाचार ही सुनाई देता हैं सोच; 'अरे! आ, तू जां कह, उसी प्रकार से दूसरा अमात्य भेजा। वह भी जा कर, पूर्व प्रकार से परिषद् सहित अहंत्-पद को प्राप्त हो चुप रह गया। राजा ने इसी प्रकार हजार हजार मन्प्यों के साथ नौ अमात्य भेजे! मब अपना अपना (आत्मोन्नित का) काम ममाप्त कर, चुप्पी साध, वहीं विहरने लगे। कोई लौट कर समाचार भी कहने वाला न मिलने से, राजा सोचने लगा—"इतने आदिमियों ने मेरे प्रति स्नेह का भाव रखते हुए भी कोई समाचार तक नहीं दिया, तो अब कौन मेरे वचन को करेगा?" (इस प्रकार सोचते हुए) सारी राजकीय परिषद् पर विचार करते हुए, उसने काल उदायी को देखा। वह राजा का सर्वार्थसाधक, (प्राइवेट सेकेटरी) आन्तरिक, अतिविश्वासी अमात्य था। वह बोधिसत्त्व के साथ एक ही दिन पैदा हुआ था (और) साथ का धूली-खेला मित्र था। राजा ने उसे बुलाया तात,! काल-उदायी! मैं अपने पुत्र को देखना चाहता हूँ, नौ हजार आदिमयों को भेजा। एक आदिमी भी आ कर समाचार ( = शासन) भी कहने वाला नहीं है। शरीर

का कोई ठिकाना नहीं। मैं जीते जी पुत्र को देख लेना चाहता हूँ। क्या मेरे पुत्र को मुझे दिखा सकोगे?"

"देव ! दिला सकृंगा, यदि साधु बनने (=प्रब्रज्या छेने) की आज्ञा मिले।" "तात ! तू प्रव्रजित (हो) या अप्रव्रजित, मेरे पुत्र को लाकर दिला।" "देव ! अच्छा" (कह) वह राजा का सन्देश (=शासन) छे, राजगृह गया और बुद्ध (=शास्ता) के धर्म उपदेश के समय सभा (परिषद्) के अन्त मे खड़ा हो, धर्म मुन, माथियों (=परिवार) सहित अर्हत्फल को प्राप्त हो "भिक्षु! आओ" के वचन मे साधु (=प्रव्रजित) हुआ।

भगवान् ने (=शास्ता) बुद्ध हो कर पहला वर्षावास ऋषिपतन में किया। वर्षावास समाप्ति पर प्रवारणा कर, उरुवेला में जा, वहाँ तीन मास रह, तीनों जटाधारी (=जटिल) भाइयों को रास्ते पर ला, एक हजार भिक्षुओं के साथ पौपमास की पूर्णिमा को राजगृह जा, (वहाँ) दो माम रहे। इतने में बनारस से चल पाँच मास बोत गये। सारा हेमन्त-ऋतु समाप्त हो गया। उदायी स्थिवर, आने के दिन से सात-आठ दिन बिता, फालगुन की पूर्णिमासी को सोचने लगे— 'हिमन्त बीत गया। वसन्त आ गया। मनुष्यों ने खेत (शस्य आदि) काट कर, सामने के स्थानों पर रास्ता छोड़ दिया है। पृथ्वी हरित तृण से आच्छादित है। बन-वण्ड फूलों से लदे हैं। रास्ते जाने लायक हो गये हैं। यह बुद्ध (=दश-बल) के लिए अपने मम्बन्धियों (=जाति) को मिलने (=संग्रह करने) का (ठीक) समय है। (यह सोच) भगवान् के पास जा कर बोले—

"भवन्त इस समय वृक्ष पत्ते छोड़ फलने के लिए (नये पत्तों से) अङ्गारवाले (जंसे) हो गये हैं। उनकी चमक अग्नि-शिखा-सी है। महाबीर ! यह शाक्यों (=भगीरयों भगीरसों) '(के संग्रह करने) का समय है।

न बहुत शीत है, न बहुत उष्ण है, न भोजन की बहुत कठिनाई है। भूमि हरियाली से हरित है। महामुनि! यह (चलने का) समय है,"

(इत्यादि) साठ गाथाओं द्वारा बुद्ध (च्दश-बल) से (अपने) कुल के नगर को जाने के लिए यात्रा की स्तुति की। भगवान् (च्यास्ता) ने पूछा— "उदायी! क्या है, जो (तुम) मबुर स्वर से यात्रा की स्तुति कर रहे हो?"

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> शब्द अस्पद्य है ।

"भन्ते ! आपके पिता महाराज शुद्धोदन (आपका) दर्शन करना चाहते हैं। (आप) जातिवालों का संग्रह करें।"

"उदायी! अच्छा? मै जाति वालों का संग्रह करूँगाः भिक्षु-संघ को कहो कि यात्रा की तैयारी (रच्यत) करे।"

"अच्छा भन्ते!" (कह) स्थविर ने (भिक्षु-संघ को) कहा।

#### (११) कपिलवस्तु-गमन

भगवान् दस हजार अंग-मगध वासी कुल-पुत्रों तथा दस हजार कपिलवस्तु, वासी कुल-पुत्रों; सब बीम हजार अहंत् भिक्षओं के साथ राजगृह में निकल कर, प्रति दिन योजन भर चलते थे। राजगृह में साट योजन (दूर) कपिलवस्तु दो मास में पहुँचने की इच्छा से धीमी चारिका से चलते थे। स्थिवर भी भगवान् के चल पड़ने की बात को राजा से कहने की इच्छा से आकाश मार्ग से जा राजा के निवास स्थान पर प्रकट हुए। राजा ने स्थिवर को देख प्रसन्न-चित्त हो, (उन्नहें बहुमूल्य आसन पर बिटा, अपने लिए तैयार किये गये, नाना प्रकार के स्वादु भोज) से पात्र भर कर दिया। स्थिवर ने उठ कर चलने का मा ढंग किया। "वैट कर भोजन करें" (राजा ने कहा) "महाराज! मैं भगवान् (—शास्ता) के पास जा कर भोजन करूँगा" (स्थिवर ने उत्तर दिया)।

"शास्ता कहाँ है ?"

"महाराज! बीस हजार भिक्षुओं महित वह तुम्हारे देखने के लिए चल पड़े हैं।"

राजा ने प्रसन्न-चित्त हो कहा:—"आप इस भोजन को ग्रहण करें और जब तक मेरा पुत्र यहाँ नहीं पहुँचता, तब तक उसके लिए यहीं से भिक्षा (=पिण्ड-पात) ले जायें।" स्थिवर ने स्वीकार किया। राजा ने स्थिवर को (भोजन) परोस कर दिया, और (भिक्षा-पात्र) में सुगन्धित चर्ण लगा, उसे उत्तम भोजन से भर 'इसे तथागत को दें' कह, पात्र स्थिवर के हाथ में दिया। स्थिवर ने सब के सामने ही, पात्र को आकाश में फेंक दिया; और अपने आप भी आकाश में उड़ भिक्षा (=पिण्डपात) लेकर भगवान् (=शास्ता) के हाथ में दी। भगवान् (=शास्ता) ने वह आहार ग्रहण किया। इस प्रकार स्थिवर प्रति दिन (आहार) लाते थे। यात्रा में भगवान् (शास्ता) ने राजा की ही भिक्षा (=पिण्डपात) ग्रहण

की। स्थिवर ने भी प्रतिदिन भोजन करने के बाद "भगवान्! आज इतना चले आये, भगवान्! आज इतना चले आये" (कह) भगवान् के दर्शन से पहले ही बुद्ध के गुणों की कथा से सारे राजपरिवार में बुद्ध (=शास्ता) के प्रति श्रद्धा पैदा कर दी। इसलिए भगवान् ने 'भिक्षुओ! मेरे गृहस्थों का मन-प्रमन्न करने वाले (=कुलप्रसादक) शिष्य (श्रावक) भिक्षुओं में काल-उदायी मर्वश्रेष्ठ हैं" (कह) उसे ऊँचा (=अग्र) स्थान दिया है।

शाक्य भी भगवान के पहुँचने पर, 'अपनी जाति के (मर्ब-) श्रेप्ठ (पूरुप) के दर्शन की इच्छा से एकत्रित हुए; और 'अपनी सभा में' भगवान के ठहराने के लिए स्थान पर विचार किया। उन्होंने न्यग्रोध (नामक) शाक्य के आराम को रमगीय जान, वहाँ सब प्रकार से मफाई कराई। अगवानी के लिए पहले गन्ध, पूप्प हाथ में ले, सब अलंकारों से अलंकृत, नगर के छोटे छोटे लड़को तथा लड़िकयों को भेज फिर राजकुमारों और राजकुमारियों को भेजा। उनके बाह स्वयं गन्ध. पूष्प, चूर्ण आदि से भगवान् की पूजा करते, (उन्हें) न्यग्रोधाराम लिवा ले गये। वहाँ बीस हजार अईतों के साथ (जा कर) भगवान, बिछे श्रेष्ठ बद्ध के आमन पर बैठे। शाक्य अभिमानी स्वभाव के थे। उन्होंने 'सिद्धार्थ-कुमार हमसे छोटा है, हमारा कनिष्ठ है, हमारा भानजा है, हमारा पुत्र है, हमारा नाती हैं', मोच छोटे छोटे राजकुमारों को कहा—"तुम प्रणाम करो। हम तुम्हारे पीछे बैठेगे।" उनके इस प्रकार (बिना प्रणाम किये ही) बैठे रहने पर, भगवान् ने उनके मन की बात जान बिचारा-" जाति-सम्बन्धी मझे प्रणाम नहीं कर रहे है। अच्छा तो मैं उनसे प्रणाम कराऊँगा" और अभिज्ञा के सहारे ध्यानावस्थित हो, आकाश में चढ, उनके सिर पर पैर की धृष्टि बखेरते हुए से, गण्डम्ब वक्ष के नीचे किये गये यमक नामक दिव्य-प्रदर्शन (यमक-प्रातिहार्य) जैसी प्रातिहार्य की।

राजा ने इस आश्चर्य को देख कर कहा—'भगवान्! मैं उत्पन्न होने के दिन, तुम्हें काल-देवल की वन्दना के लिए ले गया था; उस समय (तुम्हारे) चरणों को उलट कर ब्राह्मण के सिर में लगे देख, मैने तुम्हारी वन्दना की। वह मेरी प्रथम वन्दना (थी)। फिर खेत बोने के उत्सव के दिन, जामुन की छाया में सुन्दर शय्या पर बैठे रहने के समय, दिन ढल जाने पर भी जामुन के वृक्ष की छाया का बना रहना देख कर भी (मैंने तुम्हारे) चरणों में वन्दना की थी। वह मेरी दूसरी वन्दना (थी)। अब पहले कभी न देखी गई यह प्रातिहार्य, देख कर

भी, मैं तुम्हारे चरणों की वन्दना करता हूँ। यह मेरी तीसरी वन्दना है। राजा के वन्दना करने पर, एक शाक्य भी ऐसा नहीं बचा, जो बिना वन्दना किये रहा हो। सभी ने वन्दना की। इस प्रकार भगवान् जाति-सम्बन्धियों से प्रणाम करवा, आकाश से उतर बिछे आसन पर बैठे। भगवान् के बैठने पर जाति-सम्बन्धियों का समृह अत्यन्त प्रसन्न (=शिखर-प्राप्त) हो सभी एकाग्र चित्त हो बैठे।

तब महामेघ ने कमल-वर्षा (=पुष्कर वर्षा) आरम्भ की। ताम्बे के रंग का पानी, नीचे, शब्द करना हुआ बहने लगा। भीगने की इच्छा वाले भीगते थे, जो नहीं भीगना चाहने थे, उनके शरीर पर बूद मात्र भी न गिरती थी। यह देख सभी चिकत हुए, और कहने लगे—अहो! आश्चर्य! अहो! अद्भुत!

बुद्ध ने कहा कि यहाँ केवल अभी मेरे वंश के समागम के समय ही वर्षा नही बरसी पहले भी वह बरसी हैं" और इस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, महाबेस्सन्तर-जातक कही। धर्म उपदेश सुन, सभी उट, प्रणाम कर चल गये। न राजा ने, न राजा के महामान्य ने, और न दूसरे किसी ने भी कहा कि भगवान्! कल हमारी भिक्षा ग्रहण करें।

### (१२) सम्बन्धियों से मिलन

अगले दिन बीम हजार भिक्षुओं सिहत बुद्ध (=शास्ता) ने किपलवस्तु में भिक्षाटन के लिए प्रवेश किया। (वहाँ) न किसी ने उन्हें भोजन के लिए निमन्त्रित ही किया, न किसी नेपात्र ही ग्रहण किया। भगवान् ने इन्द्रकील पर खड़े हो सोचा— 'पूर्व के बुद्धों ने (अपने) कुल के नगर में कैसे भिक्षाटन किया? क्या बीच के घरों को छोड़कर (सिर्फ) बड़े बड़े आदिमियों के ही घर गये, अथवा एक ओर से सब के घर?'' फिर देखा कि एक बुद्ध ने भी बीच बीच में घर छोड़ कर भिक्षाटन नहीं किया है, फिर निश्चय किया— 'मेरा भी (कुल) अब यही (बुद्धों का) कुल है, इसलिए मुझे अपना यह कुल-धर्म ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से भविष्य में मेरे शिष्य (=थावक) मेरा ही अनुकरण करते (हुए) भिक्षा-

<sup>&</sup>lt;sup>¹</sup> जातक (५४७)।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> किले के द्वार के बाहर खड़ा खम्भा।

चार के व्रत को पूरा करेंगे।" ऐसा (मोच), छोर के घर से ही, एक ओर से भिक्षा-चार आरम्भ किया।

"आर्य सिद्धार्थकुमार भिक्षाचार कर रहे हैं" यह (मुन) लोग दुतल्ले, तितल्ले प्रासादों पर से खिड़कियाँ खोल देखने लगे।

राहुल-माता देवी ने भी—'आर्यपुत्र इसी नगर में राजाओं के बड़े भारी ठाट से सोने की पालकी आदि में (चढ़कर) घूमे, और आज (इसी नगर में) वह शिर-दाढ़ी मुंडा, काषाय वस्त्र पहिन, कपाल (=खपड़ा) हाथ में ले, भिक्षा-चार कर रहे हैं! क्या (यह) शोभा देता हैं कह, खिड़की खोल कर देखा कि परम वैराग्य से उज्ज्वल (बुद्ध का) शरीर नगर की सड़कों को प्रभासित कर रहा है। चारों ओर व्याम भर प्रभा वाली, बत्तीस महापुन्प लक्षणों और अस्सी अनु-व्यञ्जनों से अलंकृत अनुपम बुद्ध शोभा से शोभायमान भगवान् को देखा और (उसका) शिर में पाँव तक (इस प्रकार) आठ नरसिंह गाथाओं में वर्णन किया—

"चिकने, काले, कोमल, घुंघरवाले केश हैं, सूर्य्य सदृश निर्मल तलवाला ललाट है, सुन्दर, ऊँची, कोमल, लम्बी नासिका है; नर्रांसह अपने रिक्म-जाल को फैला रहे है।"

इत्यादि फिर (जा कर) राजा से कहा—"आपका पुत्र भिक्षाचार कर रहा है।"

राजा घबराया हुआ, हाथ में घोती रॉभालता, जल्दी जल्दी निकल कर, वेग में जा, भगवान् के सामने खड़ा हो बोला— "भन्ते! हमें क्यों लजवाते हो? किम लिए भिक्षाटन करते हो? क्या यह प्रगट करते हो कि इतने भिक्षुओं के लिए (हमारे यहाँ) भोजन नहीं मिलता?"

"महाराज! हमारे वंश का यही आचार है।"

"भन्ते! निश्चय से हम लोगों का वंश महा सम्मत (—मनु) का क्षत्रिय वंश हैं ? इस वंश में एक क्षत्रिय भी तो कभी भिक्षाचारी नही हुआ।"

"महाराज! वह राज-वंश तो आपका वंश है। हमारा वंश तो दीपङ्कर-कौडिन्य..... काश्यप (आदि) का बुद्ध-वंश है। और दूसरे अनेक सहस्र बुद्ध भिक्षाचारी (रहे हैं); भिक्षाचार से ही जीविका चलाते रहे हैं।" उसी समय सड़क में खड़े ही खड़े यह गाथा कही:— "उद्योगी आलसी न बने, सुचरित धर्म का आचरण करे, धर्माचारी (पुरुष इस लोक में भी और परलोक में भी मुख-पूर्वक सोता है।"

गाथा की समाप्ति पर राजा श्रोतापत्ति-फम में स्थित हुआ। (फिर):—
"सुचरित कर्म का आचरण करे, दुश्चरित कर्म का आचरण न
करे। धर्मचारी (पुरुष) इस लोक और परलोक में सुख पूर्वक सोता है।" इस
गाथा को सुनकर राजा सक्ट्रदागामी फल में प्रतिष्ठित हुआ। महाधम्मपाल
जातक' को मुन कर अनागामी फल में प्रतिष्ठित हुआ। अन्त में मृत्यु के समय,
ज्वेत छत्र के नीचे, सुन्दर शय्या पर लेटे ही लेटे अहंत्पद को प्राप्त हुआ। राजा
को अरण्यवास कर योगाभ्यास आदि प्रयत्न नहीं करना पड़ा। (उसने) स्रोतआपत्ति-फल का साक्षात्कार कर, भगवान् का पात्र ले, मण्डली सहित भगवान्
को महल पर ले जाकर, उत्तम खाद्य भोज्य परोसे। भोजन के बाद एक राहुलमाता को छोड़, शेष सभी रनिवास ने आ आ कर भगवान् की वन्दना की। वह
परिजन द्वारा—'जाओ, आर्यपुत्र की वन्दना करों' कहने पर 'यदि मेरे में गुण है,
तें। आर्यपुत्र स्वयं मेरे पास आयेगे, आने पर ही वन्दना कर्ली' कह न गई।

भगवान् राजा को पात्र दे, दो प्रधान शिष्यों (स्मारिपुत्र. मौद्गल्यायन) के साथ, राजकुमारी के शयनागार (स्वस्त्री-गर्भ) में जा "राजकन्या को यथा-रिच वन्दना करने देना, कुछ न बोलना" कह बिछे आसन पर बैठे। उसने जल्दी से आ पैर पकड़ कर, शिर को पैरों पर रख, अपनी इच्छानुमार वन्दना की। राजा ने भगवान् के प्रति राजकन्या के स्नेह-सत्कार आदि गुण को कहा—"भन्ने! मेरी बेटी आपके काषाय-वस्त्र पहिनने को सुन कर, तभी से काषाय-धारिणी हो गई। आपके एक बार भोजन करने को सुन, एकाहारिणी हो गई। आपके ऊँचे पलङ्क के छोड़ने की बात सुन, तस्ते पर सोने लगी। आपके माला, गन्ध आदि से विरत होने की बात सुन, माला गन्ध आदि से विरत हो गई। अपने पीहर वालोंके 'हम तुम्हारी सेवा सुश्रूषा करेंगे' ऐसा पत्र भेजनेपर एक सम्बन्धी को भी नहीं देखती! भगवान्! मेरी बेटी ऐसी ग्णवती है।"

"महाराज! इसमें (कुछ) आश्चर्य नहीं, इस समय तो आपकी सुरक्षा में रह, परिपक्व ज्ञान के साथ राजकन्या ने अपनी रक्षा की है। पहले तो बिना

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> जातक (४४७) ।

किसी रक्षा के, अपरिपक्व ज्ञान रखते भी, पर्वत के नीचे विचरते समय अपनी रक्षा की थीं' कह 'चन्द किन्नर जातक' सुना, बृद्ध आसन से उठ कर चले गये।

दूसरे दिन (नन्द) राजकुमार का अभिषेक, गृहप्रवेश, विवाह—ये तीन मगल-उत्मव थे। उम दिन, भगवान् नन्द के घर जाकर, उमे प्रक्रजित करने की इच्छा में नन्दकुमार के हाथ में पात्र दे मगल कह, आमन में उठ कर चल पड़े। (नन्द की नव वयु) जनपद-कल्पाणी ने कुमार को पीछे जाते देखा पर, "आर्य पुत्र! जल्दी आइयों" कह गर्टन बढ़ा कर देखने लगी। राजकुमार भी (संकोच वश) भगवान् को पात्र ग्रहण कीजियें न कह, विहार (तक) चला गया। उसकी (अपनी) इच्छा न रहने पर भी भगवान् ने उसे प्रक्रजित किया। इस प्रकार भगवान् ने कपिलपुर जाने के तीसरे दिन नन्दें को माधु बनाया।

#### (१३) पुत्र को दाय-भाग

सातवें दिन राहुल-माता ने (राहुल) कुमार को अलंकृत कर, भगवान् के पास यह कह कर भेजा. "तात! देख! बीम हजार साधुओं श्रमणों के मध्य में (जो वह) सुनहले उत्तम रूप वाले साधु(-श्रमण) है बही तेरे पिता है। उनके पाम बहुत से खजाने थे, जो उनके (घर से) निकलने के बाद से नही दिखाई देते। जा, उनसे वरासत माँग। (उनसे कह) "तात! मैं (राज-) कुमार हूँ। अभिष्के प्राप्त करके चक्रवर्ती (-राजा) बनना चाहता हूँ। मझे धन चाहिए। धन दें। पुत्र पिता की सम्पत्ति का स्वामी होता है।" कुमार भगवान् के पाम जा, पिता का स्नेह पा प्रमन्न-चित्त हो, "श्रमण! तेरी छाया मुखमय है" कह और भी अपने अनुकूल (कुछ कुछ) कहता खड़ा रहा।

भगवान् भोजन के बाद (दान का) महत्त्व कह आसन में उठ कर चले गये! कुमार भी, 'श्रमण! मुझे दायज दे। श्रमण! मुझे दायज दें।' कहता भगवान् के पीछे पीछे हो लिया। भगवान् ने कुमार को नहीं लौटाया। परिजन भी उसे भगवान् के साथ जाने से न रोक सके। इस प्रकार वह भगवान् के साथ आराम तक चला गया। भगवान् ने सोचा—"यह पिता के पास के जिस धन को माँगता

१ जातक (४८४)।

<sup>े</sup> सिद्धार्थ की मौसी और सौतेली मां महागौतमी प्रजापती का पुत्र।

है, वह (धन) सांसारिक है, नाशवान है। क्यों न मैं इसे बोधिमण्ड में मिला अपना मात प्रकार का आर्य-धन'दू। इसे अलौकिक वरासत का स्वामी बनाऊँ (ऐसा सोच) आयुष्मान् सारिपुत्र को कहा—"सारिपुत्र! तो लो राहुल-कुमार को साधु बनाओ।" राहुल-कुमार के साधु होने पर राजा को अत्यन्त दुःख हुआ। उम दुःख को न मह सकने के कारण राजा ने (उसे) भगवान से निवेदन कर, वर माँगा—"अच्छा भन्ते! आर्य (भिक्षु लोग) माता पिता की आज्ञा के बिना (उनके) पुत्र को प्रव्रजित न करें"। भगवान ने राजा को वह वर दिया।

फिर एक दिन (भगवान्) राज-महल में प्रातःकाल के भोजन के लिए गये। (भोजन) कर चुकने पर, एक ओर बैठे राजा ने कहा— "भन्ते! आपके दुष्कर तपस्या करने के समय, एक देवता ने मेरे पास आ कर कहा कि तुम्हारा पुत्र मर गया। उसके वचन पर न विश्वास करके उसके वचन का खण्डन करते हुए मैंने कहां "मेरा पुत्र बृद्ध-पद प्राप्ति किये बिना मर नहीं सकता।"

ऐसा कहने पर, भगवान् ने कहा, "जब तुमने उस समय में, हिड्डियाँ दिखा कर, 'तुम्हारा पुत्र मर गया' कहने पर विश्वास नहीं किया, तो अब क्या विश्वास करोगे?" इसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए (भगवान् ने) महाधम्मपाल जातक कहा। कथा की समाप्ति पर राजा अनागामीफल में स्थित हुआ।

### (१४) श्रनाथपिएडक का दान

इस प्रकार पिता को तीन फलों में स्थापित कर, भिक्षुसंघ सहित भगवान् (किपलवस्तु में चल कर) फिर एक दिन राजगृह जा सीतवन में ठहरे। (उस) समय, अनाथपिण्डिक गृहपित पाँच मौ गाड़ियों में माल भर, राजगृह जा अपने प्रिय मित्र सेठ के घर ठहरा था। वहाँ उसने भगवान् बुद्ध के उत्पन्न होने की बात सुनी। फिर अत्यन्त प्रातःकाल (उठा और) देवताओं के प्रताप से खुले द्वार से बुद्ध के पास पहुँचा। धर्मोपदेश सुन, स्रोतापित्त-फल में प्रतिष्ठित हो, दूसरे दिन

<sup>े</sup>श्रद्धा, शील (-सदाचार) लज्जा, निन्दा-भय, (बहु-)श्रुत होना, त्यागः तथा प्रज्ञा।

<sup>े</sup> जातक (४४७) ।

भिक्षु-संघ सहित बुद्ध को महादान दे, उसने श्रावस्ती आने के लिए भगवान् (==गास्ता) में वचन लिया।

(अनाथपिण्डिक ने) रास्ते में पैतालीम योजन तक लाख लाख खर्च करके, योजन योजन पर विहार बनवाये। अट्ठारह करोड अश्वर्षी (=सुवर्ण) बिछा कर जेनवन मोल ले, उसने मकान बनवाना आरम्भ किया। (वहाँ) बीच में दश-बल बुढ़ की गन्थकुटी बनवाई। उसके इर्द गिर्द अस्सी महास्थिवरों के पृथक् पृथक् निवास, एक दीवार-दो दीवार-वाली, हंम के आकार की लम्बी शालायें. मण्डप तथा दूसरे बाकी शयनासन, पुष्करिणियाँ, टहलान (=चंक्रमण), रात्रि के स्थान और दिन के स्थान बनवाये।, (इस प्रकार) अट्ठारह करोड़ के खर्च में रमणीय स्थान में सुन्दर विहार बनवा भगवान् के लिवा लाने के लिए दूत भेजा। भगवान् (-शास्ता) दूत का सन्देश सुन महान् भिक्षु-संघ के साथ राजगृह से निकल कमशः श्रावस्ती नगर में पहुँचे।

महासेट भी विहार-पूजा की तैयारी (पहले ही मे) कर चका था। उसने तथागत के जेतवन में प्रवेश करने के दिन, मब अलंकारों में अलंकृत पाँच मों कुमारों के साथ, सब अलंकारों से प्रतिमण्डित (अपने) पुत्र को आगे भेजा। अपने साथियों सहित वह, पाँच रंग की चमकती हुई, पाँच सौ पताकायें ले कर वृद्ध के आगे आगे चला। उसके पीछे महासुभद्रा और च्ललसुभद्रा (नाम की) सेठ की दो बेटियाँ, पाँच सौ कुमारियों के साथ, पूर्ण घट लेकर निकली। उनके पीछे सब अलंकारों से अलंकृत सेठ की देवी (- भायां) पाँच सौ स्त्रियों के साथ, भरा थाल लेकर निकली। उसके बाद सफेद वस्त्र धारण किये स्वयं सेठ वैसे ही स्वेत वस्त्र धारण किये अल्य पाँच सौ सेठों को साथ ले, भगवान् की अगवानी के लिए चला।

यह उपासक मण्डली आगे जा रही थी। (पीछे पीछे) भगवान् महाभिक्षु-मंघ से घिरे हुए, जेतवन को अपनी सुनहरी शरीर-प्रभा से रिञ्जित करते हुए, अनन्त बुद्ध-लीला और अनुलनीय बुद्ध शोभा के माथ जेतवन में प्रविष्ट हुए। तब अनाथिपिण्डक ने उन्हें पूछा—"भन्ते! मैं इस बिहार के विषय में कैसे क्या करूँ?"

<sup>&#</sup>x27;श्रेष्ठी नगर का अवैतनिक पदाधिकारी होता था। वह धनिक व्यापारियं में से बनाया जाता था।

१७० (निदान-कथा

"गृहपित ! यह विहार आये हुए तथा न आये हुए भिक्षु-संघ को दान कर दे।" 'अच्छा भन्ते!' कह महासेठ ने सोने की झारी ले, बुद्ध के हाथ पर (दान का) जल डाल, ''मैं यह जेतवन विहार सब दिशा और सब काल (आगत अना-गत चनुर्दिश) के बुद्ध-प्रमुख भिक्षुसंघ को देता हूं कह प्रदान किया। शास्ता ने विहार को स्वीकार कर दान की प्रशंसा करते हुए कहा —

"यह गर्मी सर्दी से, हिस्र जन्तुओं से, रेंगने वाले (—सर्पादि) जानवरों से, मच्छरों से, बूंदा-बांदी से, वर्षा से और घोर हवा-धूप से रक्षा करता है। यह आश्रय के लिए, सुख के लिए, ध्यान के लिए और योगाभ्यास के लिए (उपयोगी है) इसी-लिए बुढ़ ने विहार-दान को श्रेष्ठ-दान (—अग्रदान) कह, उसकी प्रशंसा की हैं। अपनी भलाई चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि सुन्दर विहार बनवाये और उनमें वहु-श्रुतों को निवास कराये और प्रसन्न-चित्त उन सरल चित्त वालों को, अन्न-पान वस्त्र तथा निवास '(-शयनासन) प्रदान करे। तब (ऐसा करने पर) वे सब दु:खों के नाश करने वाले, धर्म का उपदेश करते हैं, जिसे जान कर वह मलरहित ( अनाश्रव) परिनिर्वाण को प्राप्त होगा"

इस प्रकार विहार-दान का माहात्म्य कहा।

दूसरे दिन से अनाथिपिण्डिक ने विहार-पूजोत्सव आरम्भ निया। विद्यात्वा का प्रासाद का पूजोत्सव चार महीने में समाप्त हुआ। लेकिन अनाथिपिण्डिक का विहार-पूजोत्सव नो महीनों मे समाप्त हुआ था। विहार पूजोत्सव में भी अठारह करोड़ ही खर्च हुए। इस प्रकार (उसने) उस विहार हो में चौवन करोड़ धन का दान किया।

पूर्व में भगवान् विपस्सी के समय, पुश्नवसुमित्र नामक सेठ ने सोने की ईटों को सिरं से सिरं लगा कर, (उससे भूमि) खरीद कर, उसी स्थान में योजन भर का संघाराम बनवाया था। भगवान् शिख के समय श्रीवर्द्ध नामक सेठ ने सोने के पलकों को फैला कर (भूमि) खरीद कर, उसी स्थान पर तीन गव्यूति (६ मील) भर का संघाराम बनवाया था। भगवान् विश्वभू (विस्मभू) के समय स्वस्ति (मोत्थ) नामक सेठ ने सोने के हस्ति-पदों के फैलाव से खरीद कर, उसी स्थान पर आधे-योजन भर का संघाराम बनवाया था। भगवान् कक्कुसन्ध के समय अच्युत नामक सेठ ने सोने की ईटों के फैलाव से फरीद कर, उसी स्थान पर गव्युति (२ मील) भर का संघाराम बनवाया। भगवान् कोनागमन के समय

उग्र नामक मेठ ने मोने के कच्छुओं के फैलाव से खरीद कर, उसी स्थान पर, आधेन गव्यति एक मील का मंघाराम बनवाया। भगवान् काझ्यप के समय में मुमञ्जल नामक मेठ ने मोने की ईटों के फैलावे से खरीद कर, उसी स्थान पर सोलह करीष तक का मंघाराम बनवाया। लेकिन हमारे भगवान् के समय अनाथपिण्डिक मेठ ने करोड़ों कार्पापणों के फैलाव में खरीद कर, उसी स्थान पर आठ करीष भर में संघाराम बनवाया। यह स्थान भी बुद्धों से अपरित्यक्त स्थान है। इस प्रकार बोधिमण्ड में मर्वज्ञता प्राप्ति से महापरिनिर्वाण-मञ्च तक, जिस जिस स्थान पर भगवान रहे यह सब 'सन्तिकेनिदान' है।

इसी के सम्बन्ध से (आगे) सब जानकों का वर्णन करेंगे।

#### जातकहकथा की निदान-कथा समाप्त

र एक करीच - ४ अम्मण। चार अम्मण बीज बोने की जगह।

# पहला परिच्छेद

# १. अपग्राक वर्ग

# १. अपरापक जातक

अप्पणक (इत्यादि)—यह धर्म-कथा भगवान् ने श्रावस्ती के जेतवन महा-विहार में रहते समय कही। किस के कारण यह कथा कही गई? एक मेठ के पाँच मौ तैथिक मित्रों के कारण।

#### क. वर्तमान कथा

एक दिन अनाथिपिण्डिक सेठ, अपने पाँच मौ अन्य-तीथिक' मित्रों को माय ले, बहुत सा गन्ध, माला, लेप, तेल, मधु, मक्खन, वस्त्र-आच्छादन आदि लिवाकर, जेतवन गया। (वहाँ) भगवान् की वन्दना कर, माला आदि से पूजा कर, भिक्षुसंघ को भेपज तथा वस्त्र आदि प्रदान कर, बैठने के सम्बन्ध के छः दोषों को छोड़, एक ओर बँट गया। वे दूसरे मत के शिष्य भी तथागत की वन्दना कर, शास्ता के पूर्ण चन्द्र की शोभा से शोभित मुख, लक्षण और अनुलक्षणों (अनुब्यञ्जनों) से मिण्डित, तथा चारों ओर चार हाथ (च्याम) की दूरी तक प्रभा से प्रकाशित सुन्दर शरीर (चब्रह्म काय)—जिससे समय समय पर जोड़ा जोड़ा होकर घनी बुद्ध-किरणें निकलतीं थीं—को देखते, अनाथिपिण्डिक के ममीप ही बैठ गये।

तब बुद्ध ने उन्हें, मनःशिलातल पर सिंह-नाद करते तरुण सिंह की तरह, या वर्षा के गरजते मेघ की तरह, या आकाश-गङ्गा के अवतरण की तरह, या रत्नों

<sup>ं</sup> किसी अन्य पथ के अनुयायी।

<sup>े</sup> अत्यन्त समीप, अत्यन्त दूर, जिधर से हवा आती हो उधर, ऊँचे स्थान पर, विल्कुल सामने तथा विल्कुल पीछे होकर बैठना—ये बैठने के छः दोष हैं।

की माला गूंधते हुए की तरह, आठ बाँतों से युक्त, श्रवण-योग्य, कमनीय और उत्तम स्वर से नाना प्रकार की विचित्र धर्म-कथायें कहीं। उन्होंने बुद्ध के उपदेश सुन, प्रसन्न चित्त हो, उठ कर बुद्ध की वन्दना की; और दूसरे मतों की शरण छोड़ बुद्ध की करण ग्रहण की। उस दिन से आरम्भ करके, वे नित्य-प्रति, अनाथपिण्डक के साथ, गन्ध माला आदि हाथ में ले, विहार जा कर धर्म सुनते, दान देने, सदाचार (—शील) रखते तथा व्रत (—उपोमथ-कर्म) करते थे।

दूसरे दिन भगवान् श्रावस्ती मे राजगृह चले गये। बुद्ध (—तथागत) के जाने पर, वे अन्य-तीर्थिक श्रावक तथागत की शरण छोड़, फिर दूसरे मतों की शरण ग्रहण कर, अपने पहले म्थान पर ही चले गये। भगवान् सात आठ माम बिता कर फिर जेतवन लौट आये। अनाथिपिण्डक फिर उन्हें (साथ) ले जा कर, बुद्ध के पास जा गन्ध आदि मे पूजा तथा प्रणाम कर, एक ओर बैठा। वे (तैर्थिक) भी भगवान् की वन्दना कर, एक ओर बैठ गये। तब (अनाथिपिण्डक ने) बुद्ध (नथा-गत), मे, (उनके) चारिका पर चले जाने के समय, उन (तैर्थिकों) के (तथागत) की) शरण छोड़, फिर दूसरे मतों की शरण ग्रहण करके, अपने पहले स्थान पर चले जाने की बात कही।

भगवान् ने अनन्त (=अप्रमाण) करोड़ कल्पों तक निरन्तर वाणी सम्बन्धी सदाचार को पालन करने के प्रताप से, दिव्य सुगन्धों से सुगन्धित, नाना प्रकार की सुगन्धियों से भरे रत्न-करण्ड को खोलते हुए की तरह, अपने मुख-पद्म को खोल कर, मधुर स्वर से पूछा—"उपासको! क्या तुम सचमुच तीन-शरणों को छोड़ कर दूसरे मत की शरण चले गये थे?"

उन्होंने छिपा न सकने के कारण कहा-"भगवान्! सच (है)।"

तब वृद्ध ने कहा—"उपामको! नीचे अवीचि नामक नरक से ऊपर भवाग्र नामक सर्वोपिर देव-लोक तक जिननी अप्रमाण लोक-धातुयें हैं, उनमें (कहीं भी) (सदाचार—शील) आदि गुणों में वृद्ध के समान भी कोई नहीं, बढ़ कर तो कहां से होगा?" 'भिक्षुओ! (पैर) या वे पैर वाले जितने भी प्राणी हैं बृद्ध (—तथा-गत) उनमें सर्वश्रेष्ठ कहे जाते हैं श 'इस लोक या पर-लोक में जितने भी धन हैं

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> बुद्ध, धर्म, और संघ की शरण।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> इतिवुत्तक ।

...तथागत ....', 'शुद्ध-चित्तों में श्रेष्ठ (=अग्र ...' इत्यादि सूत्रों में प्रकाशित तीनों रत्न (चबुद्ध, धर्म और संघ) के गुण प्रकाशित किये। "इस प्रकार के गुणों से युक्त तीनों रत्नों की शरण जाने वाले उपासक वा उपासिका नरक आदि में पैदा नहीं होते। वे नरक के जन्म से बच कर, देव-लोक में उत्पन्न हो, महासम्पत्ति भोगते हैं। इसलिए तुम लोगों ने इस प्रकार की शरण को छोड़ कर, दूसरे मतों की शरण ग्रहण करके, अनुचित किया है।"

त्रिरत्न को मोक्ष (-दायक) और उत्तम मान कर (उनकी) शरण जाने वालों का नरक आदि में जन्म न लेना—यह दिखाने के लिए, यह सूत्र उद्धृत करना चाहिए:—

"जो बुद्ध की शरण गये हैं, वे नरक नहीं जायेंगे। मनुष्य-देह को छोड़ कर, वे देव-लोक में पहुँचैंगे॥"

"जो घर्म की शरण गये हैं, वे नरक नहीं जायेंगे। मनुष्य-देह को छोड़ कर, वे देव-लोक में पहुँचेंगे॥"

"जो संघ की शरण गये हैं, वह नरक नहीं जायेंगे। मनुष्य-लोक को छोड़ कर, वे देव-लोक में पहुँचैंगे॥"

भयभीत हो मनुष्य पर्वत, वन, आराम (उद्यान), वृक्ष, चैत्य आदि, अनेक स्थानों (को देवता मान उन) की शरण लेते हैं। किन्तु ये शरण मङ्गल दायक नहीं, ये शरण उत्तम नहीं, क्योंकि इन शरणों को ग्रहण करने से, सब दुःखों से छुट-कारा नहीं मिलता।

जो बुद्धधर्म तथा संघ की शरण जाते है; जिन्होंने चारों आर्य सत्यों को भली प्रकार प्रज्ञा से देखा है। (वे चार आर्य सत्य है—) (१) दुःख, (२) दुःख को उत्पत्ति, (३) दुःख का नाश और (४) दुःखनाशक आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग। ये हैं मङ्गलप्रद शरण, ये हैं उत्तम शरण, इन शरणों को पा कर (मनुष्य) सारे दुःखों से छूट जाता है।"

शास्ता ने केवल उन्हें इतना ही धर्मोपदेश नहीं किया; बल्कि यह भी कहा—"उपासको! बुद्धानुस्मृति कर्मस्थान (=योगाभ्यास के लिए मन का विषय),

<sup>&#</sup>x27; संयुक्त निकाय, महासमय सूत्र ।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> घम्मपद, बुद्धवग्ग ।

धर्मानुस्मृति कर्मस्थान, संवानुस्मृति कर्मस्थान, श्रोतआपित मार्ग, श्रोतआपित फल, सक्नुदागामी मार्ग, सक्नुदागामी फल, अनागामी मार्ग, अनागामी फल, अहंत्-मार्ग तथा अहंत् फल, का दायक होता है। (और उस) क्रम से भी धर्मोपदेश कर (अन्त में कहा—) "इस प्रकार की शरण छोड़ कर तुमने अनुचित किया।"

बुद्धानुस्मृति श्रोतापित्त मार्ग आदि को देते हैं; यह भिक्षुओ ! एक धर्म (==बात) के अभ्यास करने से, बढ़ती करने से, सम्पूर्ण निर्वेद=विराग, निरोध, उपशमन, अभिज्ञा, सम्बोधि (=परमज्ञान) तथा निर्वाण की प्राप्ति होती है। कौन सा है वह एक धर्म ? बुद्धानुस्मृति " आदि सूत्रों से प्रतिपादित करना चाहिए। इस प्रकार भगवान् ने नाना प्रकार से उपासकों को उपदेश दे कहा— "उपासकों! पूर्व (काल) में भी मनुष्यों ने (एक बार) तर्क-वितर्क से अयोग्य शरण को शरण समझ ग्रहण किया, और भूतों (=अमनुष्यों) वाले मरुभूमि (=कान्तार) में जा भूतों (=यक्षों) के ग्राम को बर्वाद हुए। लेकिन उसी मरुभूमि में निर्दोष (=अपण्णक) शरण को अनुक्लता के साथ सम्पूर्ण रूप से ग्रहण करने वाले मनुष्य कल्याण (=स्वस्तीभाव) को प्राप्त हुए।" यह कह (तथागत) चुप हो गये।

तब अनाथिषिडक गृहपित आसन मे उठ, भगवान् की वन्दना तथा प्रशंसा कर, (दोनों) हाथों को जोड़, सिर पर रख. इस प्रकार बोला—"भन्ते! इन उपासकों का इस समय उत्तम शरण को छोड़ वितर्क के पीछे चलना तो हमें मालूम है; लेकिन पूर्व समय में भूतों वाली मरुभूमि में वितर्क के पीछे चलने वालों का बर्बाद होना, और निर्दोप-ग्रहणी (अपण्णक-ग्राह) ग्रहण करने वालों का कल्याण प्राप्त करना—यह (बात) हमें मालूम नहीं। वह आपको ही मालूम है। भगवान्! अच्छा हो, यदि आप हमें इस बात को आकाश में उदय हुए पूर्ण चन्द्रमा की भाँति प्रकट करें।"

तब भगवान ने 'गृहपित ! मैने अनन्त (=अप्रमाण) समय तक दस पार-मिताओं को पूरा करके, लोगों को संशय निवारण के लिए, बुद्ध (=सर्वज्ञता) का ज्ञान प्राप्त किया है। सोने के पात्र (=नालिका) में सिंह के तैल डालने की भाँति अच्छी तरह ध्यान देकर सुनो' कह, मेठ को सचेत कर, बादलों को फाड़ कर निकलते चन्द्रमा की तरह, पूर्व-जन्म की छिपी बात को प्रकट किया:—

<sup>े</sup> अङ्कतर निकाय, एकक निपात।

# (ख) अतीत कथा

पूर्व समय में काशी देश के बनारस (=वाराणसी) नगर में ब्रह्मदत्त नामक राजा राज्य करता था। उस समय बोधिसत्त्व ने (एक) वंजारे (=सत्थवाह) के घर में जन्म ग्रहण किया था। क्रमशः सयाने हो, वह पाँच सी गाड़ियाँ ले, व्यापार करते हुए विचरते थे। वह कभी पूर्व-देश से अपरान्त देश जाने थे, कभी अपरान्त मे पूर्व।

बनारस ही में (एक) और भी बंजारे का पुत्र था, लेकिन वह मूर्ल, जड़ और भोंदू था। उस समय वोधिसत्त्व ने बनारस से बहुत सा मूल्यवान मौदा पाँच मौ गाड़ियों पर लाद, चलने की तैयारी की थी। उस मूर्ख वंजारे के पुत्र ने उसी प्रकार पाँच सौ गाड़ियाँ लाद, चलने की तैयारी की थी। वोधिसत्त्व ने सोचा यदि यह मूर्ख मेरे साथ साथ जायगा तो एक ही रास्ते से एक हजार गाड़ियों के जाने से रास्ता काफी न होगा, आदिमयों के लिए लकड़ी-पानी तथा बैलों के लिए धास-चारा मिलना किठन हो जायगा। इसलिए या तो उसे आगे जाना चाहिए या मुझे।

तब उस आदमी को बुला, यह बात कह किर पूछा :— "हम दोनों एक माथ इकट्ठे नहीं जा सकते तुम आगे जाओगे या पीछे ?

उसने सोचा 'आगे जाने में मुझे बहुत लाभ है। बिना बिगाड़े (=अभिन्न) गस्ते से जाऊँगा, बैल अछूते तृण खायेंगे, मनुष्यों को तेमन बनाने के लिए अछूत पत्ते मिलेंगे, शान्त (निर्मल) पानी प्राप्त होगा; और मन माने दाम पर मौदा बेचूंगा।' (यह सोच कर) उसने कहा:—"मौम्य ! मैं ही आगे जाऊँगा।'

बोधिसत्त्व ने पीछे जाने में बहुत लाभ देखे। उन्होंने सोचा:—'यह आगे आगे जा कर विषम स्थानों को सम करेगा, मैं उसके गये रास्ते से चलूंगा। आगे जाने वाले बैल पकी कड़ी घास खा लेंगे; इस प्रकार मेरे बैल नये मधुर तृणों को खायेंगे। पत्ते तोड़ लिये गये स्थानों पर, नये उत्पन्न पत्ते, साग भाजी के लिए मधुर होंगे। यह लोग जहाँ पानी नहीं है, ऐसे स्थानों को खोद कर पानी निकालेंगे, सो दूसरों के खोदे हुए कुओं (गढ़ों) से हम पानी पियेंगे। (वस्तुओं का) मूल्य निश्चित करना वैसा ही है जैसा मनुष्यों की जान लेना होता है। मैं पीछे जा कर इनके

<sup>&#</sup>x27; जातकों में काशी के राजा ब्रह्मदत्त का बहुत उल्लेख है।

निश्चित किये गये मूल्य से मौदा बेचूंगा।" इतने लाभ देख कर उन्होंने कहा :— सौम्य! तुम आगे जाओ।"

"अच्छा ! सौम्य !" कह, वह मूर्ख बंजारा गाड़ियों को जोत (नगर से) निकला। वह क्रमशः मनुष्यों की बस्तियाँ पार कर कान्तार (=मरुभूमि) के प्रवेश-स्थान पर पहुँचा।

कान्तार पाँच प्रकार के होते हैं :—"चोरों का कान्तार, व्याल (=िहसक जन्तुओं) का कान्तार, भूतों का कान्तार, निर्जल (चिनस्दक) और अल्पभक्ष कान्तार।"

जिस मार्ग पर चोरों का दखल हो, वह चोर-कान्तार (कहा जाता है) । सिंह आदि व्यालों मे अधिकृत मार्ग व्याल-कान्तार; जहाँ स्नान करने वा पीने के लिए पानी न मिले वह निरुदक कान्तार; भूतों (—अमनुष्यों) वाला मार्ग अमनुष्य कान्तार, और खाने-पीने के लायक कंद मूल आदि से शून्य मार्ग अल्पभक्ष कान्तार। इन पाँच प्रकार के कान्तार में से वह कान्तार निरुदक-कान्तार तथा अमनुष्य-कान्तार था। इमलिए यह बंजारे का लड़का गाड़ियों में बड़े बड़े मटके रखवा, (उन्हें) पानी मे भरवा कर (उस) साठ योजन के कान्तार में चला।

कान्तार के बीच में पहुँचने पर, कान्तार में रहने वाले दैत्य ने सोचा कि यदि मैं इनके साथ के पानी को फेंकवा दूं, तो (इनके) दुर्बल हो जाने पर मैं इन सब को खा सकूंगा। (यह सोच) उसने बिल्कुल सफेद रंग के तरुण बैल को मनोरम रथ (यान) में जुतवाया, धनुष-तरुकस-डाल (आदि) हथियार (अप्रायुध) हाथ में लिये। फिर नील और सफेद कमलों (की माला को) धारण कर, गील केश, गीले वस्त्र, दस बारह दैत्यों को साथ ले एक बड़े राजा (ईक्ट्रवर-पुरुष) की तरह उस रथ में बैठ, कीचड़ में डूबे हुए पहियों के साथ रास्ते पर हो लिया। उसके आगे पीछे चलने वाले, उसके मेवक (अपरिचारक) भी, भीगे केश, भीगे वस्त्र, नील सफेद कमलों की मालायें घारण किये हुए, लाल सफेद कमलों के गुच्छे लिये, पानी तथा कीचड़ की बूदें टपकाते हुए, और भिस की जड़ें खाते हुए (साथ) चले। जब सामने की हवा चलती थी, तो बंजारा रथ में बैठ, नौकरों (अपरिचारकों) के साथ धूली को हटाते हुए आगे आगे चलता था; जब पीछे की हवा चलती थी, तब उसी प्रकार पीछे पीछे चलता था। उस समय तो सामने की हवा थी। इसलिए बंजारा आगे आगे जा रहा था।

दैत्य ने उस बंजारे को आता देख, अपने रथ को रास्ते से एक ओर कर के पूछा—कहाँ जाते हैं? (फिर) कुशल-क्षेम की बातचीत की।

बंजारे ने भी अपने रथ को रास्ते से एक ओर हटा, (अन्य) गाड़ियों को जाने का रास्ता दे, एक ओर खड़े खड़े उस दैत्य से कहा—"जी! हम बनारस से आते हैं" और पूछा—"यह जो आप उत्पल-कुमुद धारण किये, पद्म-पुण्डरीक हाथ में लिये, कीचड़ से सने और पानी की बूंदें चुवाते और भिस की जड़ें खाते आ रहे हैं; सो क्या आप लोगों के आने के रास्ते में वर्षा हो रही है, (वहाँ) उत्पल आदि से ढके सरोवर हैं?"

उसकी बात सुन कर दैत्य बोला— 'मित्र! यह क्या कहते हो? स्तमने यह जो हरे रंग की बन-पाँती दिखाई देती है, उससे आगे के सारे जंगल में मूसला-धार वर्षा हो रही है। पहाड़ की दरारें भरी हुई हैं। जगह जगह पर पद्म आदि से पूर्ण जलाशय हैं। फिर आगे पीछे जाती गाड़ियों की ओर, इशारा करके पूछा— "यह गाड़ियाँ ले कर कहाँ जा रहे हो?"

"अमुक देश को।"

"इस गाडी में क्या क्या सौदा है।'।"

''यह (सौदा) है, और यह (सौदा) है।''

"पिछली गाड़ी बहुत भारी मालूम हो रही है। उसमें क्या सौदा है?" "उसमें पानी है।"

"अभी जो पानी साथ लाये, सो तो अच्छा किया। लेकिन अब यहाँ से आगे पानी की आवश्यकता नहीं। आगे बहुत पानी है। मटकों को फोड़, पानी फेंक मुख मे जाओ।"

इस प्रकार की बातचीत कर "आप जाइये, हमें देर होती है" कह, कुछ दूर जा कर, उनकी आँख से ओझल हो, (दैत्य) अपने नगर को ही चला गया।

उस मूर्ख बंजारे ने अपनी मूर्खता के कारण दैत्य की बात मान, मटके फुड़वा, चुल्लू भर भी पानी बाकी न रख, सभी (पानी) फिकवा गाड़ियाँ हँकवाई। आगे (रास्ते में) जरा सा भी पानी न था। आदमी पानी बिना पीड़ित होने लगे। उन्होंने सूर्यास्त तक चलते रह कर, (शाम को) बैलों को खोल, गाड़ियों का घेरा बना, खड़ा कर, बैलों को गाड़ियों के पहियों से बाँधा। न बैलों को पानी मिला, न मनुष्यों को भोजन (=यवागू-भात)। दुर्बल मनुष्य जहाँ तहाँ पड़ कर सो रहे। रात होने पर दैत्यों के नगर से (वह) दैत्य आये (और) सब बैलों तथा मनुष्यों को मार, उनका मांस खा, हिंडुयाँ (वहीं) छोड़ कर चले गये। इस प्रकार (उस) मूर्ख बंजारे के पुत्र (की मूर्खता) के कारण, वह सब नाश को प्राप्त हुए। उनकी हाथों आदि की हिंडुयाँ इघर उघर बिखर गई; (किन्तु) पाँच मौ गाड़ियाँ जैमी की तैमी खड़ी रहीं।

उस मूर्ल बंजारे के पुत्र के चले जाने के मास आध-मास बाद, बोधिसत्त्व भी पाँच सौ गाड़ियों के साथ नगर से निकले; और क्रमशः कान्तार के मुख पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने पानी के मटके में बहुत सा पानी भर लिया (और) अपने तम्बुओं में ढँढोरा पीट, आदिमयों को एकित्रत कर कहा—"विना मुझे पूछे, एक चुल्लू भर पानी भी काम में न लाना। जंगल में विषैले-वृक्ष भी होते हैं। (इस लिए) किसी ऐसे पत्ते, फूल या फल को, जिमे पहले न खाया हो, बिना मुझ से पूछे कोई न खाये।"

इस प्रकार आदिमियों को ताकीद कर, पाँच सौ गाड़ियो के साथ मरुभूमि ( -- कान्तार) की ओर बढ़े।

उस मरुभृमि के मध्य में पहुँचनं पर, उस दैत्य ने पहले ही की भाँति अपने ही को बोधिसत्त्व के मार्ग में प्रकट किया। बोधिसत्त्व ने उसे देखते ही पहचान लिया (और मोचा)—"इस मरुभूमि में जल नहीं है। इसका नाम ही निर्जल-कान्तार है। यह (पुरुष) निर्भय है। इसकी आँखें लाल हैं। (और) इसकी छाया तक दिखाई नही पड़ती। निस्सन्देह इसने आगे गये मूर्ख बंजारे के पुत्र का सब पानी फिकवा, उन्हें पीड़ित कर, उसे मंडली सहित खा लिया होगा। लेकिन यह मेरी पंडिताई (=बुद्धि) तथा चतुराई (=उपाय-कुशलता)को नहीं जानता।" फिर उससे कहा—"नुम जाओ। हम व्यापारी लोग बिना दूसरा पानी देखे, (साथ) लाये पानी को नहीं फेंकते। जहाँ दूसरा पानी दिखाई देगा, वहाँ इस पानी को फेंक गाडियों को हलका कर चल देंगे।"

दैत्य थोड़ी दूर जा कर, अन्तर्धान हो अपने नगर को चला गया। दैत्य के चले जाने पर आदिमियों ने बोधिसत्त्व से पूछा—"आर्य! यह मनुष्य 'यह हरें रंग वाली बन पाँती दिखाई देती है। उसके आगे मूसलाधार वर्षा बरस रही हैं' कहते हुए, उत्पल-कुमुद आदि की मालायें (धारण किये हुए), पद्म-पुण्डरीक के गुच्छे को (हाथ में) लिये, भिम की जड़ खाते, भीगे वस्त्र, भीगे सीस, पानी की

बूंदें चूते हुए, आये हैं। इसलिए (क्यों न) हम पानी को फेंक, गाड़ियों को हलका कर, जल्दी जल्दी चलें।

बोधिसत्व ने उनकी बात न मुन, गाड़ियों को रुकवा, सब मनुष्यो को एकत्रित करवा, (उनसे) पूछा——'क्या तुम में से किसी ने इस कान्तार में तालाब अथवा पूर्व्करिणी होने की बात पहले कभी सुनी?''

"आर्य! नहीं! यही सुना है कि यह कान्तार निर्जल-कान्तार है।"

"अब कुछ मनुष्य कहते है कि इस हरे रंग की बन-पाँती के उस पार वर्षा होती है। (अच्छा, तो) वर्षा की हवा कितनी दूर तक चलती है?"

"आर्य! योजन भर।"

"क्या किसी एक (जने) के शरीर को भी वर्षा की हवा लग रही है?"

"आर्य! नहीं।"

"बादल का सिरा ( मेघ-मीस) कितनी दूर तक दिखाई देता है?"

"आर्य! योजन भर।"

''क्या किसी एक को भी वादल दिखाई दे रहा है।''

"आर्य ! नही।"

"बिजली कितनी दूर तक दिखाई देती है?"

"आर्य! चार पाँच योजन तक।"

"क्या किमी को विजली का प्रकाश दिखाई पड़ा है?"

"आर्य ! नही।"

"बादल की गर्ज कितनी दूर तक सुनाई देती है?"

"आर्य! एक दो योजन भर।"

"क्या किसी को बादल की गर्ज मुनाई दी है?"

"आर्य ! नहीं।"

"यह मनुष्य नहीं, यह दैत्य (थं)। (वह) हमारा पानी फिकवा कर, दुर्बल कर, (हमें) खाने के विचार में आये होंगे। आगे जाने वाला मूर्ख बंजारे का पुत्र चतुर (ज्जपाय-कुशल) नहीं था। इन्होंने अवश्य पानी फिकवा, पीड़ा दे, उमें खा लिया होगा। उसकी पाँच सौ गाड़ियाँ जैसी की तैसी भरी खड़ी होंगी। आज हम उन्हें देखेंगे। चुल्लू भर पानी भी बिना फेंके (गाड़ियों को) हाँको" (कह) हैंकवाया।

फिर जाते हुए, उन्हों (=बोधिसत्त्व) ने जैसी की तैसी भरी हुई पाँच मौ गाड़ियाँ, तथा बैलों और आदिमियों के हाथों आदि की हड्डियों को इधर उघर बिखरा देख, गाड़ियाँ खुलवा दीं। गाड़ियों के इर्द गिर्द घरे में तम्बू तनवा, दिन रहते ही आदिमियों और बैलों को शाम का भोजन खिलवा, मनुष्यों के (घरे के) बीच में बैलों को बंधवा-मुलवा स्वयं सर्दारों (बलनायकों) सिहत हाथ में खड़ग ले, रात्रि के तीनों याम पहरा देते, खड़े ही खड़े मबेरा कर बैलों को खिला. कमजोर गाड़ियों को छोड़, (उनकी जगह) मजबूत को ले, कम मोल का मौदा छोड़ (उसकी जगह) अधिक दाम वाले मौदे को लाद, जहाँ जाना था, उम स्थान पर चले गये। मामान को दुगुने-तिगृन मोल पर बेंच, मारी मंडली को (माथ) ले किर (मानंद) अपने नगर को लौट आये।

यह कथा कह कर बुद्ध (शास्ता) ने कहा—गृहपित ! इस प्रकार पूर्व काल में वितर्क के पीछे चलने वाले सर्वनाश को प्राप्त हुए, लेकिन यथार्थ-ग्राही लोग दैत्यों के हाथ से बच कर, सकुशल इच्छित-स्थान पर जा. फिर अपने स्थान पर लौट आये।

इस प्रकार इन दो कथाओं को मिला, पूर्वापर कथा सम्बन्ध जोड, सम्बुड हो जाने पर इस यथार्थ (--अपण्णक) धर्म-उपदेश के सम्बन्ध में यह गाथा कही---

### अपण्णकं ठानमेके दुतियं आहु तिकका। एतदञ्जाय मेघावी तं गण्हे यदपण्णकं।।

['कुछ (पंडित) लोग यथार्थ (--अपण्णक) बात ( स्थान) कह रहे हैं: तार्किक लोग दूसरी (अयथार्थ)। यह जान कर बुद्धिमान् पुरुष, जो यथार्थ है, उसे ग्रहण करे।']

इसमें जो 'अपण्णक'(शब्द')है, उसका अर्थ है. ऐकातिक, अविरोधी नैर्याणिक (--निर्वाण को प्राप्त करने वाला)। ठान (=-स्थान) का मतलब है, बात या कारण। 'कारण' को 'स्थान' इसलिए कहते हैं, क्योंकि 'फल' उस कारण के अधीन हो कर ठहरता है। 'स्थान को स्थान, अस्थान को अस्थान ममझ कर' इत्यादि

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> अङ्गन्तर अट्टान पाली ।

में 'स्थान' का जो भावार्थ है (=प्रयोग) है, उसे भी जानना चाहिये। यहाँ 'अपण्णक ठान' इन दो शब्दों का मतलब है, सारे हितों सुखों का दाता, पंडितों हारा आचिरत जो एकांतिक कारण है, यथार्थ कारण है, नैर्याणिक-कारण है। मंक्षेप रूप से यह (अर्थ) है। विस्तार से तो (बुद्ध, धर्म, मंघ इन) तीन की शरण जाना, (गृहस्थों को) पाँच शील (= मदाचार), (साधुओं को) दस शील (पालन करना), प्रातिमोक्ष (= भिक्षु-नियमों) में (अपनी) रक्षा करना (=संवर), इन्द्रिय-मंयम, शुद्ध-जीविका रखना, विहित वस्नुओं (=प्रत्ययों) का सेवन, सभी चारों प्रकार की शद्धता वाला शील, इन्द्रियों का मंयम (=गुप्त-हारता), भोजन की (उचित्त) मात्रा का ज्ञान, जागरूक रहना, ध्यान, विदर्शना, अभिञ्ञा, समापत्ति (=समाधि), आर्य (अप्टांगिक-) मार्ग, आर्य-फल-यह सब अपण्णक बातें (=स्थान) अपण्णक रास्ता (प्रतिपदा), नैर्याणिक रास्ता (है) यह अर्थ है। क्योंकि यह 'अपण्णक-प्रतिपदा का ही नाम है, इमीलिए भगवान् ने अपण्णक-प्रतिपदा का उपदेश देते हए यह मुत्र कहा है—

"भिक्षुओ! तीन धर्मों ( बातो) से युक्त भिक्षु अपण्णक ( यथार्थ) प्रतिपदा में लग कर, अपने चित्त के मलों के विनाश के लिए प्रयत्नशील होता है। कौन में तीन धर्मों से? भिक्षुओ! भिक्षु इन्द्रियों को वश में रखता है, भोजन की (उचित) मात्रा का जानकार होता है। सचेत रहना है। भिक्षुओ! भिक्षु कैसे इन्द्रियों को वश में रखता है? भिक्षुओ! जब भिक्षु क्प ( स्थूल वस्तुओं) को देख कर, उसके आकार ( निमित्त) को ग्रहण नहीं करता...इस प्रकार भिक्षुओ! भिक्षु इन्द्रियों को वश में रखता है। भिक्षुओ! भिक्षु कैसे भोजन की (उचित) मात्रा का जानकार होता है? भिक्षुओ! जब भिक्षु सोच-समझ कर आहार ग्रहण करना है, न तो मस्ती के लिये, न अभिमान के लिये...। इस प्रकार भिक्षुओ! भिक्षु कैसे सचेत ( जागरूक) रहता है? भिक्षुओ! भिक्षु बैसे सचेत ( जागरूक) रहता है? भिक्षुओ! भिक्षु वैन से टहलना और बैठना...। इस प्रकार भिक्षुओ! सचेत होता है।"

इस सूत्र में तीन ही धर्म कहे गए है। लेकिन यह अपण्णक-प्रतिपदा अर्हत

<sup>&#</sup>x27;अङ्गत्तर निकाय, तिक निपात

कल की प्राप्ति तक रहती है। यहाँ अहंत-फल भी फल-समाघि तथा उपाधि-रहित -निर्वाण की प्राप्ति के मार्ग (=प्रतिपदा) का ही नाम है।

कुछ (= एके) इस शब्द का मतलब है पण्डितजन। अमुक पण्डितजन, इस प्रकार का कोई नियम नहीं। लेकिन यहाँ पर 'एक' शब्द का प्रयोग मंडली महिन बोधिसत्त्व के ही लिए जानना चाहिये। तार्किक लोगों ने दूसरा ही कहा है ( = दुतियं आहु तक्किका) ---दूसरा अर्थात् पहले कहे गये अपण्णक स्थान, नैर्याणिक-कारण से भिन्न ( = दूसरा) तर्क के पीछे चलना, अनैर्याणिक कारण। तार्किकों ने कहा (=आहु तिक्कका) इसे यहाँ पहले शब्द (=दुितयं) से मिला कर पढ़ना अपण्णक स्थान—अविरोधी बात—नैर्याणिक बात-को-बोधिसत्त्व आदि कृछ बुद्धिमान् (=पण्डित) मनुष्यों ने ग्रहण किया। लेकिन जिन्होंने मूर्व वंजारे को अपना मुखिया बनाया वह तर्क-प्राही ( = दलील-बाज ) थे; उन्होंने दूसरी अयथार्थ, अनैकांतिक, अनैर्याणिक बात स्वीकार की। उनमें से जिन्होंने अपण्णक स्थान को -ग्रहण किया, उन्होंने शुद्ध मार्ग (=शुक्लमार्ग) का अनुगमन किया। जिन्होंने दूसरे 'आगे जल अवश्य होगा' इस प्रकार की दलीलवाजी ( - नर्क-ग्राह) से युक्त अनैर्याणिक बात को माना, उन्होंने अशुद्ध (कृष्ण) मार्ग का अनुगमन किया। इसमें जो शुक्ल-मार्ग है वह उन्नति का मार्ग है, जो कृष्ण-मार्ग है वह अवनति का मार्ग । इसलिए जिन्होंने शुक्ल-मार्ग का ग्रहण किया, उनकी अवनित न हो कर, वह सुखी हुए; लेकिन जिन्होंने कृष्ण-मार्ग का अनुसरण किया, वे अवनत हो दुःव को प्राप्त हुए ।"

इस प्रकार भगवान ने अनायपिण्डिक गृहपति को उक्त बात कह कर, आगे यू कहा—"यह जान कर मेधावी पुरुष जो यथार्थ है , उसे ग्रहण करे।"

इसमें "एतदञ्जाय मेघावी" का अर्थ है— मेघा कही जाने वाली विगुढ, उत्तम, प्रज्ञा मे युक्त कुलपुत्र, इस अपण्णक और सपण्णक, तर्क-प्राह तथा अनकं-प्राह कहे जाने वाले दोनों स्थानों में गुण-दोष, लाभ-हानि, अर्थ-अनर्थ जान कर। 'तं गण्हे यदपण्णकं' का अर्थ है, जो सम्पूर्ण रूप से शुक्ल-मार्ग है, उन्नित-मार्ग कहा जाने वाला नैर्याणिक-कारण है, उसी को ग्रहण करे। किस लिए? पूर्ण रूप से शुक्ल-मार्ग होने के कारण। लेकिन दूसरे को ग्रहण न करे। किस लिए।? अनैकांतिक (=असम्पूर्ण) होने के कारण। यह अपण्णक-प्रतिपदा सब बुढों, अतरकांतिक (=असम्पूर्ण) होने के कारण। यह अपण्णक-प्रतिपदा सब बुढों, अर्थक-बुढों, और आवकों (=बुढ-पुत्रों) की प्रतिपदा है। सभी बुढ इस अपण्णक-

प्रतिपदा (=मार्ग) का अनुसरण करके ही दृढ़ पराक्रम मे पारिमितायें पूरी कर वोधि (-शूक्ष) के नीचे बुद्ध-पद को प्राप्त होते हैं, प्रत्येक-बुद्ध प्रत्येक-बुद्ध-पद को प्राप्त होते हैं; बुद्ध-पुत्र श्रावक-पारिमिता-ज्ञान को साक्षात् करते हैं। इस प्रकार भगवान् ने उन , उपासकों को तीन कुल-सम्पत्तियाँ, ', छः कामावचर स्वर्ग ' और ब्रह्म-लोक सम्पतियाँ दे कर भी अन्त में अर्हत्-मार्ग को देने वाली अपण्णक प्रतिपदा, तथा चार दुर्गतियों (=अपायों) और पाँच नीच-कुलों में जन्म देने वाली सपण्णक प्रतिपदा इस प्रकार यथार्थ (-अपण्णक) धर्म का उपदेश कर, चारो आर्य मत्यों को, सोलह प्रकार से प्रकाशित किया। चारो सत्यों (के प्रकाशित करने के) के अन्त में, वह सब पाँच सौ उपासक श्रोत-आपन्न हो गये।

बृद्ध ने इस्थर्म-उपदेश को दिखला कर, दो कथाएँ कह, तुलना कर, जातक का सारांश निकाला।

उस समय का मूर्ख बंजारा देवदत्त था। उसकी मण्डली देवदत्त की मण्डली थी। (इस समय की) बुद्ध की मण्डली, बुद्धिमान् (च्पण्डित) बंजारे की मण्डली थी। और बुद्धिमान् बंजारा तो मैं ही था। (यह कह) भगवान् ने धर्म-उपदेश समाप्त किया।

## २. वरणापथ जातक

"अकिलासुनो" इत्यादि यह धर्म-कथा भगवान् ने श्रावस्ती में विहार करते समय कही । किस के लिए ? एक शिथिल-प्रयत्न भिक्षु के लिए ।

#### क वर्तमान कथा

वृद्ध के श्रावस्ती में विहार करते समय एक श्रावस्ती-निवासी कुल-पुत्र (-- संश्रान्त तरुण) ने जेवतन जा कर बुद्ध (=शास्ता) के पास जा धर्मउपदेश

<sup>े</sup> क्षत्रिय, ब्राह्मण तथा वैश्य ।

<sup>ं</sup> चातुर्महाराजिक, त्रयस्त्रिक्ष, याम, तुषित, निर्माण-रति तथा परनिर्मित वक्ष-वर्ति।

<sup>ै (</sup>१) बॉस का काम करने वाले, (२) नैवाद, (≔मल्लाह), (३) रव-कार, (४) मेहतर, (४) खाण्डाल।

सुना; और प्रसन्न-चित्त (हो) इन्द्रिय-सम्बन्धी सुखों (=कामों) में दोष देख, साधु हो, भिक्षु-दीक्षा (=उपसम्पदा) ग्रहण की। पॉच-वर्ष वीत जाने पर दो मात्रिकायें और विदर्शना-कम को सीख, बुद्ध से अपने चित्त के अनुकृत योगित्रिया (=कर्मस्थान) ग्रहण की। फिर एक जंगल में प्रविष्ट हो, वर्षावाम के तीन महीने तक साधना में लगे रहने पर भी अवभास-मात्र वा निमित्त-मात्र भी न उत्पन्न कर सका।

तब उसके मन में यह विचार हुआ— "बुद्ध ने चार प्रकार के व्यक्ति कहे हैं।
मैं शायद चौथी प्रकार का— पदपरम— व्यक्ति होऊँगा। मालूम होता है मैं
इस जन्म में मार्ग या फल कुछ नहीं प्राप्त कर सकूगा। तो फिर मैं जंगल में रह
कर ही क्या करूँगा? (इसलिए) बुद्ध के पास जा, उनके अति मुन्दर शरीर को
देखते तथा (उनके) मधुर धर्मोपदेश को मुनते हुए विचरूँगा।" (यह मोच)
फिर जेतवन वापिस चला गया।

तब परिचितों तथा मित्रों ने उससे पूछा—"आयुष्मान! तू योगाभ्यास (-श्रमणधर्म)करने के लिए भगवान् (-शास्ता)से योगविधि (-कर्मस्थान)लेकर गया था; लेकिन अब लौट कर संघ के साथ घूम रहा है। क्या तेरे साधु होने (-प्रब्रज्या)का उद्देश्य पूरा हो गया है? क्या तू जन्म-ग्रहण मे मुक्त हो गया है?"

''आयुष्मानो ! मैंने मार्ग या फल नहीं प्राप्त किया । यह मोच, कि (शायद) मैं इसके योग्य नहीं हूँ; मैं अभ्यास को छोड़ चला आया हूँ।''

"आयुष्मान्! ६ृढ़ पराऋमी-उपदेशक के धर्म (=शासन) में साधु बन कर तूने, जो प्रयत्न करना छोड़ दिया, वह उचित नहीं किया। आ तुझे तथागत के पास ले चलें" कह, उसे शास्ता के पास लिवा ले गये।

शास्ता ने उसे देख कर कहा—''भिक्षुओ! तुम इस अनिच्छुक भिक्षु को लें कर आये हो। इस भिक्षु ने क्या (अपराध) किया है?"

"भन्ते! यह भिक्षु ऐसे उबारने वाले (=नैर्याणिक) धर्म में साधु बन, योगाभ्यास (-श्रमण-धर्म) करते करते उस प्रयत्न को छोड़ कर, लौट आया है।"

<sup>ं</sup> भिक्षु-प्रातिमोक्ष तथा भिक्षुणी-प्रातिमोक्ष।

<sup>ं</sup> घ्यान के विषय ( object ) का अवभास अथवा साकार रूप दिलाई वेना।

तब भगवान् ने उससे पूछा—"क्या सचमुच भिक्षु ! तूने प्रयत्न ढीला कर दिया।"

"हाँ सचमुच! भगवान्!"

"भिक्षु! ऐसे धर्म में साधु हो तू अपने को 'अल्पेच्छ', 'सन्तुप्ट', 'एकान्तप्रिय' वा 'प्रयत्नवान्' न बना, क्यों आलमी भिक्षु प्रकट कर रहा है? क्या तू पूर्व-जन्म में उद्योगपरायण नहीं था? (पूर्व जन्म में) तेरे अकेले के उद्योगों से मरुभूमि में पाँच सौ गाड़ियों के आदमी और बैल पानी पाकर मुखी हुए थे। अब तू किसलिए हिम्मत हार रहा है?"

वह भिक्ष (भगवान् की) इस बात से संभल गया।

यह बात मुन कर भिक्षुओं ने भगवान् मे प्रार्थना की—"भन्ते! इस समय इस भिक्षु का हिम्मत-हार बैठना तो प्रकट है, लेकिन पूर्व-जन्म में इस अकेले के प्रयत्न से मरुभूमि में वैलों और मनुष्यों का पानी पाकर मुखी होना हमें मालूम नहीं। वह आपके बुद्धत्त्व ( -सर्वज्ञता) के ज्ञान को ही प्रकट है। हमें भी वह बात ( कारण) कहिये।"

"तो भिक्षुओ ! मुनो।" (कह) भगवान् ने उस भिक्षु को घ्यान दिला (उस) पूर्व-जन्म की अज्ञात बात को प्रकट किया—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व काल में काशी दंश के बनारस नगर में, ब्रह्मदत्त (राजा) के राज्य करते समय, बोधमन्त्र बंजारे के कुल में पैदा हुए; सयाना होने पर पॉच मौ गाड़ियों के साथ वह व्यापार करने लगे। वह एक दिन साठ योजन वाली मरु-भूमि में जा रहे थे। उस कान्तार का रेन इतना बारीक था कि मुट्ठी में लेने पर हाथ में नहीं ठहरता था। सूर्योदय के समय से (ही) भौर की आग की तरह (इतना) गर्म हो जाता था कि उस पर चला नहीं जाता था। इसलिए उस कान्तार को पार करने वाले, लकड़ी, पानी, तिल, चावल सब को गाड़ियों पर लाद, रात को ही चलते थे। (वह) उषा (अरुणोदय) के समय गाड़ियों को घेरे में खड़ी कर, उन पर मण्डप तनवा, समय रहते ही भोजन समाप्त कर, छाया में बैठे बैठे दिन बिताते थे। सूर्यास्त होने पर शाम का भोजन खा कर, भूमि के ठंडी होने पर, गाड़ियों को जुतवा चल देते थे। यह यात्रा समुद्ध-यात्रा जैसी होती थी। (उसमें भी)

दिशा प्रदर्शक ( --- चल नियामक) की जरूरत रहती थी। वह दिशा-प्रदर्शक तारों को देख कर, क़ाफ़िले को (कान्तार में) पार उतारता था।

वह बंजारा भी, उस समय, इसी ढ़ंग से, उस कान्तार में जा रहा था। उन्सठ योजन पार कर लेने पर, यह मोच कि अब एक ही रात में हम मरु-भूमि से बाहर हो जायेंगे, शाम को भोजन कर, सब लकड़ी पानी फेंकवा गाड़ियाँ जुतवा चल पड़ा। दिशा-प्रदर्शक (पुरुप) अगली गाड़ी पर आसन (कुर्मी) बिछवा, आकाश में तारों को देखता, 'इधर हॉको उधर हॉको', कहता हुआ लेटा था। इतनी दूर तक न सोया रहने के कारण, थक कर, उसे नीद आ गई। बैलों ने लौट कर, जिस रास्ते से वह आये थे, उसी (रास्ते) को ग्रहण कर लिया; और उसे पता नहीं लगा। बैल सारी रात चलते रहे। दिशा-प्रदर्शक ने अरुणोदय के समय उठ कर, तारों को देख कर, गाड़ियों को लौटाओ, लौटाओं कहा। गाड़ियों को लौटा कर कमशः रास्ते उर लाते ही लाते अरुणोदय हो गया।

आदिमियों ने (पहचान लिया)—'यह तो हमारा कल के पड़ाव का स्थान है।' (फिर मोचने लगे)—हमारा लकड़ी पानी खतम हो गया। इसलिए अब हमारा नाश है।—गाड़ियों को खोल, घेरे में खड़ा कर, ऊपर में मण्डप तान, चिन्ता के मारे वे अपनी अपनी गाड़ी के नीचे लेट रहे।

बोधिसत्त्व ने 'मेरे हिम्मत हारने पर सभी नाश को प्राप्त होंगें' (मोच), प्रातःकाल ठंडे ठंडे समय में ही घुमते हुए दूबघास के एक पौदे को देख कर विचारा — 'ये पौदे नीचे पानी की नमी के ही कारण उगे होंगें', (और) कुदाली मँगवा, वह जगह खुदवाने लगें। (लोगों ने) साठ हाथ तक खोदा। इतना खोदने पर (उनकी) कुदाली नीचे एक पत्थर मे टकरायी। (पत्थर से) टकराते ही सब ने हिम्मत हार दी। लेकिन बोधिमत्त्व ने सोचा— "इस पत्थर के नीचे पानी होना, चाहिए।" (यह मोच) नीचे उतर, पत्थर पर खड़े हो, झुक कर, कान लगा, शब्द पर घ्यान दिया। नीचे पानी के बहने का शब्द सुन, ऊपर आ, अपने छोटे मेवक से कहा— "तात! यदि तूने हिम्मत छोड़ दी, तो हम सब नष्ट हो जायेंगे। तू बिना हिम्मन छोड़े, इस हथौड़े (—अयकूट) को ले, गढ़े में उतर कर, इस पत्थर को तोड़।"

उसने बोधिसत्त्व की बात मान ली ; और सब के हिम्मत छोड़ देने पर भी हिम्मत न हार, नीचे उतर कर पत्थर पर चोट की। पत्थर बीच से टूट कर, १८८ (१.१.२

नीचे गिर, पानी के सोते के बीच में पड़ा। (वहाँ से) ताड़ के तने जितनी (ऊँची) पानी की धारा गिकली। सब ने पानी पी, स्नान कर, पुराने धुरे (=अक्ष) और जुए फाड़, खिचड़ी-भात पका कर खाया। बैलों को भी खिलाया। (फिर) सूर्यास्त होने पर, पानी के गढ़े के पास घ्वजा गाड़, इच्छित स्थान को गए। वहाँ उन्होंने सीदे को बेच, दुगुणा, चार गुणा, मुनाफा उठाया; और फिर अपने निवास स्थान को लौट आये।

वहाँ अपनी आयु भर जी कर, कर्मानुसार गति को प्राप्ति हुए। बोधिसन्त्र भी दान आदि पुण्य-कर्म करके पर-लोक सिधारे। बुद्ध (=सम्यक्सम्बुद्ध) रे बुद्ध-पद प्राप्त कर लेने पर (ही) यह कथा कह, इस गाथा को कहा था—

> अकिलासुनो वण्णुपथे खणन्ता, उदङ्गणे तत्थ पपं अविन्दुं। एवं मुनी विरियबलूपपन्नो, अकिलासु विन्दे हदयस्स सर्नित।।

[प्रयत्नशील लोगों ने बालू के मार्ग में खोद कर पानी पायः। इसी प्रकार वीर्य्य-बल से युक्त मुनि प्रयत्नशील हो हृदय की शान्ति को प्राप्त करे।]

इसमें अकिलासुनो का अर्थ है, आलस्यरहित व प्रयत्नशील। वण्णुपथे वण्णु कहते हैं बालू को, मो इसका अर्थ है बालू का मार्ग। खणन्ता-भूमि को खोदता हुआ। उदङ्गणे, इस में उद् जो है, सो निपात है, अङ्गण - मनुष्यों के घूमने का स्थान-खुला प्रदेश। तत्थ - उस बालू मार्ग में। पपं अविन्दु का अर्थ है पानी को पाया। पिया जाने से पानी को पपा कहते हैं या बहने वाला (-जल) आप, पपा अर्थात् महाजल। एवं शब्द उपमा का द्योतक है। मुनी - मौन कहते हैं जान को, अथवा काय-मौन आदि में से किसी एक से युक्त व्यक्ति 'पच्य-चेकमुनि', को मुनी कहते हैं। लेकिन इस मुनीके, 'अगारिय-मुनी' अनगारिय-मुनि, 'सेख मुनि', 'असेखमुनि', 'मुनि-मुनि'—इस प्रकार के कई भेद हैं। सो अगारिय(=आ गारिक-मुनि, जिसने गृहस्थ रहते मार्ग-फल को प्राप्त कर लिया है, जो धर्म (=शासन) का जाता है। अनगारिय (=अनगारिक) मुनि, जो

उक्त प्रकार से ही मार्ग-फल को प्राप्त है, लेकिन साधु है। मेख (=शैक्ष्य) मुनि का अर्थ है सात शैक्ष्य (=श्रोतापन्न से अर्हत्-मार्ग प्राप्त नक) पच्चेक (=प्रत्येक) मुनि का अर्थ है 'प्रत्येक-सम्बुद्ध'। 'मुनि-मुनि'— बुद्ध (=सम्यक् सम्बद्ध)। संक्षेप में यहाँ इन सबसे मौनेय्य (=मौन) नामक प्रजा से मुक्त मुनी समझना चाहिये। विरियबल्पपन्नो का अर्थ है वीर्य्य (=हिम्मत) से तथा शरीर-बल और ज्ञान-बल से युक्त। अकिलासु—आलस्यरहिन। 'चाहे चमड़ा, नम और हड्डी ही बाकी रह जाये, चाहे शरीर में सारा मांस और खून मूख जाय'—इस प्रकार के चारों अङ्गों से सम्पूर्ण वीर्य्य से युक्त=आलस्यरहिन (कहा जाता है)। विन्दे हदयस्स सन्ति का अर्थ है चित्त तथा हदय की शीनलता का कारण होने से शान्ति' कहे जाने वाले घ्यान-विदर्शना-अभिज्ञा-अर्हत्व-मार्ग ज्ञान नामक आर्य-धर्म को प्राप्त करता है।

भगवान् ने, "भिक्षुओं! आलमी मनुष्य दुःख से जीवन बिनाना है, पाप, वरे कर्म (=अकुशल धर्म) से युक्त होता है, महान हित को खो देता है। (लेकिन) भिक्षओ ! प्रयत्नजील (मनुष्य) मुख मे जीवन बिताता है। पाप. बुराइयों ( अक्शल धर्मों) से रहित होता है, मच्चे हित की पूर्ति करता है। भिक्षओ ! ढील करने से उत्तम (=अग्रपद) की प्राप्ति नहीं होती "--इस प्रकार अनेक सूत्रों में आनसी के जीवन का द:खमय होना और प्रयत्त-शील के जीवन का मुखमय होना वनलाया है। यहाँ भी आग्रह-रहित, प्रयत्न शील विदर्शक को उद्योग द्वारा होने वाले सुखमय जीवन को दिखाते हुए कहा है- "इस प्रकार उद्योग बन से युक्त, मनी निरालस हो चित्त की शान्ति प्राप्त करे।" (इसीलिए) यह कहा गया "जिस प्रकार उन व्यापारियों ने निरालस (हो) बाल्का पथ में भी खोद कर जल पा लिया। इमी प्रकार इस धर्म (-शासन) में भी निरालस हो प्रयत्न करने वाला पण्डित-भिक्ष इस घ्यान आदि भेद से कही गई हृदय की शान्ति को प्राप्त करता है। इस-लिए भिक्षु ! (जब) पूर्व-जन्म में तूने (केवल) पानी के लिये प्रयत्न किया, तो अब इस प्रकार के उबारने वाले (=नैर्याणिक) धर्म (=शासन) में मार्ग-फल की प्राप्ति के लिये क्यों हिम्मत हारता है ?' इस प्रकार धर्मोपदेश के बाद (भगवान् ने) चारों (आर्यमत्यों) की व्याख्या (=प्रकाशन) की। मत्यों की व्याख्या समाप्त

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> संयुक्त-निकाय, दस-बल सूत्र ।

होने पर वह हिम्मत हारा भिक्षु अर्हत्व (नामक) उत्तम-फल में प्रतिष्ठित हुआ।

श्वास्ता ने दोनों कथाएं सुना, तुलना, कर जातक का सारांश दिखाया— "उस समय हिम्मत न हार कर पाषाण को तोड़ कर, जन-समूह को पानी देने वाला (मेरा) छोटा-सेवक (चुकुपस्थायक) यही हिम्मत हारा भिक्षु था। बाकी मण्डली आज की बुद्ध-मंडली थी। प्रधान बंजारा तो मैं (स्वयं) ही था" कह (धर्म-) उपदेश समाप्त किया।

# ३. सोरिवाणिज जातक

'इष चेहि नं विराषेसि'—इस धर्म उपदेश को भी भगवान् ने श्रावस्ती में रहते हुए एक हिम्मत हारे भिक्षु के ही सम्बन्ध में कहा था।

#### क. वर्तमान कथा

पूर्वोक्त प्रकार से ही भिक्षुओं द्वारा (बुद्ध के सम्मुख) लाए जाने पर बुद्ध (=शास्ता) ने उससे कहा—"भिक्षु! इस प्रकार के मार्ग-फल-दायक धर्म (=शासन) में साधु हो कर भी (यदि) तू हिम्मत हार बैठेगा, तो तू उसी प्रकार चिन्ता को प्राप्त होगा, जैसे लाख के मूल्य की सोने की थाली गॅवा कर सेरि नामक बनिया।" भिक्षुओं ने भगवान् से उस बात के स्पष्ट करने की प्रार्थना की। भगवान् ने पूर्व-जन्म की अज्ञात बात (इस प्रकार) प्रकट की—

#### ख. अतीत कथा

अब से पाँच कल्प पूर्व बोधिसत्त्व सेरिव नामक देश में फेरी करने वाले बिनिए (के रूप में पैदा) हुए थे। वह सेरिव नामक एक (दूसरे) फेरी करने वाले लोभी बिनिये के साथ नील वाहिनी नामक नदी पार कर, अन्धपुर नामक नगर में गया। (दोनों ने) नगर की गिलयों को आपस में बाँट लिया। बोधिसत्त्व अपने हिस्से की गिलयों में मौदा बेचते; दूसरा बिनया अपने हिस्से की गिलयों में।

उस समय नगर के एक सेठ का परिवार दिरद्र हो गया था। उसके जाति-सम्बन्धी और (उसका) धन नष्ट हो गया। (उस परिवार में) बाकी रह गई थी अपनी दादी के साथ एक लड़की। दोनों जने दूसरों की नौकरी-चाकरी (== मज़दूरी) करके पेट पालते थे। लेकिन, उनके घर में पहले महासेठ के उपयोग में आनी वाली दूसरे (साधारण) बरतनों में फेंकी हुई एक सोने की थाली थी। चिरकाल से उपयोग में न आने के कारण वह मैली हो गई थी। वह (दोनों) इतना भी नहीं जानती थीं कि यह मोने की थाली है। उस समय वह लोभी बनिया "(हीरे) मोती लो, (हीरे) मोती लो" (कहता) घूमता हुआ, उस घर के सामने आया। लड़की ने उसे देख कर अपनी दादी से कहा—

"अम्मा! मुझे एक कण्ठा ले दो।" "अम्मा! हम दरिद्र क्या देकर लेंगे।"

"हमारे पाम यह थाली जो है. यह हमारे किमी काम की नहीं है, इसे दे कर ले लें।"

उमने व्यापारी को बुला कर, आसन पर बिठा, वह थाली देकर कहा— "आर्य! (इस थाली) को लेकर, अपनी बहन को कुछ दे दो।"

व्यापारी ने थाली हाथ में ले, मोने की थाली होगी (सोच) उलट कर, थाली की पीठ पर सूई में रेखा खीची। 'सोने की है' जान, "इनसे मुफ्त में ही थाली लेनी चाहिये" (सोच) कहा, "यह कितने दाम की होगी? यह तो आधे मासे के म्ल्य की भी नहीं है" (कह) थाली को भूमि पर फेंक, आसन में उठ कर चला गया।

(अपने में तै पाये नियम के अनुसार) एक के गली में हो आने पर, दूसरा उस गली में प्रवेश करता था। उस (बिनये) के बाद बोधिसत्त्व उस गली में प्रविष्ट हो '(हीरे) मोती लो, (हीरे) मोती लो' कहते घूमते हुए उसी द्वार पर पहुँचे। उस लड़की ने फिर उसी प्रकार अपनी दादी को कहा। दादी ने पूछा — "अम्मा! पहला आया व्यापारी थाली को जमीन पर पटक कर चला गया, अब क्या देकर 'कण्ठा' लें?" लड़की ने उत्तर दिया— "अम्मा! वह व्यापारी कठोर-भाषी था, लेकिन यह सौम्य मृति तथा मृद्भाषी है। आशा है कि यह थाली को लेगा।"

"अच्छा! तो पुकार।"

उसने उसे बुलाया। उसके घर में प्रवेश कर बैठने पर, (उन्होंने उसे) वह थाली दी।

उसने 'थाली सोने की है' जान, कहा—"अम्मा! यह थाली लाख के मूल्य की है। थाली के मुल्य का सामान मेरे पास नहीं।" "आर्य! पहले आया व्यापारी, यह आधे मासे के मूल्य की भी नहीं है, कह पृथ्वी पर पटक कर चला गया था। यह (अब) तेरे ही पृष्य (के प्रताप) से मोने की थाली हो गई होगी। हम इसे तुझे देते हैं। (इसके बदले में) हमें कुछ ही देकर, इसे ले जाइये।"

बोधिसत्त्व के हाथ में उस समय पाँच सौ कार्षापण और पांच सौ के मूल्य का सौदा था। वह सब देकर, 'मुझे यह तराजू, थैली, और आठ कार्षापण दें," माग-लेकर चले गये। और शीघ्र ही नदी के किनारे पहुँच, मल्लाह को आठ कार्षापण दें, नाव पर चढ़ चले।

तब लोभी बनिये ने फिर उनके घर जा कर कहा——''लाओ वह थालेंं। मैं तुम्हें कुछ देही दूँ।''

लड़की ने उसे गाली देते हुए कहा—''तू हमारी लाख के मृत्य की थाली को आघे मासे के मृत्य की भी नहीं बताता था। लेकिन नरे स्वामी जैमा एक धर्मात्मा व्यापारी, हमें (एक) हजार दे कर उसे ले गया।"

यह सुन 'मैंने लाख के मूल्य की सोने की थाली गंवा दी, उमने मेरी बड़ी हानि की' (सोच) अत्यन्त व्याकुल (=शोकग्रस्त) हो उठा। उमकी स्मृति ठिकाने न रही, और वह पागल (=संज्ञाहीन) मा हो गया। उमने अपने हाथ के कार्वापण और सौदे को घर के दरवाजं पर वखेर दिया। जो कुछ पहने-ओह था, उसे भी उतार दिया, और वह तराजू की टण्डी की मृगरी बना, बोधिमन्व के पीछे पीछे भागा। नदी के किनारे पहुँच, बोधिमन्व को (नाव में) जाते देख, मल्लाह से कहा—'ओ! मल्लाह! मल्लाह! नाव को लौटाओ"। बोधिमन्व ने "नाव को मत लौटाओ" कह मना किया।

उस बनिये को बोधिसत्त्व को निकल जाते देख, अन्यन्त शोक हुआ। उस का हृदय गर्म हो गया। और मुँह से खून निकल पड़ा, तथा हृदय (मूख) कीचड़ की तरह फट गया। (इस प्रकार वह) बोधिसत्त्व के प्रति शत्रुता का भाव मन में रख, उसी क्षण मर गया।

बोधिसत्त्व के प्रति देवदत्त का यह पहला डाह हुआ। बोधिसत्त्व (भी) दान आदि पुष्य करके कर्मानुसार गति को प्राप्त हुए।

सम्यक् मम्बुद्ध ने यह धर्मोपदेश कह, सम्बुद्ध होने ही की अवस्था में यह गाथा करी-

## इघ चेहि नं विराधेसि सद्धम्मस्स नियामतं। चिरं त्वं अनुतपेस्ससि सेरिवा यं व वाणिजो।।

[यदि तू सद्धर्म के नियम को नहीं प्राप्त करता, तो तू सेरिवा बनिये की तरह दु:ख को प्राप्त होगा ]

इसमें 'इथ चेहि नं विराघेसि सद्धम्मस्स नियामतं' का अर्थ है कि इस धर्म में जो अधिक में अधिक मात जन्म ग्रहण करने के ही नियम वाला श्रोत-आपित्त-मार्ग है, उसे यदि तू प्राप्त नहीं करे, हिम्मत हार दे, तो यह नहीं मिलता। 'चिरं त्वं अनुतपेस्सित' का अर्थ है, ऐसा होने पर चिरकाल तक सोच करते हुए, रोते हुए, तपेगा अथवा हिम्मत हार देने के कारण, आर्य-मार्ग न पाने के कारण, (तू) चिर काल तक नरक आदि में उत्पन्न हो, नाना प्रकार के दुःखों को भोगेगा, संतप्त-पिरत्पत होगा, क्लेश को प्राप्त होगा। कैमे ? "सेरिवा यं व वाणिजो।" सेरिवा—यह नाम है। यं वा का अर्थ है जैमे। यह कहा गया है कि "जिस प्रकार पूर्वसमय में सेरिवा नामक व्यापारी लाख के मूल्य की मोने की थाली पाकर, उसकी प्राप्त के लिये प्रयत्न न करके, उसे गवा कर, (पीछे) अफ़सोस को प्राप्त हुआ। उसी प्रकार तू भी इस धर्म में, तैयार की गई मोने की थाली के सदृश, आर्य-मार्ग को प्रयत्न की ढिलाई के कारण न प्राप्त करके, उसमे भ्रष्ट हो, चिरकाल तक अनुताप को प्राप्त करेगा। लेकन यदि प्रयत्न नहीं छोड़ेगा, तो जैमे बुद्धिमान् व्यापारी ने सोने की थाली पाई, वैसे ही (तू भी) मेरे धर्म (—शामन) में नौ प्रकार के अलौकिक (—लोकोत्तर) धर्मों को प्राप्त करेगा।

इस प्रकार बुद्ध (=शास्ता) ने अहंत्व-प्राप्ति को सर्वोच्च स्थान दे, यह धर्म उपदेश कर चारों (आर्य-) मत्यों की व्याख्या की। मत्यों की व्याख्या समाप्त होने पर, वह हिम्मत हारा भिक्षु अहंत्व (नामक) सर्वोत्तम (=अग्र) फल में स्थित हुआ। बुद्ध ने भी दोनों कथाएँ सुना, तुलना कर, जातक का सारांश निकाला

'उस समय का मूर्ख व्यापारी देवदत्त था; और बुद्धिमान व्यापारी तो मैं ही था', कह उपदेश ममाप्त किया।

# ४. चुन्ह्मसेट्ठि जातक

"अप्पकेनापि मेधावी"—यह धर्म-उदेश भगवान् ने राजगृह के पास-स्थित जीवक के आम्रवन में विहार करते समय चुल्ल पन्थक स्थविर को उद्देश करके कहा।

## क. वर्तमान कथा

यहाँ पहले **चुल्ल पन्थक** की उत्पत्ति कहनी चाहिए **राजगृह में एक धन** मेठ की लड़की का अपने नौकर से सम्बन्ध था। दूसरों मे अपने इस कर्म को छिपाने के लिये उसने डर से नौकर से कहा—''अब हम यहाँ नहीं रह सकते। यदि मेरे माता-पिता इस दोप को जान लेंगे, तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। चलो हम विदेश निकल चलें।''

(तब वे) दोनों हाथ में ही ले चलने योग्य कीमती कीमती (सारवान्) चीजे ले (नगर के) प्रधान द्वार से बाहर हो किसी अपरिचित स्थान में रहने की इच्छा में निकल भागे। उनके एक ही स्थान पर इकट्टें रहते समय, दोनों के सहवास में (लड़की को) गर्भ हो गया। गर्भ के परिपक्व होने पर उस (लड़की) ने स्वामी से सलाह की—"गर्भ परिपक्व हो गया। जिस स्थान में जाति-सम्बन्धी नहीं हों वैसे स्थान पर प्रसव होने पर हम दोनों को बहुत कप्ट होगा। चलो पिता के घर चलें।"

वह 'आज चलें, कल चलें', करते-करते दिन बिताने लगा। लड़की सोचने लगी—'यह मूर्ख अपने अपराध के भारीपन के कारण जाने से डरता है। माता पिता हर तरह से हितैषी होते हैं। चाहे यह जाए, या न जाए, मुझे जाना चाहिए।' फिर पित के घर से बाहर गये रहते वक्त घर के सामान को ठीक ठाक कर दिया। अपने पिता के घर चलने की बात पड़ोसियों को कह, रास्ते पर चल पड़ी। तब उस आदमी ने घर लौट कर, स्त्री को न देख, पड़ोसियों से पूछा। पिता के घर जाने की बात सुन, जल्दी जल्दी अनुगमन करते जा, उसे मार्ग में पाया। उस स्थान पर उसे प्रसव हो चुका था "भद्रे! क्या हुआ ?" उसने पूछा। "स्वामी! एक पुत्र हुआ है। अब क्या करना चाहिये? जिस मतलब के लिये हम पिता के घर जा रहे थे, वह काम रास्ते में ही हो गया। अब वहाँ जाकर क्या करेंगे? चलो लौटें।"

फिर दोनों एक राय हो वापिस लौटे। उस बच्चे के पन्थ में पैदा होने के कारण उसका नाम पन्थक रक्का गया।

कुछ समय बाद उसे दूसरा गर्भ हो गया। (पहले की भाँति यहाँ भी सारी कथा समझनी चाहिये)।

पन्थ (=मार्ग) में ही उत्पन्न होने के कारण, पहले उत्पन्न हुए (बालक) का नाम महापन्थक और दूसरे का चुल्लपन्थक कर दिया गया। दोनों बच्चों को लेकर, वह अपने निवास स्थान पर लौट आये। पन्थक बच्चों ने दूसरे बच्चों को 'चाचा, नाना, नानी' कहते मुनकर माना से पूछा—"दूसरे बच्चे, 'चाचा, नाना, नानी' कहते हैं: माँ! क्या हमारे नानेदार नहीं है?"

''हाँ तात ! यहाँ तुम्हारे नातेदार नहीं हैं; लेकिन **राजगृह** नगर में धन मेठ नाम के (तुम्हारे) नाना हैं! वहाँ तुम्हारे बहुत से नातेदार है।''

''अम्मा, वहाँ हम किस लिये नही जाते हैं ?''

उसने पुत्र को अपने न जाने का कारण कह, पृत्रों के बार बार कहने पर स्वामी में कहा—''यह बच्चे बहुत दुःखी हो रहे हैं। क्या माता पिता हमें देख कर (हमारा मांस थोडे ही खा लेंगे? आओ! इन बच्चों को पिता का घर दिखला दें।''

"मैं सामने न जा (च्खड़ा ही) सकूँगा। हां! तुझे वहाँ ले जाऊँगा।" "आर्य! अच्छा जैसे भी हो बच्चों को पितु-कुल दिखलाना है।"

दोनों जने बच्चों को लेकर, ऋमशः राजगृह पहुँचे। नगर-द्वार पर एक शाला में ठहरे। माता पिता के पास सन्देश भेजा—"बच्चों की माँ (अपने) दो बच्चों को लेकर आई है।"

उन्होंने वह सन्देश सुन कर कहला भेजा—"संसार में जन्म-मरण के चक्कर में घूमते हुए (ऐसा) कोई नहीं, जो (कभी न कभी) पुत्र या पुत्री न बना हो। उन दोनों ने हमारा बड़ा अपराध किया है। इमिलये वह हमारी आँखों के सामने नहीं खड़े हो सकते। इतना धन लेकर वह दोनों (किसी) सुख की जगह जाकर रहें, लेकिन बच्चों को यहाँ छोड़ जायें।"

सेठ की कन्या ने माता पिता के भेजे धन को लिया, और बच्चों को आये हुए दुतों के साथ भेज दिया। बच्चे, (अपने) नाना के कुल में पलने लगे।

उन दोनों में से चुल्लपन्थक तो (अभी) बहुत छोटा था, लेकिन महापन्थक (अपने) नाना के साथ बुद्ध का धर्म- उपदेश सुनने जाता था। नित्य भगवान् (शास्ता) के सम्मुख (जाकर) धर्मोपदेश सुनने से, उसका मन साधु वनने को चाहा। उसने नाना से कहा—"यदि आप आज्ञा दें, तो मैं भिक्षु बनूँ।"

"तात! क्या कहा? मेरे लिये, मारे लोक की प्रब्रज्या में बढ़कर, तेरी प्रब्रज्या श्रेष्ठ है। यदि निभ सके तो तात! साधु बन जा।" (कह) स्वीकार कर बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने पूछा—–'क्यों महासेठ! क्या पुत्र मिला है?"

"हाँ भन्ते ! यह बालक मेरा नाती है, कहना है कि आपके पास साधु बनूंगा।" बुद्ध ने एक पिण्डपातिक' भिक्षु को बालक को प्रव्रजित करने की आज्ञा दी। स्थविर ने उस (बालक) को त्वच्-पञ्चक' कर्मस्थान कह प्रव्रजित किया।

उसने बुद्ध के बहुत में उपदेश मीख (बीस) वर्ष की अवस्था में ही उपसम्पदा प्राप्त की। उपसम्पन्न होने पर भली प्रकार मन देकर अभ्यास करने हुए अहंत्व को प्राप्त हुआ। ध्यान-सुख और मार्ग-सुख से समय व्यतीत करते उसने सोचा—'क्या मैं यह सुख चुल्लपन्थक को भी दे सकता हूँ?' फिर नाना सेठ के पास जा कर कहा ''महासेठ! यदि तुम्हें स्वीकार हो, तो मैं इस बालक को प्रव्रजित कहूँ?"

"भन्ते! प्रव्रजित करें।"

स्थविर ने चुल्लपन्थक बच्चे को प्रब्रजित कर, दश शीलों में स्थापित किया । चुल्लपन्थक श्रामणेर प्रब्रजित होते ही मन्द-बृद्धि हो गया ।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>पिण्डपातिक—–भिक्षा पर ही निर्भर रहने वाले।

<sup>ै</sup> भिक्षु (= श्रामलेर) की प्रब्रज्या के समय केश, लोम, नल, बन्त तथा त्वच् इन पाँच शब्दों का सांकेतिक उपदेश।

<sup>ै</sup>बीस वर्ष से कम आयु रहने पर, कोई भी भिक्षु उपसम्पन्न नहीं हो सकता।

"पदुमं यथा कोकनदं सुगन्धं पातो सिया फुल्लमवीतगन्धं, अङ्गीरसं पस्स विरोचमानं तपन्तमादिच्चमिवन्तलिक्खे ।"

[ जैमे लाल-कमल या मुगन्धित कोकनद आकाश में प्रकाशमान् सूर्य को देख मुगन्धित और प्रफुल्लित होता है,उसी प्रकार आकाश में तपने वाले सूर्य के सदृश प्रकाशयुक्त अंगिरस गोत्रीय ( -बुढ़) को देखो।

इस एक गाथा को चार महीनों मे भी न सीख सका। यह भिक्षु (पूर्व में) काश्यप सम्यक् सम्बुद्ध के समय प्रव्रजित हुआ था। (अपने) बुढिमान् (होने के अभिमान में) एक मन्द-बुढि भिक्षु के पाँती (=बुढ-वचन) सीखने के समय उसका मज़ाक उड़ाया। उस पिरहास में उस भिक्षु को इतनी लज्जा आई कि वह भिक्षु न पाठ ही याद कर सका, न स्वाध्याय ही कर सका। उसी कमें के फल से (इस जन्म में) यह भिक्षु प्रव्रजित होने ही मन्दबुढि हो गया। याद किये पद को वह अगले पद के सीखते समय भूल जाता था। उस समय एक ही गाथा को कण्ठ-स्थ करने का प्रयत्न करने उसे चार महीने बीत गये। तब उसे महापन्थक ने कहा—"पन्थक! तू इस धर्म (=शासन) के योग्य नही है। चार महीने में एक गाथा भी तू नहीं सीख सका, तो प्रव्रज्या का उद्देश्य किस प्रकार पूरा करेगा? निकल यहाँ में"—(कह) विहार में निकाल दिया।

बुद्ध शासन के प्रित स्नेह में चुल्लपन्थक गृहस्थ न होना चाहता था। महा-पन्थक उस समय भोजन-प्रबन्धक (न्भत्त उद्देसक) थे। (एक दिन) कौमार-भृत्य जीवक' बहुत गन्धमाला सहित अपने आम्रवन में गया, (वहाँ) बुद्ध की पूजा कर उसने धर्मीपदेश मुना। आसन से उठ, बुद्ध को प्रणाम कर, महापन्थक के पास जाकर पूछा—"भन्ते! (आजकल) भगवान् के साथ कितने भिक्षु है?"

"पांच सौ भिक्षु हैं।"

"भन्ते! बुद्ध सहित पाँच सौ भिक्षुओं के साथ कल आप मेरे घर पर भिक्षा ग्रहण करें।" स्थविर ने उत्तर दिया—

#### 'बुद्ध का समकालीन प्रसिद्ध वैद्य।

"उपासक! चुल्लपन्थक नामक (भिक्षु) मन्द-बुद्धि है, मूढ़ है, उसे छोड़ शेष सबका निमन्त्रण स्वीकार करता हूँ।"

चुल्लपन्थक ने सोचा—"स्थिवर इतने भिक्षुओं का निमन्त्रण स्वीकार करतं हैं; किन्तु मुझे बाहर रख कर, स्वीकार करते हैं। निस्सन्देह मेरे भाई का मन मेरी ओर बिगड़ा हुआ हे। अब मुझे इस शासन (में रहने) से क्या (लाभ)? गृहस्थ हो कर दान आदि पृष्य करते जीवन व्यतीत करूँगा।"

सों वह एक दिन प्रातः ही गृहस्थ बनने की इच्छा से चल दिया। बुद्ध ने प्रातः काल ही लोक के बारे में विचार करते, (अपने दिव्य-ज्ञान से) इस बातको जान लिया; और चुल्लपन्थक से भी पहले, उसके जाने के मार्ग के बरामदे में जाकर टहलने लगे। चुल्लपन्थक ने घर से निकल कर, बुद्ध को देख, (उनके) पास जा वन्दना की। बुद्ध ने पूछा—"चुल्लपन्थक! इस समय तु कहाँ जा रहा है।"

"भन्ते ! मेरे भाई ने मुझे निकाल दिया है, इसलिये मैं गृहस्थ होने जा रहा हूँ।"

"चुल्लपन्थक! तू मेरे आधीन (—पास) प्रक्रांजित हुआ है। यदि भाई ने निकाल दिया, तो तू मेरे पास क्यों नहीं आया? आ, गृहस्थ हो कर क्या करेगा? मेरे समीप रहना।" (कह) चुल्लपन्थक को ले कर गन्धकुटी के दरवाजे में बिठा कर कहा—"'चुल्लपन्थक पूर्व दिशा की ओर मुँह करके इस कपड़े के टुकड़े पर 'रजो हरणं रजो हरणं' कह, परिमार्जन करते हुए यहीं (बैठे) रहना।" (और-फिर) ऋद्धि-बल से निर्मित कपड़े का एक परिशुद्ध टुकड़ा, उसे देकर, (उचिन) समय की सूचना मिलने पर (स्वयं) भिक्षुसंघ सहित जीवका के घर जा कर बिछं आसन पर बैठे।

चुल्लपन्थक भी सूर्य की ओर देखतं, तथा उस वस्त्र के टुकड़े से 'रजो हरणं रजो हरणं, कह पोंछते बैटा रहा। पोंछते पोंछते उसका वह वस्त्र का टुकड़ा मैला हो गया। तब वह मोचने लगा—"यह वस्त्र का टुकड़ा अति परिशुद्ध (था) लेकिन इस शरीर के कारण, अपने पूर्व-स्वरूप को छोड़ इस प्रकार मैला हो गया।" (यह सोच) उसने "सभी संस्कार अनित्य है" का ख्याल कर, संस्कारों के क्षय और व्यय पर विचार करते हुए विदर्शना-भावना (=समाधि) बढ़ाई।

बुद्ध ने 'चुल्लपन्थक का चित्त विदर्शना-भावना पर आरुढ़ हुआ' जान, "चुल्ल-पन्थक! तू यह ही मत मोच कि यह वस्त्र का टुकड़ा रज (=धूलि, मैल) मे रिञ्जित हो गया। तेरे अपने अन्दर जो राग आदि मैल है, उनको दूर कर।" कह, -सामने बैठ प्रकाश फैलाते हुए में दिखाई देते हुए हो कर यह गायायें कहीं ——

> "रागो रजो न च पन रेण वृच्चति अधिवचनं रजोति. रागस्सेतं विप्पजहित्व भिक्खवो **ਦ**ਰਂ रजं बिहरन्ति ते विगतरजस्स सासने।। दोसो रजो न च पनरेग वन्चति दोसस्सेतं अधिवचनं रजोति. एतं रजं विप्पजहित्व भिक्खवो विहरन्ति ते विगतरजस्स सासने"। मोहो रजो न च पन रेण वृच्चति रजोति, मोहस्सेतं अधिवचनं रजं विपज्जहित्व भिक्खवो एतं विहरन्ति ते विगतरजस्स सासने" ॥

"राग को (अमल) रजें (=धूलि) कहते हैं, न कि रेण को। रज राग का पर्व्यायवाची शब्द है। भिक्षु इस रज से मुक्त हो कर रज-रहित के शासन में विच-रते हैं।

हेष (=कोध) को रज कहते हैं, न कि रेणु को । रज हेप का पर्य्यायवाची शब्द है। भिक्ष इस रज से मक्त हो कर रज-रहित के शासन में विचरते हैं।

मोह को रज कहते हैं, न कि रेणु को । रज मोह का पर्य्यायवाची शब्द है । भिक्षु इस रज से मुक्त हो कर, मोह-रहित के शासन में विचरते हैं ।"

गाथाओं की समाप्ति पर चुल्लपन्थक को पिट-सिन्भिदा—ज्ञान के सिहत अर्हत्व प्राप्त हुआ; और पिट-सिन्भिदा-ज्ञान के साथ ही साथ तीनों पिटकों का भी ज्ञान हो गया।

उसने पूर्व (-जन्म) में राजा हो, नगर की प्रदक्षिणा करते हुए, माथे मे पसीना गिरने पर, शुद्ध वस्त्र से माथे को पोंछा। वस्त्र मैला हो गया 'इस शरीर के कारण इस प्रकार का परिशुद्ध वस्त्र अपने पूर्व-स्वरूप को छोड़ मैला हो गया' सोच उसे, 'सब संस्कार (=निर्माण) अनिन्य है' —ऐसी अनित्य-बुद्धि हुई। इसी कारण से (इस जन्म में भी) उस (की अर्हत्व-प्राप्ति) का साधन (=प्रत्यय) 'रजो हरणं' ही हुआ!

कौमारभृत्य जीवक बुद्ध के लिये दक्षिणा का जल लाया। बुद्ध ने 'जीवक! (अभी) विहार में भिक्षु है' कह हाथ से पात्र ढक दिया। महापन्थक ने कहा— "भन्ते! (अब) विहार में (और) भिक्षु नहीं है।"

शास्ता ने कहा--"जीवक! है।"

जीवक ने आदमी भेजा, 'भणे! जाओ, देखो तो विहार में भिक्षु है **या** नहीं?'

उस समय चुल्लपन्थक ने, "मेरा भाई 'विहार में भिक्षु नही है' कहता है, सोच उमे विहार में भिक्षुओं का होना दिखाऊँगा"—सोच, सारे आम्रवन को भिक्षुओं से भर दिया। कुछ भिक्षु चीवर-कर्म (चीवर का सीना) कर रहे थे। कुछ भिक्षु चीवर रंग रहे थे। कुछ मिल कर पाठ कर रहे थे। इस प्रकार एक दूसरे से भिन्न हजारो भिक्षु बना दिये। उस आदमी ने बहुत से भिक्षुओं को देख, लौट कर जीवक से कहा—"आर्य! सारा आम्रवन भिक्षुओं से भरा पड़ा है।" उर समय चुल्ल-पन्थक स्थविर—

## "सहस्सक्खत्तुं अत्तानं निम्मिनित्वान पन्यको, निसीदम्बवने रम्मे याव कालप्पवेदना॥"

[चुल्लपन्थक अपने को भिन्न भिन्न हजार प्रकार का बना, (भोजन के) समय की सुचना मिलने तक रमणीय आम्रवन में बैठे रहे।]

तब बुद्ध ने उस पुरुष से कहा—"विहार जाकर कहो कि शास्ता चुल्लपन्थक को बुलाते हैं।"

उसके जाकर वैसा कहने पर, सहस्त्रों मुखों से "मैं चुल्लपन्थक, मैं चुल्लपन्थक" की (आवाज) उठी।

आदमी ने लौट कर कहा-"भन्ते ! सब चुल्लपन्थक ही है।"

<sup>े</sup> अनिच्चा वत संखारा ।

"अच्छा ! तू जाकर, जो पहले बोले मैं चुल्लपन्थक हूँ, उमका हाथ पकड़ लेना। बाकी सब अन्तर्धान हो जायेंगे।"

उस (आदमी) ने वैसा ही किया। उसी सामय हजार के हजार भिक्षु अन्तर्धान हो गये। स्थितिर आदमी के साथ आये। बुद्ध ने भोजन के बाद जीवक को बुला कर कहा—"जीवक! चुल्लपन्थक का पात्र ग्रहण कर। चुल्लपन्थक तुझे (दान-) अनुमोदन करेगा।"

जीवक ने वैसा ही किया । स्थविर ने सिहनाद करते हुए तरुण-सिह की तरह तीनों पिटकों का सारांश निकाल कर अनुमोदन किया ।

वृद्ध भिक्षु-संघ के साथ आसन में उठ, विहार में गये। वहाँ भिक्षुओं ने (अपना) माध्याह्मिक सन्मान प्रदर्शित किया। फिर आसन से उठ कर (भगवान् ने) गन्ध-कुटी के सामने खड़े हो, भिक्षुसंघ को सुगतोपदेश (चबुद्धोपदेश) दे, कर्मस्थान वता, भिक्षुसंघ को उत्साहित कर, सगन्धित गन्धकुटी में प्रवेश कर दाहिनी करवट लेट सिह-शय्या से शयन किया। तब शाम को धर्म-सभा में, भिक्षु डधर-उधर से एकत्र हुए। लाल बनात की कनात पसारते से, बैठ कर, वह वृद्धत्व के गुण को वर्णन कर रहे थे— "आयुष्मानो! महापन्थक ने चुल्लपन्थक की प्रवृत्ति ( अध्यास) न जानी; और (यह चार महीनों में एक भी गाथा कण्ठस्थ न कर सका, इसलिय मृद्ध है सोच विहार से निकाल दिया। लेकिन सम्यक् सम्बद्ध ने अतुलनीय धर्मराज होने के कारण, प्रातःकाल और मध्यान्ह के भोजन के समय के भीतर ही उसे पटिसम्भिदा-ज्ञान सहित अहंत्व प्रदान कर दिया; और पटि-सम्भिदा-ज्ञान के साथ ही उसे त्रिपटक (का ज्ञान) भी आ गया। अहो! बुद्धों के बल की महानता!"

तब भगवान् ने यह जान कि धर्म-सभा में इस प्रकार की बातचीत हो रही है, सोचा कि आज मुझे भी वहाँ जाना चाहिए। उन्होंने बुद्ध-शय्या से उठ सुरक्त मंघाटी घारण की; बिजली के सदृश (चमकदार) पट्टी (≕काय बंधन) को बाँधा; लाल बनात (कम्बल) सदृश अपने महा-चीवर को पहना; और फिर सुगन्धित गन्धकुटी से निकले। मस्त हाथी का पीछा करने वाले सिह के समान, अनन्त बुद्ध-लीला के साथ, वह धर्म-सभा में पहुचे। (वहाँ सभा में जाकर) अलं÷

<sup>ं</sup> योग विविधां।

कृत मण्डप के बीच में अच्छी तरह बिछाये श्रेप्ठ बुद्धासन पर चढ़, छ: वर्ण की बुद्ध किरणें फैलाते, समुद्र-गर्भ को प्रकाशित करने वाले, युगन्धर पर्वत के शिखर पर स्थित बाल-सूर्य्य की भाँति, आसन के बीच में विराजमान् हुए। सम्यक् सम्बुद्ध के आते ही भिक्षु संघ बातचीत छोड़ चुप हो गया। शास्ता ने मृदु, मैत्रीपूर्ण चित्तमे परिषद् को देख कर सोचा—''यह पिरषद् अति सुन्दर लगती है। किसी एक में भी हाथ की चञ्चलता नहीं; पाँव की चञ्चलता नहीं; खाँसने का शब्द वा छीकने का शब्द नही। सभी बुद्ध का गौरव करने वाले हैं। सभी बुद्ध के तेज से प्रभावित है। मेरे आयु-कल्प तक भी चुपके रहने पर. यह पहले बोलना आरम्भ न करेगे। मुझे ही वातचीत आरम्भ करने का विषय ढूढ़ना चाहिए।" अपने ही प्रथम बोलने का निश्चय कर, भगवान् ने मधुर ब्रह्म-स्वर से भिक्षुओं को आमन्त्रित कर पूछा— "भिक्षुओं! इस समय किस बातचीत में लगे थे? इस समय क्या कथा चल रही थी?"

"भन्ने! यहां हम कोई और फजूल (=ितरश्चीन-कथा) बात नहीं कर रहें थे। हम यहां बैठे आपका गुणानुवाद ही कर रहें थे, कि "आयुष्मानो! महा-पन्थक ने चुल्लपन्थक की प्रवृत्ति. ...अहो! बुढ़ों के बल की महानता!!"

शास्ता ने भिक्षुओं की बात सुनकर कहा—"भिक्षुओं ! इसी जन्म में चुल्ल-पत्थक ने मेरे कारण धर्म में महानता (नहीं) प्राप्त की है, पूर्व जन्म में भी मेरे कारण उसने भोगों (--एंश्वर्य्य) में महानता प्राप्त की थीं।"

भिक्षुओं ने भगवान् से, उस बात को प्रकट करने की प्रार्थना की । तब भगवान् ने पर्व-जन्म की छिपी हुई बात को प्रकट किया —

## ख. अतीत कथा

पूर्व काल में काशी राष्ट्र के, बाराणसी (नगर) में ब्रह्मदत्त (राजा) के राज्य करते समय, वोधिमत्त्व एक मेठ परिवार में उत्पन्न हुए थे। वयस्क होने पर श्रेष्ठी (सेठी) का पद पा चुल्लमेठी नाम मे प्रसिद्ध हुए। वह पण्डित थे, व्यक्त थे, मब लक्षणों के जानकार थे। एक दिन उन्होंने राजा की सेवा में जाते समय

ैउस समय का एक राजकीय पद जो कि नगर के अधिक धनी पुरुष को मिलता था। चुल्लसेंद्वि ) २०३

गली में एक मरे चूहे को देखा। उसी समय नक्षत्र का विचार करके कहा—बुद्धि-मान (चक्षुमान्) कुलपुत्र इस चूहे को ले जाकर (अपने) परिवार का पालन कर सकता है; अथवा जीविकोपार्जन के पेशे ( क्लक्मीन्त ) में लगा सकता

एक दरिद्र कुलपुत्र ने श्रेप्ठी की बात सुन, "यह बिना जाने नहीं कह रहा है" (मोच) उस चूहे को एक दुकान पर ले जा बिल्ली के (खाने के) लिये दे डाला। उसके लिए उसे एक काकणी (क्कापिण का आँठवॉ हिस्सा) मिली। उस काकणी से उसने गुड़ खरीदा। फिर एक बरतन में पानी ले जंगल से आते हुए मालियों को देख, उन्हें थोडा थोड़ा गुड़ और पानी देने लगा। उन्होंने उसे एक एक मुट्टी फूल दिये। अगले दिन वह उन फूलों को बेच कर प्राप्त किये मूल्य से, फिर गुड़ और पानी का घड़ा लेकर, पृष्प-उद्यान में ही चला गया। मालियों ने उसे आधे चुने पृष्य-वृक्ष दे दिये।

थोड़े समय में इस उपाय से उसने आठ कार्षापण प्राप्त कर लिये। एक दिन एंसा हुआ कि आँथी आई; आँर हवा से राज्योद्यान में बहुत सी सूखी लकड़ी, शाखायें और पत्ते गिर पड़े। माली नही जानता था कि उनको कैसे हटवाये। उसने आकर साली से कहा—"यदि यह लकड़ी-पत्ते मुझे दो, तो मैं इन सब को यहाँ से उठवा ले जाऊँ।" "आर्य! ले जाओ।" (कह) उसने स्वीकार कर लिया। तब वह बुल्त-अन्तेवासिक (च्छोटा शिष्य) छोटे लड़कों के खेलने की जगह पर गया। उन्हें (थोड़ा थोड़ा) गुड़ दे, थोड़ी ही देर में लकड़ी-पत्ते उठवाकर उद्यान के द्वार पर ढेर लगवा लिया। उस समय राजकीय कुम्हार राज-परिवार के वर्तनों को पकाने के लिए लकड़ी ढूढ रहा था। राजोद्यान के द्वार पर जा उसने उन (लकड़ी पत्तों) को देखा। उन्हें खरीद लिया। उस दिन बुल्ल-अन्तेवासिक को लकड़ी के बेचने से सोलह कार्षापण और चाटी तथा दूसरे पांच बर्तन मिले। (इस प्रकार) धीरे उसके पास चौवीस कार्पापण हो गये। उसने सोचा 'मेरे लिये यह एक (अच्छा) ढंग है। वह नगर-द्वार के समीप एक पानी की चाटी रख पाँच सौ घिस-यारों (च्लुणहारकों) को पानी पिलाने लगा। वे पूछने लगे "सौम्य, तू ने हमारा बहुत उपकार किया है। हम तेरे लिये क्या करें?"

"काम पड़ने पर कहूँगा (करना) "—कह, इधर उधर घूमते हुए, उसने

स्थलपथकिम (स्थल-मार्ग के कर्मचारी) से और जल-मार्ग के कर्मचारी (= - जलपथकिम्मक) से मित्रता कर ली।

(एक दिन) स्थलपथर्कीमक ने उससे कहा—"कल इसनगर में, घोड़ों का व्या-पारी, पाँच मौ घोड़े ले कर आने वाला है।" उसने उसकी बात सुन घिलयारों में कहा—"आज मुझे ( सब जने) एक एक घाम की पूली (=तृणकलाप) दो, और मेरा घास न विकने तक, अपना घास न बेचों।" उन्होंने 'अच्छा' कह स्शीकार किया और घाम के पाँच सौ पूले लाकर उसके घर पर डाल दिये। घोड़ों के व्यापारी ने सारे नगर में (ढूढ़ा)। किसी दूसरी जगह घोड़ों के लिये उसे चारा न मिला। (अन्त में) उसे एक सहस्र देकर, उसने (वह) घाम खरीदी।

कुछ दिन बाद, उसके जलपथर्कीमक िमत्र ने कहा कि घाट (=पत्तन -बन्दर-गाह) पर बड़ी नाव आई है। उसने मोचा 'यह एक (अच्छा) मौका है, और आठ कार्पापण में सब सामान से सुम्माज्जित एक रथ किराये पर लिया। बड़ी सज-धज के साथ नाव के घाट पर जा, नाविकको एक अँगूठी पेशगी दे (उसमे) थोड़ी दूर पर कनात तनवा, (भीतर) बैठ, आदिमयों से कह दिया "जब बाहर से व्यापारी आयें तो उन्हें तीन पहरों से लिवा कर मूचित करना।"

"नाव आई है" सुन, **बाराणसी** के मौ व्यापारी सामान खरीदने के लिये आये । 'यहाँ से तुम्हें सामान नहीं मिल सकता, अमुक स्थान के महान् व्यापारी ने पेशगी दी हैं', सुन वह उसके पास आये । सेवकों ने पूर्व आज्ञा के अनुसार उन्हें तीन पहरों में से लिवा कर सूचना दी।

वे व्यापारी सौ थे। उनमें से प्रत्येक ने एक एक सहस्र देकर, उसे नाव में भागीदार बनाया। फिर एक सहस्र देकर, अपने अपने हिस्से (=के माल) को छुड़ा लिया। (इस प्रकार) चुल्ल-अन्तेवासिक दो लाख ले बाराणमी आया। कृतज्ञता प्रकट करने की इच्छा से वह एक लाख साथ ले चुल्लमेठी के पाम गया। श्रेष्ठी ने पूछा—"तात! क्या करके तूने यह घन कमाया।"

उसने कहा—"आपके ही बताये उपाय मे चार महीने के अन्दर यह धन कमाया।" और मरे चूहे से आरम्भ करके सब कहानी कह डाली। चुल्लक-

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> उस समय के राज-पदाधिकारी।

महामेठी ने 'इस प्रकार के तरुण को किसी दूसरे के पाम छोड़ना अच्छा नहीं; मोच उमे अपनी तरुण कन्या दे सारे परिवार का मालिक बना दिया।

श्रेष्ठी की मृत्यु के बाद, उसे उस नगर के श्रेष्ठी का पद प्राप्त हुआ। बोधि-सत्त्व भी कर्मानुसार परलोक सिधारे। सम्यक् सम्बुद्ध ने यह धर्मापटेटा कह, बुद्ध होने की अवस्था में यह गाथा कही—

## अप्पकेनापि मेधावी पाभतेन विचक्खणो, समुद्रापेति अत्तानं अणुं अग्गिं व सन्धमं।

[(चतुर) मेधावी (पुरुष) थोड़ी सी भी आग को फूक मारकर बढ़ा लेने की तरह, थोड़े से भी मूलधन में अपने को उन्नत कर लेता है।]

इसमें 'अपप्केनापि' का अर्थ है थोड़ से भी—परिमित से भी। मेथाबी = प्रज्ञा-वान्। पाभतेन = सामान का मूल्य। विचक्खणो = व्यवहार-कुशल। समुद्रापेति अत्तानं का अर्थ है बहुत सा धन तथा यश कमा कर, उमपर अपने को प्रतिष्ठित करता है। कैसे? अणुं अगिं व सन्धमं, जैसे बुद्धिमान आदमी थोड़ी सी आग को भी कम से गोबर का चूरा आदि डालकर, तथा मुह से फूंक मारकर उठा लेता है, बढ़ा लेता है, बड़ा अग्नि-पुञ्ज बना लेता है? उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्य थोड़ा भी मूल प्राप्त कर, नाना (प्रकार के) उपायों से धन और यश की बुद्धि करता है, और बुद्धि कर, उसपर अपने को प्रतिष्ठित करता है अथवा उस महान् धन और यश से अपने को उठाता है, प्रसिद्ध करता है, मशहूर करता है।"—यह अर्थ है।

इस प्रकार भगवान् ने, "भिक्षुओं! इस जन्म में चल्लुपन्थक ने मेरे कारण धर्म में धर्म की महानता को प्राप्त किया, और पूर्व जन्म मे मेरे कारण भोगों (च ऐस्वर्य) की महानता तथा यश की महानता को प्राप्त किया" कह, इस धर्मोपदेश को स्पष्ट कर, दोनों कहानियाँ मुना, तुलना करके जातक का सारांश निकाल दिखाया—"उस समय का चुल्लअन्तेवासिक (यही) चल्लुपन्थक था; और चुल्लकमहासेट्ठी तो मैं (स्वयं) ही था" कह देशना समाप्त की।

# ५. तरडुलनालि जातक

'किमग्घति तण्डुलनालिका', तण्डुल-नालि का क्या मूल्य है? यह (उपदेश) बुद्ध ने जैतवन में विहार करते समय लाल-उदायी स्थिवर को उद्देश करके कहा।

#### क. वर्तमान कथा

उस समय मल्लपुत्र आयुष्मान् दब्ब मंघ के भोजन-प्रबन्धक (--भत्तृहेसक) थे। जब प्रातःकाल वह भोजन की शलाकायें बाँटने तो लाल-उदायी स्थिवर को किसी दिन अच्छा भोजन मिलता, किसी दिन खराब। जिम दिन उन्हें खराब भोजन मिलता, वह भोजन की शलाकायें बाँटने के स्थान पर गड़बड़ करते; और कहते 'क्या दब्ब ही शलाका देना जानता है, हम नही जानते'। उसके शलाका की जगह पर गड़बड़ करने में उसे ही शलाकाओं की डिलिया दे दी गई, "हन्न! लो तुम ही शलाकायें बाँटने समय वह न जानता था— यह अच्छे भोजन (की शलाका) है और यह खराब भोजन (की शलाका) है। यह भी न जानता था—अमुक वर्ष की आयु तक के भिक्षुओं को अच्छा भात दिया जा चुका है, और अमुक-वर्ष की आयु तक के भिक्षुओं को खराब। 'अमुक-वर्षों' की सीमा (---ठितिका) करते हुए भी 'अमुक वर्ष-तक की सीमा की जा चुकी हैं'— का ख्याल न रखता था। भिक्षुओं के स्थान के बारे में, 'इस स्थान पर, इस (आयु)-सीमा तक के भिक्षु ठहरें', इस

<sup>&#</sup>x27;गृहस्थों की ओर से परिमित भिक्षुओं को निमन्त्रण होने पर भिक्षुओं के चुनने में पेंसिल जैसी लकड़ी की शलाकाओं का उपयोग होता था।

<sup>े</sup> भिक्षुओं की आयु उनकी उपसम्पदा से गिनी जाती है।

तण्डुलनालि ) २०७

स्थान पर, इस सीमा तक के भिक्षु ठहरें, करके पृथ्वी या दीवार पर रेखा खींचता था। अगले दिन शलाका की जगह में भिक्षु (पहले दिन से) कम हो जाते वा अधिक हो जाते। उनके कम होने पर रेखा नीचे हो जाती, अधिक होने पर ऊपर। वह सीमा (=िठितिका) का ख्याल न कर, रेखा के चिन्ह के अनुसार शलाका बाँटता। तब उसे भिक्षु कहते—"आयुष्मान् लालउदायी। रेखा चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे, लेकिन अच्छे भोजन मिल चुकने की सीमा अमुक वर्ष के भिक्षुओं तक है, और खराब-भोजन मिल चुकने की सीमा अमुक-वर्ष के भिक्षुओं तक।" (लाखउदायी) खीझ कर उत्तर देता—"यदि ऐसा है, तो यह रेखा यहाँ किस लिए है ? मैं तुम्हारा विश्वास थोड़े ही करूँगा। मैं (तो) इस लकीर का विश्वास करूँगा।"

तब नए भिक्षुओं ने और श्रामणेरों ने उसे, "(आयुष्मान् ! लालउदायी) तेरे शलाका बाँटने पर भिक्षुओं के लाभ की हानि होती है। तू बाँटने के योग्य नहीं। यहाँ से निकल" कह, शलाका-बाँटने की जगह से निकाल दिया। उस समय शलाका की जगह पर बड़ा कोलाहल हुआ।

उसे मुन बुद्ध ने आनन्द स्थिवर से पूछा—"आनन्द! शलाका की जगह में बडा कोलाहाल है। यह क्या शोर है?" स्थिवर ने तथागत को वह बात बताई।

शास्ता ने कहा—"आनन्द! अपनी मूर्खता में लाल-उदायी न केवल इस जन्म में दूसरों के लाभ की हानि कर रहा है; बल्कि (इसने) पहले भी ऐसा किया है।" स्थविर ने इस बात को स्पष्ट करने के लिये प्रार्थना की। भगवान् ने पूर्व-जन्मकी गुप्त बात प्रकट की—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में, काशी राष्ट्र के बाराणसी (नगर) में ब्रह्मदत्त (नामक) राजा राज्य करते थे। उस समय हमारे वीधिसत्त्व उस (राजा) के अर्घ-कारक, मूल्य निश्चित करने वाले (=appraiser of the preces)थे। (वे) हाथी, घोड़े, मणि, मुवर्ण आदि का मूल्य (निश्चित) करते और मूल्य करवा चीज के मालिकों को चीज का उचित मूल्य दिलवाते थे। लेकिन राजा लोभी था, उसने लोभी-स्वभाव होने के कारण सोचा—"यदि यह अर्घकारक मृल्य (निश्चित) करता रहा तो थोड़े ही समय में मेरे घर का धन नष्ट हो जायेगा। (इसलिए) किसी दूसरे को अर्घकारक रक्खंगा।" उसने खिड़की खोल कर राजांगन में देखते हुए, एक लोभी,

मूर्ख, गँवार आदमी को वहाँ से जाते देख कर सोचा—"यह मेरा दाम लगाने का काम कर सकेगा।" और फिर उसे बुला कर पूछा—"अरे! क्या तू हमारा दाम लगाने का काम कर सकेगा?"

"देव! कर सकता हूँ।" राजा ने अपने धन की रक्षा करने के लिए उम मूर्ख आदमी को अर्घ-कारक के पद पर स्थापित किया। उस समय से वह मूर्ख अर्घ-कारक हाथी, घोड़े आदि का दाम लगाते वक्त दाम को घटा कर जैमा मन में आता, वैसा कहता था। उसके उस पद पर प्रतिष्ठित होने के कारण, जो कुछ वह कहता, वही चीजों का मूल्य होता।

उस समय एक सरहद्दी (=उत्तरापथक) घोड़े का व्यापारी पाँच मौ घोड़े लेकर आया। राजा ने उस आदमी को बुलाकर घोड़ों का दाम लगवाया। उसने पाँच मौ घोड़ों का दाम एक तण्डुल नालिका किया और फिर "घोड़ों के व्यापारी को एक तण्डुल नालिका दे दो" कह, घोड़ों को (राजकीय) अश्वशाला में भिजवा दिया। घोड़े के व्यापारी ने पुराने अर्घ-कारक के पास जा, उसे समाचार मुना कर पूछा, कि अब क्या करना चाहिए?

उसने उत्तर दिया—"उम आदमी को रिश्वत देकर, उससे कहो—कि हमारे घोड़ों का मूल्य एक तण्डुल-नालिका है; यह तो हमें मालूम हो गया, अब हम यह जानना चाहते हैं कि आपसे जो तण्डुल-नालिका मिली है, उसका क्या मूल्य है? क्या आप राजा के सम्मुख खड़े हो कर, कह सकेंगे कि तण्डुल-नालिका का क्या मूल्य है? यदि कहे कि 'कह सकता हूँ' तो उसे राजा के पास लेकर आओ। मैं भी वहाँ आऊँगा।"

घोड़ों के व्यापारी ने "अच्छा" कह बोधिसत्त्व के वचन को स्वीकार कर, अर्घ-कारक को रिशवत दे, वह बात कही । उसने रिशवत पाकर उत्तर दिया— "हाँ, ताण्डुल-नालिका का मोल करा सकता हूँ।" "तो राज-कुल चलें" कह, उसे ले, राजा के पास आये। बोधिसत्त्व तथा दूसरे बहुत से अमात्य भी आ गये।

घोड़ों के व्यापारी ने राजा को प्रणाम करके कहा—"देव! यह तो मैंने जान ति पाँच सौ घोड़ों का मूल्य एक तण्डुल-निलका है, अब अर्घ-कारक मे पूछें कि एक तण्डुल-निलका का क्या मूल्य है?"

राजा ने रहस्य न जानने के कारण पूछा—"अरे अर्घकारक! पाँच सौ घोड़ों का क्या मूल्य है?"

तच्दुलनालि ) २०९

"देव! तण्डुल-नलिका।"

"अरे ! पाँच सौ घोड़ों का तो मूल्य तण्डुल-निका है, उस तण्डुल-निका का क्या मूल्य है ?" उस मूर्ख ने उत्तर दिया—-'तण्डुल-निका का मूल्य है भीतर-बाहर (=सब) वाराणमी।"

राजा का पक्ष लंकर, उसने पहले तो घोड़ों का मूल्य एक तण्डुल-नालिका (स्थिर किया) अब घोड़ों के व्यापारी से रिशवत लेकर, उस तण्डुल-नालिका का मूल्य अन्दर-बाहर (—सब) वाराणसी किया।

"किमग्घति तण्डुलनालिकाय अस्सान मूलाय वदेहि राज! बाराणींस सन्तरबाहिरन्तं अयमग्घति तण्डुलनालिका॥"

[राजन्! घोड़ों की कीमत, इस तण्डुल-नालिका का क्या मूल्य है? इस तण्डुल-नालिका का मूल्य अन्दर-बाहर (सारी) बाराणसी है ]

उस समय वाराणसी का शहर-पनाह (प्राकार) बारह योजन का था, (ओर) उसके अन्दर-बाहर तो तीन सौ योजन का देश (=राष्ट्र) था। मो, उस मूर्ख ने अन्दर और बाहर सहित इतनी बडी बाराणसी को तण्डुल-नालिका का मूल्य बताया।

इसे सुन अमात्य ताली पीट कर हॅमते हुए कहने लगे—"हम आज तक यही समझते रहे कि पृथ्वी और राज्य अमूल्य (होते) हैं। (लेकिन आज मालूम हुआ) कि इतने बड़े राज्य सहित बाराणसी का मूल्य एक तण्डुल-नालिका मात्र है। अहो! मृल्य करने वाले की प्रज्ञा! इतने समय तक यह अर्घ-कारक कहाँ (छिपं) रहे। हमारा राजा ही (इनके) योग्य नहीं है।"

उस समय राजा ने लिज्जित हो, उस मूर्ख को निकाल, बोधिसत्त्व को ही अर्घ-कारक का पद दिया। (समय आने पर) बोधिमत्त्व भी कर्मानुसार (परलोक को) गये।

शास्ता ने इस धर्म-उपदेश की कहानी कह कर, तुलना कर, जातक का सारांश निकाल दिखाया—"उस समय का गॅवार, मूर्ख अर्घकारक (आज कल यह) लाल-उदायी है। बुद्धिमान् अर्घकारक तो मैं (स्वयं) ही था" कह धर्मदेशना समाप्त की।

## ६. देवधम्म जातक

"हिर ओत्तप्प सम्पन्ना ....." यह (धर्मदेशना) भगवान् ने जेतवन में विहार करते समय, एक बहुत सामान रखने वाले भिक्षु को लेकर कही।

## क. वर्तमान कथा

उसने प्रक्रजित होने से पहले अपने लिए परिवेण, अग्निशाला, भाण्डागार बनवा कर उस भाण्डागार को घी-चावल आदि से भर कर प्रक्रज्या ग्रहण की। फिर प्रक्रजित होने पर, वह अपने नौकरों को बुलवा (उनसे) यथारुचि भोजन पकवा कर खाता था। उसके पास सामान बहुत था। रात को दूसरा ओढ़न-बिछावन होता था, दिन को दूसरा। वह विहार के एक सिरे पर वसता था।

एक दिन वह चीवर, बिछौने आदि को निकाल कर परिवेण में फैला कर सुखवा रहा था। उसी समय, जनपद (=देश) के बहुत से भिक्षु शयनासन देखते घूमते हुए (उस) परिवेण में पहुँचे। वे चीवर आदि देख पूछने लगे—"यह किसके हैं?" उसने उत्तर दिया, "आवुसो! ये मेरे हैं।"

"आवुस! यह भी चीवर, यह भी चीवर, यह भी ओढ़न, यह भी ओढ़न, यह भी बिछावन—यह सब तुम्हारे हैं?"

"हाँ! ये सब मेरे हैं।"

"आवुस! भगवान् ने (अधिक से अधिक) तीन चीवरों (के रखने) की आज्ञा दी है। इस प्रकार के निर्लोभी बुद्ध के धर्म में साधु हो कर (भी) तू इतना मामान रखता है?" 'चल, तुझे भगवान् के पास ले चलें' कह उसे शास्ता के पास ले गये।

शास्ता ने देख कर पूछा—"भिक्षुओ! क्यों जबरदस्ती इस भिक्षु को ले कर आये हो?"

"भन्ते ! यह भिक्षु बहुत भाण्ड बटोरे है, बहुत सामान रक्ले है।"

"भिक्षु! क्या तू सचमुच बहुत सामान रखता है?"

"भगवान्! हाँ, सचमुच ॥"

"भिक्षु! तू किस लिए, बहु-भाण्डिक हो गया? क्या मैं निर्लोभता, संतोष...एकान्त-चिन्तन और अभ्यास की प्रशंसा नही करता?"

शास्ता की इस बात को सुन वह भिक्षु कुद्ध हो, "तो अच्छा ! अब से मै इस तरह रहूँगा" कह, ऊपर पहने चीवर को उतार, सभा के बीच में केवल एक चीवर ( अन्तरवासक) धारी हो कर खड़ा हो गया।

तब शास्ता ने उसे सँभालते हुए पूछा—"भिक्षु! क्या तू ने जल-राक्षस के जन्म में लज्जा तथा निन्दा-भय के साथ विहार करते हुए बारह वर्ष नहीं बिताये? तो फिर अब इस गौरव-पूर्ण बुद्ध धर्म में प्रब्रजित होकर तू किस लिए चार प्रकार की परिषद के बीच में पहने हुए चीवर को छोड़, लज्जा-भय त्याग खड़ा है?"

वह शास्ता के वचन को सुन, लज्जा तथा निन्दा-भय से युक्त हो, उस चीवर को पहन, शास्ता को प्रणाम कर, एक ओर बैठ गया। भिक्षुओं ने भगवान् से उस बात के प्रगट करने की प्रार्थना की। भगवान् ने पूर्व-जन्म की छिपी हुई बात प्रगट की—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में काशी देश में बाराणसी (बनारस) में ब्रह्मदत्त राजा था। उस समय बोधिसत्त्व ने उस (राजा) की पटरानी की कोख से जन्म ग्रहण किया। नाम-करण के दिन उसका नाम महिंसास कुमार रक्खा। उसके खेल-कूद करते, राजा को एक और भी पुत्र हुआ, जिसका नाम चन्द्रकुमार रक्खा गया, लेकिन उसके खेल-कूद करते समय ही उसकी माता (बोधिसत्त्व-माता) मर गई। राजा ने दूसरी पटरानी बनाई। वह राजा की प्रिया तथा अनुकूल थी। राजा के सहवास से उसे एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम सूर्य-कुमार रखा गया। राजा ने पुत्र को देख, सन्तुष्ट हो, कहा—"भद्रे! तेरे पुत्र को वर देता हूँ।" देवी ने 'इच्छा होने पर ग्रहण करूँगी' कह वर को अमानत रक्खा। (फिर) पुत्र के सयाने होने पर उसने राजा

मे कहा—-"आपने पुत्र-जन्म के समय मुझे वर दिया था, अब मेरे पुत्र को राज्य दीजिये।"

'प्रज्वलित अग्निपुञ्ज के समान चमकते मेरे दो पुत्र हैं, (उन्हें छोड़ कर) तेरे पुत्र को राज्य नहीं दे सकता'—कह राजा ने इन्कार किया। लेकिन रानी को वार बार याचना करते देख, राजा ने सोचा, 'यह मेरे पुत्रों का बुरा भी सोच सकती है।' (इसलिये) पुत्रों को बुला कर कहा—''तात! मैंने सूर्य्यकुमार के उत्पन्न होने के समय वर दिया था। अब उसकी माता राज्य माँगती है। मैं उसको नहीं देना चाहता। लेकिन स्त्री-जाति पापिन होती है, वह तुम्हारी बुराई भी सोच सकती है। इसलिए अभी तुम जंगल में चले जाओ, मेरे मरने पर आकर अपने कुल के आधीन (इस) नगर में राज्य करना।'' (यह कह) रोते कुमारों के सिरों को चूम, (उन्हें जङ्गल में) भेज दिया।

पिता को प्रणाम कर उन्हें राज-प्रासाद मे उतरते समय देख, **सूर्यकुमार** को भी बात मालूम हो गई। "मैं भी भाइयों के साथ जाऊँगा" (सोच) वह भी उनके साथ निकल पड़ा।

वह हिमालय में प्रविष्ट हुए। बोधिसत्त्व ने मार्ग मे हट वृक्ष के नीचे बैट, सूर्य्यकुमार को बुला कर कहा—"तात! सूर्य्य! इस तालाब पर जाओ, वहाँ नहा, पानी पी, हमारे पीने के लिये भी कमल के पत्ते में पानी ले आओ। उस तालाब को कुबेर (—वैश्रवण) ने एक जल-राक्षस को दिया था; और कुबेर ने उस (राक्षस) को कह रक्खा था कि देव-धर्म जानने वालों को छोड़, अन्य जो कोई इस तालाब में उतरेंगे, वे (सब) तेरे आहार होंगे; (तालाब में) न उतरने वाले नेरे आहार नहीं होंगे।"

तब से वह राक्षस, जो उस तालाब में उतरते, उनसे देवधर्म पूछता। जो न जानते, उनको खा जाता। सूर्य्यकुमार उस तालाब पर पहुँचा। बिना सोचे विचारे ही, उसमें उतरा। राक्षम ने उसे पकड़ कर पूछा—"नुझे देवधर्म मालूम है?"

उसने उत्तर दिया--"हाँ जानता हूँ। चाँद सूर्य्य देव-धर्म है।"

"तू देव-धर्म को नहीं जानता' (कह) उसने पानी में प्रवेश कर, उसे अपने वासस्थान पर ले जाकर रक्खा। बोधिमत्व ने उसे देर करता देख, चन्द्र-कुमार को भेजा। राक्षस ने उसे भी पकड़ कर पूछा— 'तुझे देव-धर्म माल्म है ?' "हॉ

जानता हूँ। चारों दिशायें देव-धर्म हैं।" राक्षम ने 'तू देव-धर्म को नहीं जानता' कह उसे भी पकड़ कर वहीं रक्खा।

उसके भी देर करने पर "कोई आफत पड़ी" सोच, बोधिसस्व अपने आप वहाँ पहुँच, दोनों (जनों) के उतरने के पद-चिन्ह देख, "यह नालाब राक्षस के अधिकार में होगा" (सोच) तलवार निकाल, (तीर-) कमान ले खडे हो गये। जल-राक्षस ने बोधिमत्त्व को पानी में उतरते न देख जंगल में काम करने वाले मनुष्य का रूप धारण कर, वोधिमत्त्व से पूछा—"महाशय! रास्ते के थके तुम किस लिए इस तालाब में उतर, नहा, (पानी) पी, भिमें खा, फल को धारण कर मुख पूर्वक (आगे) नही जाते?"

बोधिमत्त्व ने उमे देख, मोचा, "यह वही यक्ष होगा" (और) यह जान कर पूछा—"क्या तूने मेरे भाइयों को पकड रक्या है?"

"हाँ, मैने (पकड रक्का है)।"

"किस कारण से ?"

"इस तालाब मे उतरने वालों पर मझे अधिकार है।"

"क्या सब पर अधिकार है?"

"जो देव-धर्म को जानते हैं, उन्हें छोड़ बाकी सब पर अधिकार है  $^{7}$ "

"क्या तू देव-धर्म (जानना) चाहता है ? यदि चाहता है, तो मै तुझ से देव धर्म कहूँगा।"

"तो कहें, मैं देव-धर्मो को सुनुगा।"

"मैं देव-धर्मों को कहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा शरीर साफ नही है।"

यक्ष ने बोधिसत्त्व को नहलाया, भोजन करवाया, पानी पिलाया, फूल धारण कराया, सुगन्धियों का लेप कराया, फिर अलंकृत मण्डप के बीच आसन प्रदान किया। बोधिसत्त्व ने आसन पर बैठ, यक्ष को पैरो में बिठा, 'तो, देवधर्मों को ध्यान-पूर्वक कान देकर सुनो' कह, इस गाथा को कहा—

## हिरिओत्तप्पसम्पन्ना सुक्कथम्मसमाहिता, सन्तो सप्पुरिसा लोके देव-धम्माति बुच्चरे॥

[लज्जा और निन्दा-भय से युक्त, शुभ-कर्मो से युक्त (लोगा) को शान्त और सत्पुरुष देव-धर्मा कहते हैं।]

यहाँ हिरि ओत्तप्पसम्पन्ना का अर्थ है हिरि (--लज्जा) और ओत्तप्प (--निन्दा-भय) से युक्त । इन (दो शब्दों) में, कायिक दुराचार आदि में जो लज्जा मानना है, वह हिरि (=ह्नी) है। 'हिरि' लज्जा का ही पर्य्याय-वाची शब्द है। और उन्हीं (=कायिक दुराचार आदि) से जो तपना है, वह 'ओत्तप्प' है; पाप मे उद्भिग्न होने का यह पर्य्यायवाची शब्द है। सो हिरि (=लज्जा) अपने (अन्दर) से उत्पन्न होती है; ओत्तप्प (=िनन्दा-भय) बाहरी (कारणों) से। हिरि का स्वामी (=आधिपत्य) खुद है; किन्तू ओत्तप्प का स्वामी लोक। हिरि में लज्जा का भाव रहता है; ओत्तप्प में निन्दा-भय का भाव। हिरि का लक्षण है (अन्तम-) गौरव (आदि) का भाव, ओत्तप्प का लक्षण है दूष्कर्म (=वद्य) करने में भयभीत होना। सो (पुरुष) अपने (अन्दर) मे उत्पन्न होने वाली 'हिरि' को चार कारणों से उत्पन्न करता है-जात (जाति) का विचार करके, आय का विचार करके, वीरता का विचार करके, तथा (अपनी) बहश्रतता (=पाण्डित्य) का विचार करके। सो कैसे? (प्राणि-हिंसा आदि) पाप-कर्म (ऊँची) जात वालों का काम नहीं; यह केवट आदि नीच जातियों का काम है। वैसी (ऊँची) जात वाले को एंसा कर्म करना अनचित है--इस प्रकार जात का विचार कर प्राण-हिसा आदि पाप-कर्म को न करते हए, हिरि उत्पन्न करता है। पाप-कर्म बच्चों का काम है, सयाने पुरुष को लिए ऐसा करना अनुचित है; इस प्रकार आयु का विचार कर, प्राण-हिंसा आदि पाप को न करते हुए, हिरि उत्पन्न करता है । पाप-कर्म दुर्बलों का काम है, मेरे जैसे वीर (पुरुष) को इस प्रकार का कर्म करना अनचित है; इस प्रकार वीरता (≔शूरभाव) का विचार कर प्राणि-हिमा आदि पाप-कर्म को न करते हुए, हिरि उत्पन्न करता है। पाप-कर्म (करना) अन्थे-मुर्खी का काम है; पण्डितों का काम नहीं। (मेरे) जैसे पण्डित, बहुश्रुत को इस प्रकार का कर्म करना अनुचित है। इस प्रकार बहुश्रुत-भाव का विचार कर, प्राणि-हिसा आदि पाप-कर्म को न करते हुए, हिरि उत्पन्न करता है। इसी प्रकार अपने से उत्पन्न होने वाली 'हरि' को चार कारणों से उत्पन्न कर, और उस हिरि को अपने चित्त में स्थापित कर. पाप-कर्म नहीं करता। इस प्रकार हिरि अपने (अन्दर) से उत्पन्न होने वाली होती है।

ओत्तप्प कैसे बाहर (के कारणों) से उत्पन्न होने वाला है? 'यदि तू पाप-कर्म करेगा, तो चारों प्रकार की सभा (च्यरिषद्) में निन्दा का भागी होगा—

## "गरहिस्सन्ति तं विञ्जू असुचि नागरिको यथा विविज्जितो सीलवन्तेहि कथं भिक्खु! करिस्ससि॥"

[विज्ञ लोग तेरी उसी प्रकार निन्दा करेंगे, जैसे नागरिक (लोग) गन्दगी की। सच्चरित्र मिक्षुओं द्वारा (अकेला) छोड़ दिये जाने पर, हे भिक्षु! तू कैसे करेगा?]

इस प्रकार विचार करने से बाहर (के कारणों) से उत्पन्न ओत्तप्प (=िनन्दा-भय) के मारे, पाप-कर्म नहीं करना। इस प्रकार ओत्तप्प बाहर (के कारणों) मे उत्पन्न होने वाला है।

हिरि (--लज्जा) का स्वामित्व कैसे अपने आप है? जब एक कुल-पुत्र अपने को अधिपति (=प्रधान), ज्येष्ठ मान कर सोचता है, मेरे जैसे श्रद्धा से प्रब्र-जित, बहुश्रुत, ध्ताङ्ग<sup>१</sup> रखने वाले को पाप-कर्म करना अनुचित है, (और) यह सोच पाप-कर्म से बचा रहता है। इस प्रकार हिरि का स्वामी अपना आप है। इसलिए भगवान ने कहा है-- "वह अपने को ही स्वामी करके, अक्शलको छोड़ता है, क्शल ( अच्छे) कर्म का अभ्याम करता है। सदोष को छोड़ता है, निर्दोष कर्म का अभ्यास करता है। अपने आपको पवित्र बनाये रखता है। " ओत्तप्प का स्वामी लोक कैमे है ? यहाँ एक कूल-पुत्र लोक को ही स्वामी ( अधिपति), ज्येष्ठ करके. पाप-कर्म से बचता है। जैसे कहा है-- "यह लोक-समृह महान् है। इस लोक-समृह में (ऐसे) श्रमण-ब्राह्मण है, जो ऋद्धिमान हैं; दिव्यचक्षु (वाले) है, दूसरों के चित्त की बात जान लेने वाले हैं। वे (अपने) दूर से भी देख लेते है, और स्वयं पास होने पर भी नहीं दिखाई देते । वे (अपने) चित्त से, (दूसरों के) चित्त को जान लेते हैं। वे मुझे जान लेंगे (और) कहेंगे), भो! देखते हो। इस श्रद्धा-पूर्वक घर मे बेघर (हो), प्रब्रजित हुए कूल-पुत्र को, जो पाप बुरे-कर्मों से युक्त हो, विहरता है।" (और) ऐसे देवता भी है, जो ऋद्धि-मान् है, दिव्य-चक्षु (वाले) है, दूसरों के चित्त की बात जान लेने वाले हैं। वे तो दूर से भी देख लेते हैं, और स्वयं पास होने पर भी दिखाई नहीं देते। वे (अपने) चित्त से, (दूसरों के) चित्त

<sup>ै</sup> अ<mark>वध्</mark>तों के नियम, आरण्यक, पिण्डपातिक, पांसुकूलिक आदि होना । ै अंगुत्तर-निकाय, तिक निपात ।

को जान लेते हैं। वे मुझे जान लेंगे, (और कहेंगे)—"भो! देखते हो। इस श्रद्धा पूर्वक घर से वेघर (हो) प्रव्रजित हुए कुल-पुत्र को, जो पाप बुरे कर्मों से युक्त हो, विहरता है।" (इस प्रकार) वह लोक को ही स्वामी (—अधिपिति) मान कर बुराइयों को छोड़ता है, भलाइयों का अभ्यास करता है, सदोष को छोड़ता है, निर्दोष-कर्म का अभ्यास करता है, अपने आपको पिवत्र बनाये रखना है। इस प्रकार ओत्ताप का स्वामी लोक है।

'हिरि में लज्जा का भाव रहता है, ओत्तप्प में निन्दा भय'—सो, यहाँ लज्जा का अर्थ है. लज्जा का आकार-प्रकार । इस भाव से जो युक्त हो, उसे हिरि (कहते है) । भय का अर्थ है नरक-भय, इस भाव से जो युक्त है, वह ओतप्प । ये दोनों (हिरि और ओत्तप्प) ही पाप के त्याग में कारण होते हैं । जैसे पाखाना-पेशाब करता हुआ कोई कुल-पुत्र, शरम खाने के योग्य किसी को देख कर, लज्जा करने लगे, शरम खाये; इसी प्रकार अपने-आप में लज्जा का भाव उत्पन्न होने पर, (व्यक्ति) पाप-कर्म नहीं करता । कोई नरक-गामी होने के भय से डर कर पाप नहीं करता । यहाँ यह उपमा है—'जैसे लोहे के दो गोलों में, एक शीतल हो, लेकिन मल लगा हुआ , दूसरा ऊष्ण अङ्गार-वर्ण । (उन दोनो में से) बुद्धिमान (आदमी) शीतल को मल लगा रहने के कारण घृणा के मारे नहीं ग्रहण करता, दूसरे को जलने के भय से । सो शीतल (गोलं) के मल लगे रहने के कारण, घृणा के मारे न ग्रहण करने की तरह अपने-आप में लज्जा उत्पन्न होने से पाप-कर्म का न करना, और ऊष्ण (गोलं) के जलने के भय से , न ग्रहण करने की तरह, नरक के भय से पाप का न करना', जानना चाहिए।

हो। (चिहिर) का लक्षण है (आत्म-) गौरव (आदि) का भाव; ओत्तप्प का लक्षण है दुष्कर्म करने में भयभीत होना—ये दोनों भी पाप-कर्म के त्याग में ही कारण होते हैं। एक व्यक्ति अपनी जाति (जात) की महानता का विचार कर, अपने शास्ता की महानता का विचार कर, अपनी विरासत की महानता का विचार कर, अपने गुरुभाइयों (—सब्रह्मचारियों) की महानता का विचार कर, (इन) चार कारणों से गौरव स्वभाव वाली ही को उत्पन्न कर पाप-कर्म में वचता है। दूसरा व्यक्ति आत्म-निन्दा के भय में, पर-निन्दा के भय

<sup>ं</sup> अंगुत्तर निकाय, तिक निपात ।

से, दण्ड के भय से, दुर्गति के भय से, —(इन) चार कारणों से दुष्कर्म करने में भय रूपी ओत्तप्प को उत्पन्न कर पाप-कर्म नहीं करता। यहाँ जाति की महानता आदि के विचार, तथा आत्मिनिन्दा आदि के भय विस्तार से कहने चाहिये। इनका विस्तार अङ्गत्तर निकाय की अटुकथा में आया है। सुक्कथम्मसमाहिता (शुक्लधमंसमाहित) का अर्थ है, इन हिरि तथा ओत्तप्प में ही आरम्भ करके, जितनी भी आचरणीय भलाइयाँ है, वे सब शुक्ल धर्म है, और वे मंक्षेप में चातुर्भूमिक लौकिक तथा लोकोत्तर धर्म है—इन धर्मों में ममाहित समन्नागत - युक्त। सन्तो सप्पुरिमा लोके—काय-कर्मादि के शान्त होने में शान्त, कृतकाता - कृतवेदिता के कारण शोभायमान् पुरुष, मत्पुरुष। लोक—संस्कार-लोक, सत्व (प्राण) लोक, ओकास (स्थान) लोक, स्कन्ध-लोक, आयतनलोक, धातु-लोक—ये अनेक प्रकार के लोक है। मो 'एक लोक—सब सत्वों की स्थिति आहार पर निर्भर है.... अट्ठारह लोक, अट्ठारह धातु-लोक,—इसमें संस्कार-लोक, कहा गया है। स्कन्ध-लोक, आदि सब उसके अन्दर आ ही गये। यही लोक, परलोक, देव-लोक, मनुष्य-लोक आदि में मत्व-लोक कहा गया है—

## यावता चन्दिमसुरिया परिहरन्ति दिसाभन्ति विरोचना, ताव सहस्त्रधा लोको एत्थते वत्तति दसो॥

| जहाँ तक चन्द्रमा तथा सूर्य्य घूमते हैं, प्रकाश में दिशाओं को प्रकाशित करते हैं , वहाँ तक सहस्र (चत्रवाले) लोक हैं; और इस सारे लोक पर तेरा वश है।

इस गाथा में ओकास-लोक का वर्गन किया गया है। इनमें यहाँ मतलब है सत्व-लोक से। सत्व लोक में ही (जो) इस प्रकार के सत्पुरुप होते हैं; वे देव-धम्माति वुच्चरें, (चे देव-धर्मा कहलाते हैं)। इनमें देव तीन प्रकार के होते हैं—सम्मृति-देव उत्पत्ति-देव और विशुद्धि-देव। महासम्मृत के समय से लेकर लोग (जिन जिन) राजा राजकुमार आदि को देव कह (करके) बुलाते हैं (चमम्मृत करते हैं), वे सम्मृति-देव। देव-लोक में उत्पन्त हुए देव. उत्पत्ति-देव। क्षीणास्रव

( १.१.६

(--अर्हत्) विशुद्धि-देव। ऐसा कहा भी गया है— "सम्मृति-देव हैं राजा, महा-रानियाँ, (राज-) कुमार। उत्पत्ति-देव हैं भूमि के देवों से आरम्भ करके ऊपर के देवों तक। विशुद्धि-देव हैं बुद्ध, प्रत्येक-बुद्ध, क्षीणाश्रव।" इन देवों के देव हैं देव-धर्म। बुच्च का अर्थ है कहलाते हैं। हिरि तथा ओत्तप्प—यह दोनों कुशल-धर्मों के मल हैं। कुशल (-कर्म) रूपी सम्पति से देव-लोक में उत्पत्ति होने से, और विशुद्धता का कारण होने से, कारण के अर्थ में ही, तीन प्रकार के देवों के धर्म, देव-धर्म। उन देव-धर्मों से युक्त मनुष्य भी देव-धर्म हैं। इसलिये व्यक्ति की ओर संकेत करके उपदेश किये गये इस धर्मोपदेश में, इन धर्मों का उपदेश करते हुए कहा है, "सन्तो सप्पुरिसा लोक देव-धरमाति बुच्चरे।"

यक्ष इस धर्म-देशना को सुन प्रसन्न हुआ, और बोधिमत्त्व से बोला, ''पण्डित! मैं तुम पर प्रसन्न हुआ हूँ। एक भाई को (लौटा) देता हूं। (बोलो) किम (भाई) को लाऊँ?"

"छोटे भाई को लाओ।"

२१=

''पण्डित ! तू देव-धर्मों को केवल जानता भर है, उनके अनुसार आचरण नहीं करता ।''

''कैसे (-- किस कारण से)?"

"क्योंकि तू ज्येष्ठ (भाई) को छोड़े, उसके छोटे भाई को मँगवा कर ज्येष्ठ का गौरव नहीं रखता है।"

"यक्ष ! मै देव-धर्मो को जानता हूँ, और उनके अनुसार आचारण करता हूँ। इसी (भाई) के कारण, हमने इस वन में प्रवेश किया। इसीके कारण, हमारे िपता ने उसे वर न दिया, (लेकिन) हमारे िपता ने उसे वर न दिया, (लेकिन) हमारी रक्षा के लिए, हमें वनवास की आज्ञा दी। (मो) इस कुमार को बिना लिये यदि हम लौटेंगे; तो—"इसे जंगल में एक यक्ष ने खा लिया"—यह बात कहने पर भी कोई विश्वास न करेगा। इसलिए मै, निन्दा के भय मे भय-भीत, इसीको माँगता हूँ।"

"साधु, साधु पण्डित! तू देव-धर्मों को जानता है, और उनके अनुसार आचरण भी करता है" कह, यक्ष ने बोधिसत्त्व को साधु (-वाद) दे, (उसके) दोनों भाई लाकर, (उसे) दे दिये। तब बोधिसत्त्व ने उसे कहा—"मौम्य! तू अपने पूर्व के पाप-कर्मके कारण, दूसरों का रक्त-मांस खाने वाले यक्ष की योनि में उत्पन्न हुआ। अब फिर भी पाप-कर्म ही करता है। यह पाप-कर्म नग्क आदि से छूटने न देगा। (इसलिए) अब से तू पाप-कर्म को छोड़ कर पुण्य (—कुशल) कर्म कर।" (इस प्रकार) बोधिसत्त्व उम यक्ष को दमन कर मके। उम यक्ष का दमन कर, उसी यक्ष की रक्षा में वहीं रहने लगे।

एक दिन नक्षत्र देख, पिता के मरने की बात जान, यक्ष को साथ ले, वे बारा-णसी पहुँचे। फिर राज्य को ग्रहण कर, चन्द्रकुमार को उप-राज और सूर्य्य-कुमार को सेनापित का स्थान दिया। यक्ष के लिए एक रमणीय स्थान पर, मन्दिर (--आयतन) बनवा दिया, और ऐमा (प्रबन्ध) कर दिया, जिससे उसे श्रेष्ठ माला, श्रेष्ठ-पुष्प, और श्रेष्ठ-भोजन मिलना रहे। धर्मानुमार राज्य करके वह कर्मानुसार (परलोक) को गये।

श्चास्ता ने इस धर्म-उपदेश को ला कर, (आर्य-) सत्यों को प्रकाशित किया। आर्य-सत्यों के प्रकाशन के अन्न में, उसने भिक्षुओं को स्रोतापत्ति फलमें प्रतिष्ठित किया। सम्यक्-सम्बद्ध ने दोनों कथाएँ कह कर, तुलना कर, जातक का सारांश निकाल दिखाया।

उस ममय का उदक-राक्षम, (इम ममय का) बहु-भाण्डिक भिक्षु है। सूर्य-कुमार (इम ममय का) आनन्द, चन्द्र-कुमार (इस समय का) सारि-पुत्र, और महिसास-कुमार नामक ज्येष्ठ भ्राना नो मै ही था।

## ७. कट्टहारि जातक

"पुत्तो त्याहं महाराज ... "यह गाथा, शास्ता ने जेतवन में विहार करते हुए वासभ खित्तय (क्षत्रिया) की कथा के सम्बन्ध में कही। वासभ-खित्तया की कथा बारहवे परिच्छेद (निपात) में भद्दसाल जातक में आयेगी।

#### क. वर्त्तमान कथा

महानाम शाक्य को नागमुण्डा नामक दार्शा की कोल से लड़की उत्पन्न हुई। (पीछे वह) कोमल-नरेश की पटरानी हुई। उसमे राजा को पुत्र हुआ। लेकिन राजा ने उसका पूर्व में दासी होना जान, उसको तथा उसके पुत्र विड्डभ को भी स्थान से च्युत कर दिया। दोनों घर के भीतर ही रहते। शास्ता ने उस बात का पता पा, पाँच मौ भिक्षुओं के साथ, प्रात काल ही राजा के निवास-स्थान पर जा बिछं आसन पर बैटकर पूछा—"महाराज! वासभ-खत्तिया कहाँ है?" राजा ने (उसके सम्बन्ध मे) उक्त बात कही। "महाराज! वासभ खत्तिया किसको लड़की है?"

"भन्ते! महानाम की।"

"और (यहाँ) आकर, वह किसे प्राप्त हुई ?"

"भन्ते! मुझे"

"महाराज! यह राजा की लड़की, राजा को प्राप्त हुई, राजा से ही इसे पुत्र हुआ; सो वह पुत्र किस लिए पिता के राज्य का अधिकारी नहीं दे पूर्व समय में राजाओं ने लकड़हारिनी के मुहूर्त भर के सहवास से, उसकी कोख से उत्पन्न पुत्र को भी राज्य दिया है।"

भइसाल जातक (४६५)।

राजा ने भगवान् से, उस बात को स्पष्ट कर, कहने की प्रार्थना की । भगवान् ने पूर्व जन्म की छिपी हुई बात प्रकट की——

#### ख. अतीत कथा

"पूर्व समय में बाराणमी में, ब्रह्मदत्त राजा बड़े समारोह के साथ उद्यान गया। वह वहाँ पुप्प-फलों की चाह मे घूम रहा था; उसी समय उद्यान के वन-वण्ड में गा गा कर लकड़ी चुनती एक स्त्री को देख, उसपर आसक्त हो, उसने उसमे महवाम किया। उसी क्षण, बोधिसत्त्व ने उसकी कोख में प्रवेश किया। उसकी कोख, वज्ज— मे भरी गई की तरह, भारी हो गई। उसने गर्भ स्थापित हुआ जाना, (राजा मे) कहा—"देव! मुझे गर्भ हो गया है।" राजा ने अँगुली की अँगूठी देकर कहा—"यदि लड़की हो, तो इस (अंगृठी) को फेंककर, (अपनी) लड़की को पालना। यदि लड़की हो, तो अँगूठी के माथ, उसे मेरे पास लाना।" इतना कहकर, वह चला गया। गर्भ परिपक्व होने पर, उसने बोधिसत्त्व को जन्म दिया। बोधिसत्त्व के इधर उधर दौड़-भाग कर कीडा भूमि में खेलते समय, कोई कोई (उसके सम्बन्ध में) कहते थे, "बिना-बाप-के ने हमें मारा"। इसे सुन, बोधिसत्त्व ने माता के पास जाकर पूछा—"माँ, मेरा पिता कौन है?"

"नात ! तू बाराणमी-नरेश का पुत्र है।"

"अम्मा! क्या इसका कोई साक्षी (-सबूत) है?"

"तात! राजा 'यदि लडकी हो, तो इस ॲगूठी को फेंककर '(अपनी) लड़की को पालना, यदि लड़का हो. तो अंग्ठी के साथ. उसे मेरे पास लाना,' कह. यह ॲगूठी दे गया है।''

"अम्मा! यदि ऐसा है, तो मुझे क्यो पिता के पास नहीं ले चलती?"
उसने पुत्र का विचार जान, राज-द्वार पर जा, राजा को कहला भेजा, और
राजा के बुलवाने पर, राजा को प्रणाम कर कहा—"देव! यह तुम्हारा पुत्र है।"
राजा ने पहचानते हुए भी, सभा में लज्जा के मारे, कहा—"यह मेरा पुत्र नहीं है।"

"देव ! यह तुम्हारी अंगूठी है, इसे पहचानेंगे ?" "यह अंगठी भी मेरी नहीं है।" "देव! तो अब मेरे पास सत्य किया' के अतिरिक्त कोई दूसरा साक्षी नहीं है। 'यदि यह बालक आप से पैदा हुआ है, तो आकाश में ठहरे, नहीं तो भूमि पर गिरकर मर जाये' कह, उसने बोधिसत्त्व को पैरों से पकड़, आकाश में फेंक दिया। बोधिसत्त्व ने आकाश में पालथी मार, बैठ, मधुर स्वर से पितृ-धर्म (-- पिता का कर्तव्य) कहते हुए, यह गाथा कही——

## पुत्तो त्याहं महाराज! त्वं मं पोस जनाधिप! अञ्जेपि वेवो पोसेति किंच वेवो सकं पजं।

[महाराज ! तुम्हारा पुत्र हूँ । जनाधिप ! तुम मेरा पालन करो । देव ! तुम तो औरों का भी पालन करते हो, (फिर) अपनी सन्तान की (तो बात ही) क्या ?]

इसमें पुत्तो त्याहं का मतलब है, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। पुत्र होते हैं चार प्रकार के—आत्मज, अंत्रज, अन्तेवासिक तथा दिशक (=दत्तक)। अपनेहेतु (शरीर) से जो उत्पन्न हुआ हो, वह आत्मज, शयनासन पर, पलंग पर, छाती पर,—इस प्रकार के स्थानों पर जो (दूसरे से) उत्पन्न हुआ, वह क्षेत्रज, अपने पास रह कर शिल्प (=विद्या) सीखने वाला अन्तेवासिक, तथा पालने-पोसने के लिए दिया गया (बालक) दिश्रक। यहाँ पुत्र शब्द का प्रयोग आत्मज के अर्थ में है। चारों प्रकार की संग्रह-वस्तुओं से जो प्रजा का रंजन करे, वह राजा; फिर महान् राजा सो महाराज, आमन्त्रित करने के लिए ही महाराज! कहा गया है। त्वं मं पोस जनाधिप का अर्थ है, हे जनाधिप! हे महाजन (-समूह) में ज्येष्ठतम! आप मेरा पोषण करें, भरण करें, वृद्धि करें। अञ्जेपि देवो पोसेति का अर्थ है कि देव अन्य अनेक हाथी-पालक, अश्व-पालक आदि मनुष्यों तथा हाथी घोड़े आदिप्राणियों का पालन करते हैं। किञ्च देवो सकं पजं में किञ्च (=और क्या) शब्द निन्दार्थक तथा अनुग्रहार्थक निपात है। 'देव, अपनी सन्तान, मुझ अपने पुत्र की पालना नहीं करते' कहकर निन्दा भी की गई है; और 'अन्य बहुत जनों का पालन करते हैं' कहकर

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> सत्य-किरिया, सत्य और पुण्य की शपथ।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> दान, प्रिय-वाणी, लोक-हित का आचरण तथा समानता।

अनुग्रह (का भाव भी जाग्रत) किया गया है। इस प्रकार बोधिसत्त्व ने निन्दा करते हुए, तथा अनुग्रह (का भाव जाग्रत) करते हुए कहा—"किञ्च देवो सकं पजं ( -अपनी सन्तान की (तो बात ही) क्या ?)।

राजा ने बोधिसत्त्व को आकाश में बैठे, इस प्रकार धर्मोपदेश करते सुन हाथ पसार कर कहा— "तात! आ! मैं ही पालन करूँगा। मैं ही पालन करूँगा।" (और भी लोगों ने) सहस्रों हाथ फैलाये। वोधिसत्त्व और किसी के हाथ में न उतर कर, राजा के ही हाथ में उतर, उसकी गोद में बैठे। राजा ने उन्हें उप-राजा वना उनकी माता को पटरानी (अग्र-महिषी) बनाया। पिता के मरने पर वह काप्टवाहन राजा के नाम से धर्म-पूर्वक राज्य का सञ्चालन कर (अपने) कर्मान्सार परलोक को गया।

शास्ता ने कोसल-नरेश का यह धर्मोपदेश ला दोनों कहानियाँ कह, तुलना करके जातक कथा का साराँश निकाल दिखाया। उस समय की माता, (अब की) महामाया थी, पिता (अब का) शुद्धोदन राजा था और काप्टवाहन-राजा तो मैं ही था।

## ८. गामणी जातक

"अपि अतरमानानं..." यह गाथा शास्ता ने जेतवन में विहार करते समयः एक उद्योग-हीन (ः=आलसी) भिक्षु के सम्बन्ध में कही। इस जातक की वर्तमान-कथा तथा अतीत-कथा; दोनों ग्यारहवें परिच्छेद के संवर-जातक में आयेंगी। उस जातक में तथा इसमें कहानी समान ही है, हाँ गाथा का भेद है।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> पच्चुप्पन्न बन्धु तथा अतीत-बत्यु।

<sup>े</sup>संग्ग् जातक (४६२) ग्यारहवें परिच्छेद की इस कथा से ग्रामणी जातकः

२२४ ( १.१.८

बोधिसत्त्व के उपदेश को मानकर, सौ भाइयों में सबसे छोटा होने पर भी ग्रामणी कुमार, सौ भाइयों के बीच, श्वेतछत्र के नीचे, सिंहासनासीन हुआ। अपने यश रूपी धन पर विचार करते हुए, 'मेरा यह यश रूपी धन, मुझे अपने आचार्य से मिला है', सोच, सन्तुष्ट-चित्त हो, यह उदान (≕हर्ष से प्रेरित कथन) कहा——

## अपि अतरमानानं फलासाव समिज्झति, विपक्कब्रह्मचरियोस्मि एवं जानाहि गामणी।।

[जल्द-बाजी न करने वालों की विशेष-फल की आशा पूर्ण होती है। ग्रामणी ! तू ऐसा जान कि मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ।]

इसमें जो अपि है, सो केवल निपात-मात्र है। अतरमानानं का मतलब है पण्डितों के उपदेश को मानकर, जल्द-बाजी से काम न ले, ढग (--उपाय कौशल) से काम करने वालों की। फलासाव समिज्झित का अर्थ है—-इच्छित फल की जो आशा है, वह उस फल की प्राप्ति होने मे पूरी होती है। अथवा फलामा आशा-फल; इच्छानुसार फल की प्राप्ति होती ही है, यह अर्थ है। विपक्क ह्य-चिरयोस्मि चारों संग्रह-बस्तुएँ श्रेष्ठ-चर्या होने से ब्रह्म-चर्या (कही गई है)। और क्योंकि वह यश रूपी धन की प्राप्ति का मूल-कारण है, इमलिए यश रूपी धन की प्राप्ति हुई रहने से (ब्रह्म-चर्य) का परिपक्व (==विपक्व) होना कहा गया है। और जो उसके यश की उत्पत्ति हुई है, वह भी श्रेष्ठता के कारण 'ब्रह्मचर्य' (कहा जा सकता है)। इसीलिए कहा है—-

विपक्क बहु स्वित्योस्मि। एवं जानाहि गामणी—कहीं कहीं ग्रामिक पुरुष को; और कहीं कही ग्राम में जो बड़ा हो, उसे भी ग्रामणी कहा गया है। लेकिन यहां (अपने को) सब जनों में श्रेष्ठ समझ अपनी ही ओर इशारा कर, अपने को सम्बोधन करके उदान कहा है—"भो ग्रामणी! तू इस बात को इस प्रकार जान। यह जो सौ भाइयों का अतिक्रमण करके, तुझे इस महाराज्य की ग्राप्ति हुई है, सो यह आचार्य्य (की कृपा) से हुई है।" उसकी राज्य प्राप्ति के बाद सात आठ दिन व्यतीत होने पर, उसके सभी भाई अपने अपने निवास स्थान को चले गये। ग्रामणी-

की गाया की सङ्गति नहीं बैठती। मालूम होता है कि असली ग्रामणी जातक लुक्त हो गई है।

राजा धर्मानुकूल राज्य का सञ्चालन कर, कर्मानुसार परलोक को प्राप्त हुआ।

शास्ता ने इस धर्म-उपदेश को ला, दिखाकर, (आर्य-) सत्यों को प्रकाशित किया। (आर्य-) सत्यों के प्रकाशन के अन्त में, (वह) आलसी भिक्खु अर्हत-पद में प्रतिष्ठित हुआ। शास्ता ने दोनों कहानियाँ कह, तुलनाकर, जातक का सारांश निकाल दिखाया।

## ६. मखादेव जातक

उत्तमङ्गरुहा मय्हं.....इस गाथा को शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, महानिष्क्रमण के बारे में कहा। वह (=महानिष्क्रमण) पहले निदान-कथा में कहा ही जा चुका है।

#### क. वर्त्तमान कथा

उस समय भिक्षु बैठे बुद्ध के गृहत्याग (=महानिष्क्रमण) की प्रशंसा कर रहे थे। शास्ता ने धर्म-सभा में आ बुद्धासन पर बैठ, भिक्षुओं को सम्बोधित किया— "भिक्षुओं! बैठे क्या बात-चीत कर रहे हो?"

"भन्ते! और कोई बात-चीत नहीं, बैठे आपके अभिनिष्क्रमण की ही प्रशंसा कर रहे हैं।"

"भिक्षुओ! तथागत ने केवल अब ही अभिनिष्क्रमण नहीं किया; पहले भी अभिनिष्क्रमण किया है।"

भिक्षुओं ने भगवान् से इस बात को स्पष्ट करने की प्रार्थना की। भगवान् ने पूर्व-जन्म की छिपी हुई बात प्रकट की ।

#### 🐪 🖖 । ख . अतीत कथा

पूर्व समय में विदेह राष्ट्र (की) मिथिला (नामक नगरी) में, मखादेव नाम का धार्मिक राजा हुआ। वह चौरामी हजार वर्ष तक बाल-कीड़ा (खेल-कूद) में लगा रहा। उसके बाद उपराजा और फिर महाराजा हुआ। चिरकाल के बाद (उसने), एक दिन (अपने) नाई (कप्पक) से कहा—"सौम्य कप्पक! जब तुझे मेरे सिर में सफेद (बाल) दिखाई दें, तो मुझे कहना?" नाई ने कितने, ही समय बाद एक दिन राजा के सुरमे के रंग के (क्ताले) केशों में केवल एक सफेद (बाल) देखकर राजा से निवेदन किया—"देव! आपके (सिर में) एक सफेद (बाल) (दिखाई) दे रहा है।"

"तो सौम्य! उस सफंद (बाल) को उखाइकर मेरी हथेली पर रक्खो।"

ग्सा कहने पर, (नाई नं उस बाल को) सोनं की चिमटी से उखाड़कर राजा की हथंली पर रख दिया। उस समय भी राजा की चौरासी हजार वर्ष की आयु शेष थी: लेकिन फिर भी सफेद (बाल) को देखते ही, जैसे यमराज अकर समीप खड़ा हो गया हो, (अथवा) आंग लगी कुटिया में दाखिल हुआ हो, उसका चित्त, उद्विग्न हो उठा। वह सोचने लगा—"मूर्ख मखादेव! सफेद (बाल) के उगने तक भी तू इन (चित्तः के मैलों) का परित्याग न कर सका।" उसके इस प्रकार मफेद (बाल) की उत्पत्ति पर बार बारः विचार करने से, (उसका) हृदय गर्म हो उठा। शरीर से पसीना चूने लगा। वस्त्र भीगकर उतारने योग्य हो गये। उमने 'आज ही मुझे निकलकर प्रक्रजित होना चाहिए' (का निश्चय कर) नाई को लाख (मुद्रा) आमदनी के गाँव देकर ज्येष्ठ-पुत्र को बुलाकर कहा—"तात! मेरे सिर में सफेद (बाल) उच आया है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ। (अभी तक) मैंने मानृषिक-भोगों का उपभोग किया है, अब मैं दिव्य-भोगों की खोज करूँगा। (यह) मेरा गृहत्याग (चित्वक्तमण) का समय है। (अब) तू इस राज्य को सँभाल। मैं प्रक्रजित हो, मखादेव-आस-उद्यान में रहते हुए योगाभ्यास (च्थ्रमण-धर्म) करूँगा।"

इस प्रकार उसने जब इस प्रब्रज्या के लेने की इच्छा प्रकट की, तो आमात्यों ने आकर उसे पूछा—"देव! आपके प्रब्रजित होने का क्या कारण है?" राजा ने सफेद (बाल) को हाथ में लेकर, अमात्यों से यह गाथा कही—

## उत्तमङ्गरुहा मथ्हं इमे जाता वयोहरा, पातुभूता देवदूता पब्बज्जासमयो मम।।

[यह मेरी आयु का हरण करनेवाले मेरे सिर के बाल पैदा हो गए हैं। यह देव-दूत प्रादुर्भृत हुए हैं। यह मेरी प्रक्रज्या का समय है।]

यहाँ उत्तमज़ुरुहा का अर्थ है केश । हाथ पाँव आदि अङ्गों में उत्तम-अङ्ग (क्सर) में उत्पन्न होने के कारण, केश, उत्तमङ्गुरुहा कहलाते हैं। इमे जाता वयोहरा, अर्थात् तात! देखों, सफेद (बाल) होने में, यह तीनों प्रकार की आयु के हरण करनेवाले (हैं), (इसलिए) इमें जाता वयोहरा। पातुभूता—उत्पन्न हुए। देवदूता, देव कहते हैं मृत्युकों, उसके दून, मो देवदून। सिर में सफेद (बालों) के उत्पन्न होने पर (मनुप्य अपने को) यमराज (मृत्यु-राज) के समीप खड़ा मा समझता है, इसलिए सफेद (बाल) मृत्यु-देव के दूत कहलाते हैं। देवताओं जैमे दून, इम अर्थ में भी देव-दून। जिस प्रकार अलंकृत-सजे हुए देवता के, आकाश में खड़े होकर 'अमुक दिन मरेगा' कहने में वह (मरण) वैसे ही होता है, इसी प्रकार मिर में सफेद (बाल) का उगना भी देवता की भविष्यद्वाणी के सदृश ही होता है। इसलिए सफेद (केश) देव सदृश दूत कहलाते हैं। विशुद्धि-देवों के दूत, इम अर्थ में भी देव-दूत। सभी बोधसत्त्व बूढ़े, व्याधिग्रस्त, मृत तथा प्रश्नजित को देख कर ही वैराग्य को प्राप्त हो, निकल कर प्रश्नजित होते हैं। जैसे कहा है—

जिण्णं च दिस्वा दुखितं च व्याधितं मतञ्च दिस्वा गतमायुसङ्खयं कासाव वत्यं पब्बज्जितञ्च दिस्वा तस्मा अहं पब्बजितोम्हि राजा॥

[जीर्ण (=बूढ़े) दु:खित=व्याधित को देखकर, आयुक्षय-प्राप्त=मृत को देखकर, (तथा) काषाय वस्त्र धारी प्रव्रजित को देखकर, हे राजन्! मैं प्रव्रजित हुआ हूँ।]

इस प्रकार सफेद (केश) विशुद्धि-देवों के दूत होने से देव-दूत कहलाते हैं। पर्वाजनासमयो मम,, स्पष्ट करता है कि यह मेरे लिए गृहस्थ से निकलने के कारण 'प्रब्रज्या' कहे जाने वाले, साधु-वेश धारण करने का समय है।

यह (सब) कहकर, वह इसी दिन राज्य छोड़, ऋषि-प्रब्रज्या के अनुसार प्रव्र-जित हुआ और उसी मखादेव-आम्र-वन में विचरते हुए, चौरासी हजार वर्षु तक चारों ब्रह्मिबहारों की भावना करते ध्यानावस्था को बिना छोड़े मरकर. ब्रह्म-लोक में उत्पन्न हो, फिर वहाँ से मिथिला ही में निमि नामक राजा (के रूप में) उत्पन्न हुआ; और उसने नष्ट होते हुए अपने वंश को मॅभाला! फिर वहीं आम्रवन में ब्रज्जित हो, ब्रह्मिवहारों की भावना कर, फिर ब्रह्मलोक ही में उत्पन्न हुआ।

शास्ता ने भी, "भिक्षुओं! तथागत ने केवल इसी जन्म में महाभिनिष्क्रमण नहीं किया, पहले भी अभिनिष्क्रमण किया है।"

इस धर्म-उपदेश को लाकर, दिखाकर, चारो (आर्य-) सत्यो को प्रकाशित किया। (उस समय) कोई स्रोतापन्न हुए। कोई सक्तदागामी। कोई अनागामी। इस प्रकार भगवान् ने इन दो कहानियों को कहकर, तुलना करके जातक का सारांश निकाल दिखाया। उस समय का नाई (अवका) आनन्द था, पृत्र (अवका) राहुल था। और मखादेव राजा तो मैं ही था।

<sup>ं</sup> मैत्री-भावना, करुणा-भावना, मुदिता-भावना तथा उपेक्षा-भावना।

## १०. सुखबिहारी जातक

'यञ्च अञ्जे न रक्खन्ति—' यह गाथा, बुद्ध ने अनृपिय नगर के ममीप स्थित अनूपिय आम्र-वन में विहार करते समय मुख पूर्वक विहार करनेवाले भिंदय स्थिवर के बारे में कही।

#### क. वर्त्तमान कथा

मुख पूर्वक विहार करनेवाले भिद्दय स्थिवर छ क्षत्रियों तथा सानवें उपाली की प्रब्रज्या के समय, प्रब्रजित हुए थे। उन (सात) में से भिद्दय स्थिवर किम्बल स्थिवर, भृगु स्थिवर तथा उपालि स्थिवर अर्हत्व-पद को प्राप्त हुए। आनन्द स्थिवर श्रोतापन्न हुए। अनुरुद्ध स्थिवर दिव्य-चक्षु के लाभी हुए। देवदत्त ध्यान के लाभी हुए। अनूपिय नगर तक छओं क्षत्रियों की कथा खण्डहाल जातक' में आयेगी। आयुष्मान् भिद्दय राज करने के समय, अपनी हिफाजत के लिए, पहरेदारों तथा और भी कई प्रकार की आरक्षा के साथ रहते थे। महल के ऊपरले तल्ले पर, बडे पलंग पर लेटते समय भी, अपने भय-भीत होने की बात स्मरण कर, तथा अब अहंत्पद प्राप्त कर लेने पर जङ्गल आदि में जहाँ तहाँ विचरते हुए भी, अपने को निर्भय देख, प्रसन्नता से कहते थे—"अहो! सुख! अहो! सुख।"

इसे सुन भिक्षुओं ने भगवान् से कहा कि— 'आयुष्मान् भिद्दय अपना अर्हत् होना (=अञ्जं) कह रहे हैं रे।"

<sup>&#</sup>x27; लण्डहाल जातक (५४२)।

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> चुल्लवग्ग में भहिय का 'गृह-सुल' को याद करना लिसा है।

२३० ( १.१.१०

भगवान् ने कहा, "भिक्षुओ ! भिद्ध्य, केवल अब ही मुख-पूर्वक विहार करने-वाला नहीं है, यह पहले भी मुख पूर्वक विहार करनेवाला था।" भिक्षुओं ने भग-वान् से उस बात के स्पष्ट करने की प्रार्थना की। भगवान् पूर्व-जन्म की छिपी हुई बात प्रकट की—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व-समय बाराणसी में बह्यदत्त के राज्य करते ममय, बोधिसत्त्व ने (एक) प्रसिद्ध, महान् कुल में ब्राह्मण हो, जन्म लिया था। भोगों (-कामों) में लिप्त रहने के दुप्परिणाम (अदीनव) और वैराग्य (निष्क्रमण) में लाभ देखकर, भोगों को छोड़, हिमवन्त में प्रवेश कर, वह ऋषि-प्रब्रज्या के अनुसार प्रक्रजित हुए। उन्होंने आठ समापित्तयों को प्राप्त किया। इनके अनुयायी अनेक थं, पाँच मौ तो तपस्वी थे। इन्होंने वर्षा-काल आने पर हिमवन्त से निकल, तप-स्वियों के गण सहित, ग्राम, नगर (निगम) आदि में घूमते हुए, बाराणसी पहुँच राजा के आश्रित, राज-उद्यान में वर्षा-वाम किया। वहाँ वर्षा के चारों मास रह कर, राजा से (चलने के लिए) पूछा। राजा ने प्रार्थना की—'भन्ते! आप वृद्ध है। आपको हिमवन्त से क्या? शिष्यों को हिमवन्त भेजकर, आप यही रहें।'

बोधिमन्त्व ने अपने प्रधान शिष्य को पाँच मौ तपस्वी मौपकर कहा—"जा। तू इनके साथ हिमवंत में रह। मैं यहीं रहूँगा।" (इस प्रकार) उनको चलता कर, आप वहीं रहने लगे। इनका वह प्रधान-शिष्य राज-प्रव्रजित था। उसने बडे भारी राज्य को छोड़, प्रव्रजित हो किसण-परिकर्म ( योगाअभ्यास) कर, आठ समापित्याँ प्राप्त की थीं। हिमवन्त में तपस्वियों के साथ रहते रहते एक दिन, उसने (अपने) आचार्य्य को देखने की इच्छा में तपस्वियों को बुलाकर कहा—'तुम उत्कण्ठा रहित हो, यहीं रहो। मैं आचार्य्य की वन्दना करके लौटूंगा।' और आचार्य्य के पास जाकर, प्रणाम कर, कुशल-क्षेम पूछ, एक चटाई फैलाकर, उसपर आचार्य्य के समीप ही लेट रहा।

उस ममय राजा तपस्वी को देखने की इच्छा से उद्यान में जाकर, प्रणाम कर, एक ओर बैठा रहा। शिष्य-तपस्वी राजा को देखकर भी (अपने स्थान से) नहीं उठा। लेटा ही लेटा 'अहो! सुख! अहो! सुख'—इस प्रकार का उदान (=प्रीति-वाक्य) कहता रहा। राजा ने 'यह तपस्वी मुझे देखकर भी नहीं उठा

है' (सोच) असन्तुष्ट हो बोधिसत्त्व में कहा—"भन्ते! मालूम होता है, इस तपस्वी को पेट भर खाने को मिला है। तभी तो 'उदान' कहता हुआ मुख-पूर्वक लेटा है।" "महाराज! पहले, यह तपस्वी भी तुम्हारे सदृश एक राजा था? मो 'मैंने राज्य-श्री का आनन्द लूटते कितने ही शस्त्रधारी पहरेदार मेरी रक्षा करते हैं, तो भी, इस प्रकार का मुख अनुभव नहीं किया' (मोच) यह अपने प्रव्रज्या-सुख के बारे में इस प्रकार का उदान कह रहा है।"

यह कह बोधिमत्त्व ने राजा को धर्म-कथा कहने के लिए, यह गाथा कही— यञ्च अञ्जे न रक्खन्ति यो न अञ्जे न रक्खित, स वे राज! सुखं सेति कामेसु अनपेक्खवा॥

[जिसकी न दूसरे रक्षा करते हैं, और जो न दूसरों की रक्षा करता है! राजन्! वहीं भोगों (चकामों) में अपेक्षा-रहित व्यक्ति सुख में मोता है ।]

यञ्च अञ्जे न रक्खन्ति का अथं है, जिस व्यक्ति की दूसर बहुत से व्यक्ति आरक्षा नहीं करते। यो च अञ्जे न रक्खिति का अर्थ है, जो अकेला व्यक्ति में राज्य का सञ्चालन करूँ, (मोंच) दूसरे बहुत से व्यक्तियों की आरक्षा (हिफाजन) नहीं करता है। स वे राज! सुखं सेति का अर्थ है, महाराज! वह अकेला, अद्वितीय प्रविविक्त (च्एकान्तसेवी) व्यक्ति, शारीरिक तथा मानसिक सुख से समन्वित हो सोता है। यह तो देशना (च्पॉति) का शब्दशः अर्थ हुआ। नहीं तो, इस प्रकार का व्यक्ति सुख से केवल सोता ही नहीं है, वह सुख से चलता है, ठहरता है, सोता है—अर्थात् सब अवस्थाओं ( इर्य्यापथों) में वह सुखी ही रहता है। कामेनु अन्यक्खवा- वस्तु-कामना तथा किलेस (चपापेच्छा)-कामना में आसिकत-रिहत हो, जिसके छन्द राग का नाश हो गया है जो तृष्णा-रिहत है 'हे राजन्! इस प्रकार का व्यक्ति सब शारीरिक अवस्थाओं में सुख से विहार करता है।'

राजा धर्म-देशना ( = धर्मोपदेश) सुन, सन्तुष्ट-चित्त हो, प्रणाम कर, (अपने) निवास-स्थान पर गया। और (वह) शिष्य भी आचार्य्य को प्रणाम कर हिमबन्त को चला गया। लेकिन बोधिसस्य वहीं विहार करते हुए, ध्यानावस्थित रह, काल करके ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुए।

शास्ता ने इस धर्म-उपदेश को ला, दिखा, दोनो कहानियों को कह, तुलनाकर जातक का सारांश निकाल दिखाया। उम समय (का) शिष्य, भिंद्य स्थिवर था, और गण-शास्ता तो मैं ही था।

# पहला परिच्छेद

## २. सील वर्ग

## ११ लक्खण जातक

'होति सीलवतं अत्यो'--इस गाथा को. राज-गृह के समीप वेलुवन में विहार करते हुए (बुद्ध ने) देवदत्त के बारे में कहा ।

### क. वर्तमान कथा

देवदत्त का (भगवान् को) मारने का प्रयत्न करने तक का वृत्तान्त खण्डहाल जातक' में: धनपाल (हाथी) के भेजने तक का वृत्तान्त चुल्लहंसजातक में, तथा पृथ्वी मे प्रवेश करने तक का वृत्तान्त मोलहवें पिच्छेद में समुद्दवाणिज जातक में आयंगा।

एक समय देवदत्त ने भगवान् से पाँच बातें ( वस्तु) स्वीकार करने की प्रार्थना की। उन (पाँच बातों) के अस्वीकृत होने पर, वह मंघ में फूट पैदा कर, पाँच मी भिक्षुओं को साथ ले गया-सीस में रहने लगा। (समय बीतने पर) उन भिक्षुओं को कुछ अकल आई। यह जानकर, बुद्ध ने (अपने दोनों) प्रधान-शिष्यों. को कहा—

"सारिपुत्त ! तुम्हारे साथी पाँच मौ भिक्षु, देवदत्त के मत को पसन्द कर

' ५४२ जातक। ' ५३३ जातक। ' ४६६ जातक।

\*सभी भिक्षु आजीवन आरण्य-वासी; वृक्षों के नीचे रहने वाले (=घर में न रहें); पंयु-कूलिक (=गुदड़ी घारी); पिण्डपातिक (=भिक्षा पर ही जीवित रहना) तथा आकाहारी (=अमांस-भोजी) हों। उसके साथ चले गये, लेकिन अब उनको अकल आ गई है। तुम बहुत से भिक्षुओं के साथ वहाँ जाओ, और उन्हें धर्मोपदेश द्वारा मार्ग-फल का बोध करवा, साथ ले आओ।" तब वह वैसे ही (गयासीस) गये; और उन्हें धर्मोपदेश द्वारा मार्ग-फल का अवबोध करवा, फिर एक दिन अरुणोदय के समय उन भिक्षुओं को साथ लेकर, वेलुवन चले आये। आकर, सारिपुत्र स्थविर भगवान् को प्रणाम कर एक ओर खड़े हुए। तब भिक्षुओं ने स्थविर की प्रशंसा करते हुए, भगवान् से कहा—

"भन्ते! हमारे ज्येष्ठ-भ्राता, धर्मसेनापित (सारिपुत्र) पाँच सौ भिक्शुओं के बीच में आते कैसे सुन्दर लगते हैं; लेकिन देवदत्त तो अनुयायियों (चपित्वार) के बिना रह गया।"

"भिक्षुओं! जाति-संघ के बीच में आते हुए सारिपुत्र, केवल अब ही सुन्दर नहीं लगते हैं, पहले भी वह शोभा देते थे, और देवदत्त, केवल अब ही बे-जमाती (गण-रहित) नहीं हुआ, पहले भी हुआ है।"

भिक्षुओं ने भगवान् से उस बात को प्रकट करने की प्रार्थना की। भगवान् ने पूर्व-जन्म की छिपी हुई बात प्रगट की----

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में सगध देश के राजगृह नगर में, कोई मगध-नरेश राज्य करते थे। उस समय वोधिसत्त्व ने मृग की योनि में जन्म ग्रहण किया था। बड़े होकर वह (एक) हजार मृगों के दल के साथ जंगल में वास करते थे। उनके लक्षण और काल नाम के दो पुत्र थे। उन्होंने अपने बूढा होने पर. "तात! मैं अब बूढ़ा हो गया, अब तुम इस मृग-गण को सॅमालो" कह एक एक पुत्र को पाँच पाँच मौ मृग सौंप दिये। उस समय से, वह दोनों जने मृग-गण को लेकर घूमने लगे। मगध देश में खेती के दिनों में, खेती पकने के समय जंगल में मृगों को खतरा होता था। खेती-खानेवाले मृगों को मारने के लिए लोग जहाँ तहाँ गढ़े खोदते, काँट लगाते, पत्थर-यन्त्रों (चगुलेल) को सँवारते, कूट-पाश आदि बन्धन फैलाते थे (जिससे) बहुत से मृग मारे जाते। बोधिसत्त्व ने खेती पकने का समय जान, पुत्रों को बुलवा कर कहा—"यह खेती पकने का समय है। (इस समय) बहुत से मृग मारे जाते हैं। हम बड़े (लोग) तो जिस किसी ढंग में एक ही स्थान पर (रहते) दिन काट

लेंगे, लेकिन तुम अपने अपने मृग-गणको लेकर, जङ्गलमें, पर्वत में जाओ; और (वहाँ रह) खेती कटने के समय (लौट) आना।"

वे पिता के वचन को 'अच्छा' (कह), अपने अनुयायियों सहित निकल पड़े। उनके जाने के मार्ग में रहने (वाले) मनष्य, "इस समय मग पर्वतों पर चढते हैं, इस समय पर्वतों में उतरते हैं" जानते थे और जहाँ तहाँ छिपने योग्य जगहों पर छिप कर वे बहुत से मुगों को मार डालते थे। काल (नामक) मुग अपनी मुढ़ता के कारण, यह जाने योग्य समय है (अथवा) यह नहीं जाने योग्य समय है, न समझ, मग-गण को ले पर्वाण्ह के समय भी, सायंकाल के समय भी, रात्रि के समय भी, (तथा) प्रातःकाल के समय भी ग्राम-द्वार के पास से ही निकलता था। जहाँ तहाँ प्रगट ही खड़े, अथवा छिपे रह मनुष्य बहुत से मुगों को मार डालते। इस प्रकार अपनी मृढ्ता के कारण (उसने) बहुत से मृगों को मरवा कर, बहुत थोड़े में ही मगों के साथ आरण्य में प्रवेश किया। लेकिन पण्डित =व्यक्त, उपायकुशल लक्षण (नामक) मृग, 'इस समय जाना चाहिए, इस समय नहीं जाना चाहिए' जानता था। वह न ग्राम-द्वार से जाता, न दिन में जाता, न रात्र (=शाम) के ममय जाता, न प्रातःकाल के ममय जाता; मृग-गण को लेकर केवल आधीरात के समय जाता। इसलिए वह एक भी मृगर्का नाश बिना होने दिये ही जंगल में प्रविष्ट हुआ। वहाँ चार महीने रहकर वे (मृग) खेत कट जाने पर, पर्वत से उतरे। कालमुग. लौटते समय भी, पहली ही तरह से (लौटकर) बाकी मुगों को भी मरवा कर अकेला ही (वापिस) आया। लेकिन लक्षण मृग की मंडली का एक भी मृग नप्ट न हुआ और अपने पाँच मौ मुगों के साथ, माता पिता के पास (वापिस) आया। बोधिसत्त्व ने दोनों पृत्रों को आता देख, मृग-गण से बातचीत करते हुए यह गाथा कही---

> होति सीलवतं अत्यो पटिसन्थारवृत्तिनं, लक्खणं पस्स आयन्तं ज्ञातिसंघपुरक्खतं; अथ पस्सिस मं कालं सुविहीनं च ज्ञातिहि॥

[(सदाचारी) और श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने वालों की उन्नति होती है। जाति-संघ के आगे आगे आते हुए लक्षण को देखों और जाति-संघ से रहित (अकेले) आते हुए इस काल को (तो) तुम देखते ही हो)।] **२३६** (१.२.११

यहाँ सीलवतं का अर्थ है, शुक्ल-शील से युक्त; आचार-युक्त (- सदाचारी)। अर्थ : उन्नति । 'पिटसन्थार वृत्तिनं' धम्म-पिटसन्थार तथा आमिष-पिटसन्थार—इन दोनों की वृत्ति को कहते हैं पिटसन्थार-वृत्ति । मो उन पिटसन्थारवृत्ति वालों का पाप निवारण सम्बन्धी उपदेश — अनुशामन स्पी पिटसन्थार (- बात-चीत) ही धर्म-पिटसन्थार है । गोचर-लाभ, गिलानुपट्ठाक (=रोगी की सेवा) धार्मिक रक्षा के रूप में सम्बन्धित पिटसन्थार ही आमिष-पिटसन्थार कहा जाता है । ऐसा कहा गया है कि इन दोनों पिटसन्थारों में जो स्थित है . मदाचारी हैं पिण्डतहैं ; उनकी उन्नति होती है । अब उस उन्नति को दिखाने के लिए, जैसे पुत्र माता को बुलाता हो तैसे 'लक्खणं पस्स' आदि कहा । संक्षेप में इसका अर्थ है—(सदा-) आचार-पिटसन्थार युक्त, एक मृग को भी बिना खोये, बिरादरी के माथ आगे आते हुए अपने पुत्र को देखो, और उसी (सदा-) आचार-पिटसन्थार सम्पत्ति से रहित, मूढ़, एक भी जाति-भाई को बिना बचाये, सभी नातेदारों से रहित, अकेले आनेवाले इस काल मृग को देखो (अथपस्मिममं कालं) । इस प्रकार पुत्र की प्रशंमा करने हुए बोधि-सत्त्व आयु-भर (जीवित) रहकर कर्मानुसार परलोक सिथारे ।

बुद्ध ने भी 'भिक्षुओं! जाति-संघ भाइयों के साथ आता हुआ सारिपुत्र केवल अब ही सुन्दर नहीं लगता, पहले भी शोभा देता था। और देवदन्त. केवल अब ही गण से रहित नहीं हुआ पहले भी हुआ हैं'—इस धर्म-देशना को दिखा. दोनों कहा-नियों को जोड़, तुलनाकर, जानक का सारांश निकाल दिखाया।

उस समय का काल मृग (अब का) देवदत्त था और उसकी परिषद् भी देव-दत्त परिषद् ही थी। लक्षण मृग सारिपुत्र है। लेकिन उसकी मण्डली बुद्ध की मण्डली ही है। माता, (अब की) राहुल-माता हुई। और पिता तो मैं ही था।

## १२. निग्रोध मृग जातक

"निग्रोधमेव मेवय्य . . . . यह गाथा, बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय, कुमार काश्यप स्थाविर की माना के बारे में कही।

#### क. वर्त्तमान कथा

वह राजगृह नगर के (एक) महासम्पत्तिशाली मेठ की लड़की थी। अति स्वच्छ-विचार (कुँचे कुशल-मूल), परिमार्जित-संस्कार, अन्तिम शरीर वाली (उस लड़की) के हृदय में मुक्त होने की इच्छा वैसेही प्रज्वितत हो रही थी, जैसे घड़े के अन्दर प्रदीप। जब से होश संभाला, तभी से उसका मन गृहस्थ में न लगता था। उसने प्रव्रजित होने की इच्छा से माता पिता से कहा—"अम्मा-तात! मेरा मन घर में नही लगता। मैं (मोक्ष की ओर) ले जानेवाले बुद्ध-धर्म में प्रव्रजित होना चाहती है। आप मुझे प्रव्रजित करायें।"

"अम्मा! क्या कहती है ? यह धनी कुल, और तू हमारी अकेली खड़की! तू प्रव्रजित नहीं हो सकती।"

माता-पिता से बार-बार प्रार्थना करने पर भी, प्रव्रज्या की आज्ञा न मिलने पर, वह सोचने लगी—"अच्छा (हो)। पित-कुल जाकर, स्वामी को मनाकर प्रव्रजित होऊँगी।" फिर आयु-प्राप्त होने पर, पित-कुल जाकर, पित को देवता बना शीलवान् सदाचारिणी (कल्याण-धर्मा) हो गृहस्थ में रहने लगी। उनके महवास से उसकी कोख में गर्भ प्रतिष्ठित हो गया। (लेकिन) उसको गर्भ के प्रतिष्ठित होने का पता नहीं लगा।

उस समय उम नगर में उत्सव (=नक्षत्र) की घोषणा हुई। सब नगरवासी उत्सव मनाने लगे। नगर देव-नगर की भाँति अलंकृत किया गया। लेकिन उसने इस प्रकार के विशाल उत्सव के रहने पर भी, न अपने शरीर पर (चन्दनादि का) लेप किया, न उसे अलंकृत किया। स्वाभाविक वेप मे ही घुमती रही।

उसके स्वामी ने उससे पूछा—"भद्रे! मारा नगर (तो) उत्सव मना रहा है, तू अपने को क्यों नहीं सजा रही है?"

"आर्ट्य! यह शरीर बत्तीस प्रकार की गर्न्दागयों' में भरा है, इसे अलंकृत करने से ही क्या? यह शरीर न तो देव का बनाया हुआ है, न बह्य का बनाया हुआ है, न स्वणंमय है, न मणिमय, न हरिचन्दनमय है, न ही पृण्डरीक, कमल, उत्पल (आदि) के गर्भ से उत्पन्न हुआ है, न अमृतीपिध में पूर्ण है। (यह) गन्दगी में पैदा हुआ, माता-पिता (के संयोग) से अस्तित्व में आया है। अनित्यता, मालिश तथा मर्दन की आवश्यकता होना, टूटना, घ्वस्त होना—यही इमका स्वभाव है। यह शमशान को बढ़ाने वाला है, तृष्णा से उत्पन्न है। शोकों का निदान है। विलाप का कारण है। सब रोगों का आलय है। (दण्ड-) कमों का भोगनेवाला है। अन्दर में गन्दा है; बाहर नित्य (गन्दगी) चूती रहती है। कीड़ों का निवासस्थान (आवास) है। श्मशान का यात्री है। मरना (ही) इमका अन्त है। (यह शरीर) सब लोगों की दृष्टि में रहता हुआ भी—

अट्ठीनहारुसंयुत्तो तचमंसिवलेपनो,
छिवया कायो पिटच्छन्नो यथाभूतं न दिस्सित।।
अन्तपूरो उदरपूरो यकंपेलस्स वित्थनो,
हदयस्स पप्फासस्स वक्कस्स पिहकस्स च।
सिघाणिकाय खेलस्स, सेदस्स, मेदस्स च
लोहितस्स, लिसकाय, पित्तस्स च वसाय च।।
अथस्स नवहि सोतेहि असुचि सवित सब्दबा
अविखम्हा अविखग्यको, कण्णम्हा कण्णगूथको।।
सिघाणिका च नासातो मुखेन वमित एकदा
पित्तं सेम्हं च वमित कायम्हा सेदजिल्लका।।

'केस, रोम, नख, दाँत, त्वच् आदि (देखो सत्तीपट्टान-मुक्त, मज्जिम निकाय)। अयस्स सुसिरं सीसं मत्थलुङ्गेन पूरितं,
सुभतो नं मञ्जिति बालो अविज्जाय पुरक्लतो'।।
अनंत्तावीनवो कायो विसञ्क्लसमूपमो,
आवासो सम्बरोगानं पुञ्जो दुक्लस्स केवलो।।
सचे इमस्स कायस्स अन्तो बाहिरतो सिया।
दण्डं नून गहेत्वान काके सोणे च वारये॥
दुग्गन्धो असुची कायो कुणपो उक्करूपमो,
निन्दितो चक्लुभुतेहि कायो बालाभिनन्दितो॥

[यह हड्डी और नसों का मंयोग है, ऊपर से त्वच् और मांस का लेप है, और उसके ऊपर चमड़ी से ढका है। (इसलिए इस शरीर का) यथार्थ स्वरूप नहीं दिलाई देता। (यह) आँतों, आमाशय, यकृत-पेल, उदरस्थ (वस्ती), हृदय, फुफ्फुस, वृक्क, प्लीहा (पिहक) मीढ, थूक, पसीना, वर (मेद), रक्त, लिसका पित्त और चर्वी (वस)—इन सबसे भरा हुआ है। इसके नौ स्रोतों से सदा गन्दगी वहती है—ऑखों से ऑख का मैल, कानों से कान का मैल, नाक से सींढ। कभी कभी मह से उल्टी, पित्त और कफ भी, शरीर से पमीना (=स्वेद जल)। इसका छिद्रों वाला शीम मत्थलु क्वा में भरा है। अविद्या से घरे हुए लोगों को यह (शरीर) आकर्षक (च्यूभ) मालूम होता है। यह विप-वृक्ष सदृश शरीर अनेक दोपों (आदिनव) से युक्त है। सब रोगों का घर है। केवल दुःख का ढेर है। यदि (किमी तरह से) इस शरीर के अन्दर का हिस्सा बाहर आ जाये, तो निश्चय से डण्डा लेकर कौओं और कुत्तों को हटाना पड़े। (इसीलिए) पंडितों (=चक्षुभूत) ने इस दुर्गन्ध-युक्त, अशुचिपूर्ण कचवर-सदृश, गन्दे शरीर की निन्दा की है। बाल (मूर्ख) ही इस पर रीझते हैं (=प्रशंसा करते हैं।)]

"आर्य पुत्र ! इस शरीर को अलंकृत करके क्या करूँगी? इस शरीर का अलंकृत करना क्या वैसा ही नहीं है जैसा गन्दगी भरे घड़े के बाहर चित्र बनाना?'

<sup>ं</sup> विजय मुत्त (मुत्त-निपात)।

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> क्रोहनी आदि जोड़ों में स्थित तरल पदार्थ।

<sup>ै</sup> स्रोपड़ी के भीतर का गुद्दा।

सेठ-पुत्र ने उसके इस वचन को सुनकर कहा— "भद्रे! यदि तू इस शरीर में इतने दोष देखती है, तो प्रव्रजित क्यों नहीं होती?" "आर्य पुत्र! यदि मुझे प्रव्रज्या मिले, तो मैं आज ही प्रव्रजित होऊँ।" सेठ-पुत्र ने 'अच्छा' मैं तुझे प्रव्रजित कराऊँगा कह, महा-दान दे. महासत्कार कर, बहुत मी साधनों (परिवार) के साथ, उस भिक्षुणी-विहार में ले जाकर, वहाँ देवदत्त के पक्ष की भिक्षुणियों के पाम प्रव्रजित कराया। वह प्रव्रज्या प्राप्त कर, संकल्प पूर्ण होने के कारण मन्तुष्ट हुई। तब उमके गर्भ के परिपक्व होने से, उसकी इन्द्रियों ( अकार-प्रकार) का परिवर्तन ( अन्यथा होना); हाथ-पैर तथा पीठ का भारीपन, तथा पेट ( उदर पटच) का मोटा पन देखकर भिक्षुणियों ने पूछा— "आर्यें! तू गर्भिणी सी प्रतीत होती है। सो यह क्या है?"

"आर्यें! मैं इसे नहीं जानती कि यह क्या है, लेकिन मेरा शील (सदा-चार) परिपूर्ण है।"

तब उन भिक्षुणियों ने उसे देवदत्त के पास ल जाकर, देवदत्त मे पूछा—"आयं । इस कुलपुत्री ने बड़ी कठिनाई से (अपने) स्वामी को मना कर प्रव्रज्या प्राप्त की । लेकिन अब इसे गर्भ दिखाई देता है। हम नहीं जानतीं कि यह गर्भ इसे गृहस्थ रहते समय से ही है, अथवा प्रव्रजित होने पर रहा है? अब हम क्या करें?"देवदत्त ने बुद्ध न होने के कारण, तथा क्षान्ति मैत्री और दया का भी अभाव होने के कारण मोचा "मुझे चाहिए कि मैं इसका चीवर उतरवा दूं (अपप्रव्रजित करा दू), नहीं तो (लोग) मेरी यह कहकर निन्दा करेंगे कि देवदत्त के पक्ष की एक भिक्षुणी कोख में गर्भ लिये फिरती है और देवदत्त उसकी उपेक्षा करता है।"

तब उसने बिना सोचे विचारे, पत्थर के रोड़े को उलटाने की तरह कहा—-"जाओ, इसे अप्रव्रजित कर दो।" वे, उसका वचन मुन, उठ, प्रणाम कर विहार ( उपाश्रय) चली गईं।

तब इस कम आयु की भिक्षुणी ने दूसिरयों मे कहा—"आर्ये! न तो देवदत्त स्थिवर 'बुद्ध' हैं, न ही मैं उनकी अनुयायी होकर प्रव्रजित हुई हूँ। मैं जो लोकाग्र, मम्यक्-सम्बुद्ध हैं, उनकी अनुयायी हो प्रव्रजित हुई हूँ। और यह 'प्रव्रज्या' मुझं बड़ी कठिनाई से मिली है, सो मेरी इस (प्रव्रज्या) का लोप मत करो। आओ, मुझे (साथ) लेकर, शास्ता के पास जेतवन चलो।" वे उसे साथ ले, राजगृह मं पैतालीस योजन मार्ग कम मे चलकर, जेतवन पहुँचीं। बुद्ध को प्रणाम कर, उन्होंने

निग्रीय मृग ) २४१

बह बात निवेदित की। शास्ता ने सोचा—"यद्यपि इसको गृहस्थ के समय ही गर्भ रहा है, लेकिन फिर भी तैर्थिकों को यह कहने को हो जायगा कि श्रमण गौतम, देवदत्त द्वारा छोड़ी (भिक्षुणी) को साथ लिये फिरता है। इसलिए इस कथा को शान्त करने के लिए राजा सहित परिषद् के बीच में, इस अधिकरण (=मृकद्दमे) का फैसला होना चाहिए।"

फिर एक दिन, कोशल-नरेश प्रसेनिजित्, बड़े अनाथिषिडक, छोटे अनाथ-पिण्डिक, महाउपासिका विशाला, तथा अन्य प्रसिद्ध महाकुलों को बुलवाकर, सायंकाल के समय चारों प्रकार की परिषद् के एकत्र होने पर, उपाली स्थिवर को सम्बोधित किया—''जाओ! चारों प्रकार की परिषद् के बीच में इस नकण-भिक्षणी के कर्म की परीक्षा करो।"

"भन्ते ! अच्छा" कह, स्थिवर ने परिषद् के बीच में जाकर अपने आसन पर बैठ. राजा के आगे उपासिका विशाखा को बुलवाकर, (उमे) यह अधिकरण सौंपा—"विशाखे ! इस तरुणी ने अमुक महीने, अमुक दिन प्रव्रज्या ग्रहण की है। त् जाकर, इसका गर्भ प्रव्रज्या से पूर्व का है, अथवा पीछे का, इसे यथार्थ जान।"

उपामिका ने 'अच्छा' कह, इसे स्वीकार कर, कनात तनवा दी। और कनात कं अन्दर तनण भिक्षणों के हाथ, पाँव, नाभी तथा उदर तक देखकर, महीने और दिनों का धिचार कर, ठीक से जान लिया, कि गृहस्थ रहते यह गर्भ ठहरा। फिर स्थिवर के पास जाकर, यह बात निवेदित की। स्थिवर ने चारों प्रकार की परि-पद के बीच से उस भिक्षणी को बरी किया। वह बरी होकर भिक्षु-संघ तथा शास्ता को प्रणास कर, भिक्षणियों के साथ ही भिक्षणी-विहार को गई। गर्भ के परिपाक होने पर उसने ऐसे महाप्रतापी पुत्र को जन्म दिया जिसने पद्मोत्तर (बुद्ध) के चरणों में प्रार्थना की थी।

तब एक दिन राजा ने भिक्षुणियों के विहार के समीप से जाते हुए, बालक की आवाज सुनकर मिन्त्रियों से पूछा। अमात्यों ने मालूम कर उसे कहा—"देव! उस तरुण भिक्षुणी के पुत्र हुआ है। यह उसकी आवाज है।"

"भण ! भिक्षुणियों को बच्चों के पालन पोषण में कठिनाई होती है, इस-लिए इस (बालक) को हम पालेगे" (कह) राजा ने उस बच्चे को नटी स्त्रियों को दिलवा कर, (राज-) कुमार की तरह पालन करवाया । नामग्रहण के दिन उसका नाम काश्यप रक्खा। (राज-)कुमार की तरह पालन होने में, वह कुमार-काश्यप नाम में प्रसिद्ध हुआ। वह सात वर्ष की आयु में शास्ता के पास प्रवजिन हुआ। (बीस वर्ष की) आयु पृरी होने पर उपसम्पदा प्राप्त कर, समय बीतने पर सुन्दर धर्मोपदेशक हुआ। शास्ता ने 'भिक्षुओं! मेरे मुन्दर (=चित्र) धर्म-कथित श्रावकों में कुमार-काश्यप सर्व-श्रेष्ठ है' (कह) उम सर्व-श्रेष्ठ पद दिया। आगे चलकर, विम्मक-सूत्र - सुनने पर, उसने अर्हत्-पद प्राप्त किया। उसकी भिक्षुणी माता ने भी विदर्शना-भावना ( योगाम्यास) द्वारा अग्र-फल (=अर्हत्व) प्राप्त किया। कुमार-काश्यप स्थविर, खुद्धों के शासन रूपी आकाश में पूर्ण-चन्द्र की भाँति-प्रका-शित हुए।

एक दिन तथागत, भिक्षाटन से लौटकर, भोजन करने के बाद भिक्षुओं को उपदेश दे गन्धकुटी में प्रविष्ट हुए। भिक्षु उपदेश ग्रहण कर, अपने अपने रात-दिन रहने के स्थानों में दिन बिता कर, शाम के सयम धर्म-सभा में एकत्रित हो, "आवुसो! देवदत्त ने 'बुद्ध' न होने के कारण, तथा क्षमा, मैत्री और दया का अभाव होने के कारण, कुमार काश्यप स्थविर और स्थिवरों को क्षण में नष्ट कर दिया। लेकिन सम्यक् सम्बुद्ध ने, धर्म-राज होने के कारण, तथा क्षमा,मैत्री और दया रूपी सम्पत्ति में युक्त होने के कारण उन दोनों को आश्रय दिया" कहतं हुए, बैठे बुद्ध-गुणों की प्रशंसा कर रहे थे।

शास्ता ने बुद्ध-लीला से धर्म-सभा में आ, बिछे आसन पर बैठकर पूछा. "भिक्षुओ! इस समय बैठे क्या बात-चीत कर रहे थे?"

सभी ने उत्तर दिया, "भन्ते! आप ही की गुण-कथा (कहने) में लगे थे।" "भिक्षुओ! तथागत केवल अब ही, इन दोनों के आश्रय (-दाता) तथा महारा नहीं हुए, पहले भी हुए हैं।"

भिक्षुओं ने भगवान् से उस बात को प्रगट करने की प्रार्थना की । भगवान् ने पूर्व-जन्म की छिपी हुई बात प्रगट की——

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> अङ्गुत्तर निकाय, एतदग्ग वग्ग ।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> मज्झिम निकाय।

#### ख. अतीत कथा

"पूर्व समय में वाराणसी में बहाबत के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व ने मृग की योनि में जन्म ग्रहण किया। वह माता की कोग्व में निकलते ही सोने के रंग का था। उसकी आँखें मणि की गोलियों के सदृश, उसके सींग रजत-वर्ण के, (उसका) मुंह लाल रंग के दुशाले की राशि के सदृश, हाथ पैर के सिरों पर जैमें लाम्ब लगी हो, और उसकी पूंछ चमरी (गाय) की सी थी। लेकिन उसका शरीर घोड़े के बच्चे जितना बड़ा था। वह पांच सौ मृगों के साथ जंगल में रहता था। और उसका नाम था निग्रोध मृग-राज। वहाँ से थोड़ी ही दूर पर (=अविद्र) पांच सौ मृगों के साथ, एक दूसरा भी शान्व-मृग रहता था। वह भी मुनहरे ही रंग का था।

उस समय बनारस का राजा मुगों का वध करन पर तुला हुआ था। बिना माम के वह खाता ही न था। मनुष्यों के काम छुड़ा, सारे निगमों तथा जनपदों के लोगों को इकट्ठा करवा, प्रतिदिन शिकार के लिये जाता था । मन्प्यों ने सोचा-''यह राजा (प्रतिदिन) हमारा काम छड़वाता है। क्यों न हम उद्यान में घास ( निवाप) बो, पानी रख, बहुत से मृगों को उद्यान में दाखिल करा, द्वार बन्द कर, राजा को सौंप दें?" उन सब ने उद्यान में मृगों के लिए घास और तुण बो दिया, पानी ग्य दिया। फिर वे दरवाजे लगाकर नगर के मनुष्यों के सहित, मुद्गर आदि नाना प्रकार के हथियार हाथ में ले, जंगल में घुमे, मगों को ढूंढ़ते हुए, (घेरे के) बीच में आये मृगों को पकड़ेंग मोच. योजन भर स्थान को घेर, (उस घेरे को) कम करते हुए निग्नोघ-मृग तथा शाख-मृग के निवासस्थानों को बीच में घेर लिया। फिर, उस मृग युथ को देख, वृक्ष, गुल्म आदि तथा भृमि को मुद्गरों से पीटते हुए, मगों के झुण्ड को छिपी छिपी जगहों से निकाला और तलवार शक्ति, धनुष आदि आयुधों को निकाल, कोलाहल करते हुए, उस झंड को उद्यान में दाखिल कर, द्वार को बन्द कर, राजा के पास जा, कहा—'देव! लगातार शिकार के लिए जाने से हमारे काम की हानि होती है। हमने जंगल से मगों को लाकर (उनसे) अपना उद्यान भर दिया। अब से आप उनका मांस खायें। फिर राजा से आजा मांग चले गये।

राजा ने उनकी बात सुन, उद्यान में जा, मृगों को देखते हुए, (उनमें) दो

सुनहरे मृगों को देख. उन्हें अभय-दान दिया। उस दिन में लगाकर, कभी वह स्वयं जाकर, एक मृग को मार लाता, कभी उसका रसोइया ही जाकर मृग को मार लाता। मृग धनुष को देखते ही मरने के भय में डरकर भागते। दो तीन चोटें खाकर दुःखित होते, जग्वमी (=रोगी) होते और मर भी जाते। मृग यथ ने यह बात बोधिसत्त्व से कही। उसने शाग्व-मृग को बुलवा कर कहा—''मौम्य! मृग बहुत नष्ट हो रहे हैं। यदि मरना अवश्य ही हैं, तो अब मे मृग तीर में न बेधे जायें। गर्दन काटने की जगह (धर्म-गण्डिक स्थान) पर मृगों की बारी बँध जावे। एक दिन मेरी परिषद् (मंडली) में में एक की बारी हों एक दिन तेरी मंडली में से एक कीं। जिसकी बारी आवे, वह मृग धर्म-गण्डिका पर जाकर, सिर रखकर पड़ रहे। इस प्रकार मृग जग्वमी न होंगे।''

उसने 'अच्छा' कह स्वीकार किया। उस समय से जिसकी बारी आती, बह मृग जाकर, धर्म-गण्डिका पर सीस रखकर पड़ रहतः। रसोडया आकर, बहाँ पड़े को लेकर, जाता।

एक दिन शाख-मृग की टोली में एक गिंभणी हिरणी की नारी आई। उसने शाख-मृग के पास जाकर कहा— "स्वामी! मैं गिंभणी हूँ। पुत्र पैदा होने पर, हम दो जने बारी वारी में जायेंगे। आज मेरी जगह किसी और को भेज दो।" उसने उत्तर दिया, "मैं तेरी जगह, किसी दूसरे को नहीं भेज सकता। जो तुझ पर पड़ी है, उसे तुही जान। जा।"

उसके दया न दिखाने पर, वह बोधिसन्त के पास गई, और जाकर वहीं बात कहीं। वह उस (हिरणी) की बात मुन, 'अच्छा तू जा. मैं तेरी बारी टाल दृगा' कह, स्वयं जाकर धर्म-गण्डिका पर सिर रखकर लेट रहा। रसोइये ने उसे दख, 'अभय-प्राप्त मृग-राज गण्डिका पर पड़ा है, क्या कारण हैं?' (सोच) जल्दी से जाकर राजा से कहा। राजा ने उसी समय रथ पर चढ़ बहुत से जन-समृह (चपितार) के साथ आकर, बोधिसन्त्व को देखकर पूछा—"मौम्यराज! क्या मैंने तुझे अभय-दान नहीं दिया? यहाँ तू किमलिए पड़ा है?"

"महाराज! गिंभणी हिरणी ने आकर कहा कि मेरी बारी किसी दूसरे पर हाल दो। मैं एक का मरण-दुख किसी दूसरे पर न डाल सकता था। इसलिए अपना जीवन उसे देकर, और उसका मरना अपने ऊपर लेने के लिए, मैं यहाँ आकर पड़ा हूँ। महाराज! इसमें और कोई दूसरी शंका न करें।" निग्रोध मृग ) २४५

राजा ने कहा—"स्वामी! स्वर्ण-वर्ण मृग-राज! मैंने तंरे सदृश क्षमा, मैंत्री और दया से युक्त, मनुष्यों में भी किसी को इससे पहले नहीं देखा! इसलिए मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। उठ, तुझे और उसको—दोनों को अभय देता हूँ।"

"महाराज ! हम दोनों को अभय मिलने पर बाकी क्या करेंगे ?"

"म्वामी! बाकियों को भी अभय देता हूँ।"

"महाराज! इस प्रकार केवल उद्यान के ही मुगो को अभय मिलेगी । बाकी क्या करेंगे ?"

"स्वामी! उनको भी अभय देता हूँ।"

"महाराज! मृग तो अभय प्राप्त करें, बाकी चतुष्पाद ( चोपाये) क्या करेगं?"

"स्वामी! उनको भी अभय देता हूँ।"

''महाराज! चतुष्पाद तो अभय प्राप्त करें, बाकी पक्षी (≔िंडज) क्या करेंगे ?''

"स्वामी! उनको भी अभय देता हूँ।"

"महाराज! पक्षी तो अभय प्राप्त करें, बाकी जल में रहनेवाले जन्तु ( -मच्छ) क्या करेंगे?"

"स्वामी ! उनको भी अभय देता हूँ ।"

इस प्रकार महा-सत्व (=बोधिसत्त्व) राजा में सब सत्वों के लिए अभय की याचना कर, उठकर, राजा को पाँच-शीलों में प्रतिष्ठित कर, "महाराज! धर्माचरण करें । न्याय करों । माता, पिता, पुत्र, पुत्री, ब्राह्मण-गृहपित, निगम तथा जनपद के लोग, (सब के साथ) धर्म का व्यवहार (=उचित व्यवहार) करने में शरीर छटने पर, मरने के बाद, मुगित, स्वर्ग लोक को प्राप्त होंगे।"——इस प्रकार राजा को बुद्ध-लीला से धर्मोपदेश दे, कई दिन उद्यान में रह. मुगों के बुड के साथ, अरण्य में चला गया। उस हरिणी ने भी पुष्प सदृश पुत्र को जस्म दिया। वह खेलता खेलता शाख-मृग के पास चला जाता। उसकी माता उसे वहाँ जाता देख, 'पुत्र! अब से उसके पास न जाकर (केवल) निग्रोध (-मृग) के पास ही जाना' कह उपदेश देती हुई, यह गाथा कहती——

निग्रोधमेव सेवेय्य न साखमुपसंवसे, नीग्रोधिंस्म मतं सेय्यो यञ्चे सार्खोस्म जीवतं॥ [निग्रोध की ही सेवा करे। साल के समीप न जाये। साल (के आश्रय) में जीने की अपेक्षा निग्रोण (के आश्रय) में मरना श्रेयस्कर है।]

निग्रोधमेव सेवय्य का अर्थ है कि तात ! तू, अश्रवा अपना हित चाहनेवाला अन्य कोई निग्रोध की ही सेवा करें म्थ्रजे म्यास रहे । न सासमुपसंवसे का अर्थ है कि साख-मृग के पास न रहे, पास जाकर न रहे, उसके आश्रय में रह कर जीविका न चलाए। निग्रोधिंस्म मतं सेय्यो का अर्थ है कि निग्रोध राजा के चरणों में मूरना भी श्रेष्ठ है; अच्छा है, उत्तम है। यञ्चे सास्तिंस्म जीवितं का अर्थ है कि मास्त (-मृग) के पास जो जीना है, वह श्रेष्ठ नहीं है, अच्छा नहीं है, उत्तम नही है।

उसके बाद से अभय-प्राप्त मृग मनुष्यों के खेत खाने लगे। मनुष्य 'यह, अभय-प्राप्त मृग हैं' (सोच) न उन्हें मारते थे, न भगाते थे। उन्होंने राजाङ्गण में इकट्ठं हो, राजा से इसकी शिकायत की। राजा ने उत्तर दिया—"मैने प्रसन्न चित्त हो, उस श्रेष्ठ निग्रोध मृग को वर दिया है। मैं राज्य छोड़ दूंगा, लेकिन उस प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ूंगा। जाओ, मेरे राज्य में किसी को मृग मारने की छुट्टी नहीं है।"

निग्रोध मृग ने उस समाचार को सुन, मृगों के समूह को एकत्र कर, "अब में दूसरों के खेत न खाये जायें" (कह) मृगों को (खेत खाने से) रोक, मनुष्यों को कहलवाया कि अब से लगाकर खेती करनेवाले खेती की रक्षा के लिए बाड न बांधें। (केवल) खेत को घेर करके पत्तों की झण्डी (- निशानी) बांध दें। उस समय में खेतों में पत्तों की निशानी बांधने की प्रथा आरम्भ हुई। उसके बाद से कोई भी मृग पत्तों की निशानी को न लाँघता। (क्योंकि) बोधिसत्त्व ने उनको ऐसा करने का उपदेश दिया था। इस प्रकार मृग-यूथ को उपदेश दे, बोधिसत्त्व आयु पर्य्यन्त जीवित रह, कर्मानुसार (परलंक) सिधारे। राजा भी बोधिसत्त्व के उपदेशानुमार पुण्य कर्म करके, कर्मानुसार (परलोक) को सिधारा।

शास्ता ने, 'भिक्षुओ! मैं केवल अब ही इस स्थिवरी तथा **कुमार-काश्यप** का आश्रय (-दाता) नहीं हुआ हूँ; पहले भी आश्रय (-दाता) रहा हूँ,—इस धर्म देशना को लाकर, चार आर्य-सत्य रूपी धर्म-देशना कर, दोनों कहानियाँ कह, मेल मिलाकर, जातक का मारांश निकाल दिखाया।

उस समय का साख-मृग (अब का) देवदत्त था। उसकी परिषद् (टोली) भी देवदत्त-परिषद् थी। हिरणी (अबकी) थेरी (≔स्थिविरी) हुई। ॄैपुत्र (अबके) कुमार-काइयप। राजा (अबके) आनन्द (स्थिविर)। लेकिन निग्रोध मृगराज सो मैं ही था।

## १३. किएडन जातक

"विरत्यु कण्डिनं सल्लं" -- यह गाथा, बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय, पूर्व-भार्य्या के लोभ के बारे में कही।

वह (कथा) आठवें परिच्छेद के इन्द्रिय-जातक में आयेगी।

#### क. वर्तमान कथा

भगवान् ने उस भिक्षु को कहा—"भिक्षु ! पूर्व समय में भी तू इस स्त्री (-जािन) के कारण, प्राणों मे हाथ घो, बिना लाट के अङ्कारों पर पकाया गया था।" भिक्षुओं ने भगवान् से उस बात को प्रकट करने की प्रार्थना की। भगवान ने पूर्व-जन्म की छिपी हुई बान प्रगट की —

अब आगे 'भिक्षुओं की प्रार्थना करना' तथा 'पूर्व-जन्म की छिपी बात होना' न कहकर केवल अतीत की बात कही—इतना ही कहेंगे। केवल इतना कहने पर भी 'प्रार्थना करना' तथा बादलों के गर्भ से चन्द्रमा के निलकने की तरह, 'पूर्व-जन्म की छिपी बात का प्रकट होना'—यह मब पूर्वोक्त प्रकार से ही जोड़कर समझना चाहिए।

<sup>&#</sup>x27;४२३ जातक।

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में मगध राष्ट्र के राजगृह (नगर) में मगथ-नरेश राज्य करते थे।

मगध वासियों को खेती के समय मृगों से बड़ी हानि होती। वे (मृग) जंगल में

पर्वतों पर जाते। सो, एक जंगली पर्वत-निवासी मृग, एक ग्राम वासिनी हरिणी

के साथ संवास (=मेल) के कारण, उन मृगों के पर्वत में नीचे (ग्रामान्त)

उतरने के समय, उस हरिणी पर आसक्त हो, उन (मृगों) के साथ नीचे उत्तर आया।

उस (हरिणी) ने उससे पृछा, "आर्य! तू पर्वतवानी मृग्वं मृग सा कौन है द्विग्राम

आशंका तथा भय का स्थान है। (तू) हमारे साथ मत उतर।" लेकिन वह उस

(हरिणी) पर आसक्त रहने के कारण नहीं लौटा और साथ ही आया।

मगध वासी, 'इस समय मृगों का पर्वत मे उतरने का समय है' जान छिपे हुए स्थानों में (छिप कर) रहते। उन दोनों के आने के मार्ग पर भी, एक शिकारी, एक छिपे स्थान पर खड़ा था। हरिणी (--मृगपोतिका) ने, मनुष्य-गन्य मृघ कर, 'एक शिकारी खड़ा होगा' सोच, उस वाल (-मूर्ख) मृग को आगे कर पीछे पीछे हो ली। शिकारी ने एक ही बाण के प्रहार से, उस मृग को वही गिरा दिया। हरिणी, आहत जान, छलांग मार कर, हवा की गित से भाग गई। शिकारी छिपे स्थान (=कोठे) से निकल, मृग को काट कर, अग्नि जनाकर बिना लाट के अङ्गारों पर मधुर मांस को पका, खा कर, पानी पी, रक्त की बूद चूते शेप माम को बहुँगी पर रख, बच्चों को सन्तुष्ट करने के लिए घर ले गया।

उस समय बोधिसत्त्व ने उस जंगल में देवता होकर जन्म लिया था। उन्होंने उम घटना को देख, (मोचा), यह मूर्ख-मृग न तो माता के लिए मरा न पिता के लिए, (यह मरा तो) कामुकता के लिए। कामुकता के कारण प्राणी मुगित से (गिर कर) हाथों का कटना आदि दुर्गति, पाँच प्रकार के बन्धनादि (नथा) नाना प्रकार के दुःख को प्राप्त होते है। दूसरों को मरने का दुःख देना भी, इस लोक में निन्दनीय ही है। जिस देश पर स्त्री न्यायाधीश (=विचारक) होती है, अनुशासन करती है, वह स्त्री की अधीनता में रहनेवाला देश भी निन्दनीय ही है। इस प्रकार एक गाथा से तीन निन्दनीय वस्तुओं को दिखाकर, वन देवताओं को 'साधुकार' देकर गन्धपुष्पादि से पूजा करने के समय मधुर स्वर से उस बन-खण्ड को उन्नादित करते हुए, इस गाथा से धर्मोपदेश दिया—

# धिरत्थु कण्डिनं सल्लं पुरिसं गाळहवेधिनं, घिरत्थु तं जनपदं यत्थित्थी परिनायिका; ते चापि धिक्तिता सत्ता ये इत्थीनं वसं गता।।

|कण्डेवाल तीर मे, जोर से बेधनेवाल मनुष्य को धिक्कार है। जिस जन-पद का स्त्रियां सञ्चालन करती हैं, उस जनपद को धिक्कार है। जो सन्व (प्राणी) स्त्रियों के वशीभूत हो जाते हैं. उन प्राणियों को धिक्कार है।

धिरत्यु गण्हा - निन्दा के अर्थ में 'निपात' है। मो इसे यहाँ त्राम और उद्वेग के कारण गर्हा-वाचक समझना चाहिए। त्रसित और उद्विग्न-चित्त होकर ही वोधिसत्त्व ने इस प्रकार कहा। 'कण्डा' जिसको है, मो कण्डी, उसको (चनं) कण्डी को। उस 'कण्ड' को प्रवेश होने के अर्थ मे शल्य कहते हैं। इसलिए कण्डिनं सल्ल का अर्थ है सल्लं कण्डिनं। अथवा शल्य वाला होने के कारण शल्य, और शल्य वड़ा भारी जरूम करके, जोर का प्रहार देता तंजी से वीधता है, इसलिए 'गाळ्ह-वेधी। उस गाळ्ह-वेधी को गाळ्ह-वेधिनं। नाना प्रकार के कण्डे, कुमुद (चक्वल) के पन्न के आकार के तल (==नोक) वाले, सीधे जाने वाले शल्य से युक्त पुरुष को—गाळ्हवेधिनं पुरिसं धिरत्थू—धिक्कार है।

परिनायिका का अर्थ है स्वामिनी (ईश्वरा). संविधान (म्प्रबन्ध) करनेवाली। 'धिक्किता' का अर्थ है गींहता। शेष, यहाँ स्पष्ट ही है। इससे आगे, इतना भी न कहकर, जो जो अस्पष्ट है, उसीकी व्याख्या करेंगे। इस प्रकार एक गाथा में तीन निन्दित-चीजें दिखाकर, बोधिसत्त्व ने वन को उन्नादित करते हुए बुद्ध की भाति (बुद्ध-लीला से) धर्मोपदेश किया।

वृद्ध ने इस धर्मोपदेश को लाकर (आर्य-) सत्यों को प्रकाशित किया। (आर्य-) सत्यों के प्रकाशित होने की समाप्ति पर उत्कण्ठित भिक्षु स्रोतापिनफल में प्रति-ण्ठित हुआ। शास्ता ने दोनों कथायें कह, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिखाया। इसमे आगे 'दोनों कथायें कहकर'—यह शब्द बिना कहे, केवल 'मेल मिलाकर' ( अनुसन्धिघटेत्वा)—इतना ही कहेंगे। लेकिन बिना कहे भी, उसे, पूर्वोक्त प्रकार से ही ग्रहण करना चाहिए। उस समय का पर्वतवासी मृग (अब का) उत्किष्ठित-भिक्षु था। मृग पोतिका (अब की) पूर्व-भार्य्या थी। कामुकता में टोष दिग्वाकर, उपदेश करनेवाला देवता तो मैं ही था।

# १४, वातमिग जातक

"न किरित्थ रसेहि पापियो"—यह गाथा, शास्ता ने जैतवन में विहार करते समय चुल्लपिण्डपातिक-तिष्य स्थविर के बारे में कही।

#### क. वर्तमान कथा

शास्ता के राजगृह के समीप वेलुवन में विहार करते समय, एक महा सम्पत्ति-शाली सेठ-कुल के तिष्य-कुमार नामक पुत्र ने, एक दिन वेलुवन जा, शास्ता की धर्म-देशना सुन, प्रत्रजित होने की इच्छा से, प्रव्रज्या की याचना की। माता पिता की आज्ञा न मिलने पर, रहुपाल स्थविर की तरह सप्ताह भर भूखे रह, माता पिता से आजा ले, बुद्ध के पाम प्रव्रज्या ग्रहण की। बुद्ध उसे प्रव्रजित करने के बाद, कोई आधे महीने तक वेलुवन में विहार कर, जेतवन को चले गये। वहाँ वह कुल-पुत्र तेरह धुताङ्ग बतों को ग्रहण कर, श्रावस्ती में कम में भिक्षा माँगते हुए, समय बिनाने लगा। चुल्लिपण्डपातिक तिस्स स्थविर का नाम लेने पर, वह बुद्ध मत में वैसे ही प्रगट=प्रसिद्ध था, जैसे आकाश तल पर चन्द्रमा। उस समय राजगृह में उत्सव (—नक्षत्र-कीड़ा) था। स्थविर्क के माता पिता, उन सब आभरणों को, जिन्हें स्थविर गृहस्थ में रहते पहनते थे, के माता पिता, उन सब आभरणों को, जिन्हें

<sup>ं</sup>देलो मज्ज्ञिम निकाय सुत्त ८२ (३३०) ंएक सिरे से, सभी घरों से।

पर रख, 'अन्य उत्सवों ( -- नक्षत्र-कीड़ाओं) के मौके पर हमारा पुत्र इन आभूषणों से अलंकृत होकर मेले में जाता था। अब हमारे उस अकेले पुत्र को लेकर श्रमण गौतम श्रावस्ती चला गया। इम समय वह कहाँ बैठा होगा, कहाँ खड़ा होगा, कहते रोते थे। एक वेश्या ने उसके घर जाकर, मेठानी को रोते देख पूछा— "आर्यों! क्यों रोती हो?"

उसने सब बात कह दी।

"आर्ये ! आर्य-पुत्र को क्या क्या प्यारा लगता या ?"

"अमुक अमुक (चीजें)।"

"यदि तुम, इस घर का सब ऐश्वर्य मुझे दो, तो मैं आर्य-पुत्र को ले आऊँगी।" मेठानी ने 'अच्छा' कह, स्वीकार कर, खर्चा दे, बहुत से अनुयायियों के साथ उसे यह कहकर भेजा, "जा, अपने बल मे मेरे पुत्र को ला।"

तब वह परदे वाली गाड़ी में बैठ, आवस्ती पहुँची। (वहाँ) जिस गली में स्थितिर भिक्षा माँगनं जाया करते थे उसमें घर लिया। फिर सेठ के नौकरों को म्थितिर की आँख से ओझल रख, अपने ही आदिमियों के साथ, स्थितर के भिक्षा के लिए आने के समय, पहले कड़छी भर, फिर कटोरा भर (भिक्षा) देने लगी। (इस प्रकार) रस-तृष्णा से बाँघ धीरे धीरे घर के भीतर बिठा कर भिक्षा देती थी। जब उसने (स्थितर को) अपने वश में हुआ जाना; (तो एक दिन) रोगी होने का बहाना कर, वह घर के अन्दर जा लेटी। स्थितर भिक्षा के समय, कम से भिक्षा माँगते हुए गृह-द्वार पर आये। नौकर-चाकरों ने स्थितर का पात्र ग्रहण कर उन्हें घर में बिठाया।

म्थविर ने बैठते ही पूछा-"उपासिका कहाँ है?"

"भन्ते ! रोगी है, आपका दर्शन करना चाहती है।"

"रस-तृष्णा में बँघे होने मे वह अपनी प्रतिज्ञा (= व्रतसमादान) तोड़ कर, उसके लेटे रहने की जगह चले गये। उसने अपने आने का (असली) कारण कह, उनके चित्त को लुभा लिया। फिर उसने रस-तृष्णा में बाँघ उनका चीवर उतरवा दिया, और अपने वश में कर, गाड़ी में बिठा, बहुत से लोगों के साथ राजगृह चली गई। वह बात प्रसिद्ध हो गई। घर्म-सभा में बैठे हुए भिक्षुओं ने कहना आरम्भ किया कि एक वेश्या चुल्ल पिण्डपातिक तिस्स थेर को रस-तृष्णा में बाँघकर (साथ) ले गई। बृद्ध ने धर्मसभा में जा, अलंकृत आसन पर बैठ, पूछा—'भिक्षुओ! क्या

बात चल रही है ?" उन्होंने वह समाचार कहा। भगवान् ने "भिक्षुओ! यह भिक्षु केवल अब ही रस-तृष्णा में बँधकर, उसके वशीभृत नहीं हुआ, पहले भी हुआ है," कह, अतीत की बात कही—

#### ख. अतीत कथा

"पूर्व-समय में बाराणसी में राजा बहादत्त का (एक) सञ्जय नामक माली या। एक शीद्रगामी मृग (वात-मृग) उस उद्यान में आता, (लेकिन) सञ्जय को देख कर भाग जाता। सञ्जय उसको उराकर निकालता था। वह बाद बार आकर उद्यान में ही चरता था। माली प्रति दिन उद्यान से नाना प्रकार के फलफ्ल राजा के पास ले जाता था। एक दिन राजा ने उसमे पूछा—"मौम्य। उद्यान-पाल! उद्यान में कोई आश्चर्य (की चीज) देखते हो?"

"देव ! और तो कुछ नहीं देखता, हाँ यह देखता हूँ कि एक शीघ्र-गामी-मृग आकर उद्यान में चरता है।"

"क्या, उसे पकड़ सकोगे?"

"यदि थोड़ा मधु मिले, तो उसे यहाँ राज-निवास के अन्दर भी ला सकूगा।" राजा ने उसे मधु दिलवा दिया। उसने मधु ले, उद्यान में जाकर, शीद्रगामी-मृग के चरने की जगह (कुछ) तिनकों को मधु में मान्य (च्चपड़) दिया। मृग आकर, मधु लगे तिनकों को खाकर, रस-तृष्ण में वॅधा हुआ, किसी दूसरी जगह न जा, उद्यान में ही आता था। माली ने, उसके मधु-लिप्न तृण में लुब्ध हो जाने पर धीरे धीरे अपने को प्रगट किया।

उसने उसे देख, कुछ दिन तक भाग कर, फिर फिर देखने से विश्वास पैदा कर. धीरे धीरे माली के हाथ में रक्खे तृणों को भी खाना आरम्भ कर दिया। माली ने उसका 'विश्वास जीत लिया' जान, राज-भवन तक सड़क पर चटाइयाँ बिछवाई। जहाँ तहाँ (पत्तों की) डालियाँ गिरवाई। (तव वह) मधु के कुप्पे को कन्धे पर लटका. तृणों की पूली को बगल में दबा, मधु से माखे तृण मृग के आगे आगे बखेरते राज-भवन के अन्दर चला गया। मृग के अन्दर दाखिल होने पर द्वार बन्द कर लिये गये। मृग मनुप्यों को देखकर, कॉपता हुआ, मरने से भयभीत (राज-) भवन के आङ्गण में इधर उधर भागने लगा। राजा ने प्रासाद से उतर, उसे कॉपते देख, (सोचा)—वात-मृग मनुष्य दिखाई देने की जगह एक मप्नाह तक नहीं जाता।

और जहाँ से डरा दिया जाय, वहाँ तो जन्म-भर नहीं जाता। सो इस प्रकार छिपकर रहनेवाला वात-मृग रस-तृष्णा में वंधकर, अब ऐसी जगह आ गया। भो! लोक में रस-तृष्णा से बढ़कर बुरी चीज नहीं है। यह (सोच) इस गाथा से धर्मोपदेश की स्थापना की—

# न किरित्य रसेहि पापियो आवासेहि वा सन्थवेहि वा। वातिमगं गेहनिस्सितं वसमानेसि रसेहि सञ्जयो॥

[निवासस्थान वा मित्रों के मिलाप की भी आसक्ति, रस की आसक्ति मे. बढ़कर खराव नहीं है। घोर जंगल में रहनेवाले मृग को रस के द्वारा सञ्जय ने वश में कर निया।

'कर' तो यों ही 'निपान' है। रसेहि का अर्थ है जिह्वा में चले जानेवाले मीटे. यह आदि। पापियो पापनर (चबहुत बुरी)। आवासेहि वा सन्यवेहि वा का अर्थ है दिल लगे हुए रहने के स्थान तथा मित्रों के मिलाप में भी आसिक्त बुरी ही है, लेकिन आमिक्न-पूर्वक परिभोग =आवास से तथा मित्रों के मिलाप से सौगुणा. हजारगुणा बुरी है भोजन के रम में आसिक्त; क्योंकि आहार का सेवन निरन्तर करना होता हे, (और) उसके बिना प्राणों की रक्षा नहीं हो सकती। बोबिसत्त्व ने इस अर्थ को पूर्व अनुश्रुति के अनुसार कहा कि न किरित्य रसेहि पापियो आवासेहि वा सन्यवेहि वा। यहां उनकी दोप-पूर्णता प्रदिश्वत कर वातिमग आदि कहा। गेह निस्सितं का अर्थ है गहन स्थान में रहनेवाला।

भावार्थ यह है—देखो रसों की दोषपूर्णता—सञ्जय (नामक) माली ने अरण्य निवासी वातमृग (- जंगली-मृग) को मधु-रस (के लालच) से, अपने वश में कर लिया। सब ही जगह रस-भोग की आसिक्त के समान दोषपूर्ण - बुरी, दूसरी कोई (चीज) नहीं। इस प्रकार रस-तृष्णा के दोष कहकर, उस मृग को (फिर) जंगल में ही भेज दिया।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> 'अगेह-नस्सितं' पाठ अधिक अच्छा होता ।

( १.२.१%

शास्ता ने, 'भिक्षुओ! न केवल अब ही, उस वेश्या ने इसे रस-तृष्णा ने बॉथ-कर, अपने वश में किया है बल्कि पहले भी किया था।' इस धर्म-देशना को ला, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिखाया।

उस समय (का) सञ्जय यह (अब की) वेश्या थी । वातमृग (अब का) चुल्लिपण्डिपातिक था । लेकिन बाराणसी का राजा ो मैं ही था ।

# १५. खरादिय जातक

"अट्टखुरं खरादिये" यह गाथा, बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय, एक कटुभाषी भिक्षु के सम्बन्ध में कही।

## क. वर्तमान कथा

वह कटुभाषी भिक्षु (किसी का) उपदेश न ग्रहण करता था। बुद्ध ने उस में पूछा—"भिक्षु! क्या तू सचमुच कटुभाषी (है), (किसी का) उपदेश नहीं ग्रहण करता?"

"भगवान्! यह (बात) सच है।"

बुद्ध ने, 'पहले भी तू ने कटुभाषिता के कारण, पण्डितों का उपदेश नही ग्रहण किया; और पाश से बैंधकर, अपने प्राणों का नाश किया' कह अतीत की कथा सुनाई।

#### ख. अतीत कथा

"पूर्व समय में, बाराणसी में बहादत्त के राज्य करते समय, बोधिसत्त्व मृग योनि में पैदा हो, मृग-गण के साथ जंगल में रहते थे। (एक दिन) उनकी बहन ने उन्हें हरिण-पुत्र दिखाकर कहा—"भाई! यह तुम्हारा भांजा है। इसे मृग- माया सिखाओं।" यह कह (उसे मृग-पुत्र) मौपा। उसने भांज का कहा— "अमुक समय पर आकर मीखना।" वह कहे हुए समय पर न आया। जैसे एक दिन उसी प्रकार सात दिनों तक, सात उपदेशों (अश्राओं) का उस्लंघन कर, वह मृग-माया को बिना सीखे ही चरना हुआ पाश में बंध गया। माता ने भाई से आकर पृछा—"क्यों भाई! तू ने भांजे को मृग-माया सिखा दी थी?" बोधिसत्त्व ने. "उस वान न मानने वाले का सोच मन कर। तेरे पुत्र ने मृग-माया नहीं सीखी" कह, अब भी उसे सिखाने का अनिच्छुक ही हो, यह गाथा कही—

# अट्टखुरं खरादिये ! मिगं वङ्कातिवङ्किनं। सत्तिहि कलाहतिक्कन्तं न तं ओवदितुस्सहे॥

[ह खरादिये ! वंकातिवंक, मान कलाओं (चउपदेशों) का उल्लंघन करने वाले. उस मृग को मेरी उपदेश देने की कचि (चेश्ररणा) नहीं ।]

अट्टखुरं; एक एक पाव में दो दो (खुर) होने से आठ खुर। खरादिये; उस नाम से सम्बोधन करना है। मिगं—सब (मृगों) के लिए एक शब्द है। बङ्कातिविङ्किनं—आरम्भ में टेढ़े. आगे और भर भी टेढ़े, इस प्रकार वंकातिवंक (टेढं अनि टेढ़े); जिसके ऐसे सींग हों; वह वंकातिवंकी, उस (=-तं), वंकातिवंकी को। सत्तिह कलाहितिककन्तं का अर्थ है, उपदेश के सात ममयों पर उपदेश का उल्लिधन करने वाला। न तं ओविदस्तुस्सहें का अर्थ है, इस प्रकार के कटुभाषी मृग को उपदेश देने की मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। एसे को उपदेश देने का मुझे विचार नक नहीं होना।—यहीं स्पष्ट किया है।

सो शिकारी, उस पाश में बंधे हुए कटुभाषी मृग को मारकर, मांस लेकर चला गया ।

बुद्ध ने भी, 'भिक्षु ! तू केवल अब ही कटुभाषी नहीं है, पहले भी कटुभाषी ही रहा है'—यह धर्म-देशना लाकर, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिखाया। उस समय का भांजा मृग (अब का) कटुभाषी भिक्षु था। बहन (अब की) उत्पल-वर्णा (भिक्षुणी) थी। लेकिन उपदेश देने वाला मृग तो मैं ही था।

# १६. तिपल्लत्थमिग जातक

"मिगंतिपल्लत्यं...." यह गाथा, शास्ता ने, कोसम्बी के बदरिकाराम में विहार करते हुए शिक्षा-कामी राहुल स्थविर के बारे में कही।

#### क. वर्तमान कथा

एक समय, शास्ता के आलिब नगर के पाम के अग्गालव चैत्य में विहार करते समय उपासिकायें और भिक्षणियाँ धर्म सुनने के लिए विहार को जाती थी। धर्म-श्रवण दिन में होता था। समय बीतने पर, उपासिकाओं और भिक्षणियों ने जाना छोड़ दिया। भिक्षु और उपासक ही (धर्म-श्रवणार्थ) रह गये। उसके बाद धर्म-श्रवण रात को होने लगा। धर्म सुनने के बाद स्थिवर भिक्षु अपने अपने निवास स्थान को चले जाते थे। दहर (कम आयु वाले भिक्षु) उपासकों के साथ उपस्थानशाला (वान-शाला) में सो जाते थे। उनके सो जाने पर, कोई कोई घुर घुर स्वांस खैचते हुए दांतों को कटकाने हुए मोते। कोई कोई थोड़ी देर सो कर उठ खड़े होते। उस विकार (विकृति) को देखकर, उन्होंने बुद्ध में निवेदन किया। भगवान् जो भिक्षु (किसी) अनुपसम्पन्नके साथ मोये, वह पाचित्तय (प्रायश्चित्त करने योग्य दोष) का भागी होता है' शिक्षा-पद की घोषणा (प्रज्ञप्ति) कर, कोसम्बी को चले गये।

<sup>ै</sup>इलाहाबाद से प्रायः तीस मील पश्चिम, जमुना के बायें किनौर कोसम (जिला इलाहाबाद, उ० प्र०)।

भिक्षुओं ने आयुष्मान् राहुल को कहा—"आयुष्मान् राहुल! भगवान ने शिक्षापद की घोषणा कर दी है। अब तू अपने लिए निवासस्थान ढूंढ।" इससे पहले, भगवान के प्रति गौरव रहने से, और उस आयुष्मान् राहुल के शिक्षा-कामी होने से, भिक्षु, आयुष्मान् राहुल के अपने निवास-स्थान पर आने पर उसका बड़ा मत्कार करते थे। उसके लिए छोटी मी चारपाई बिछा देते; और सिरहाना करने के लिए चीवर देते थे। लेकिन उम दिन शिक्षा-पद के भय से निवास-स्थान तक नहीं दिया। राहुल-भद्र भी दशबल (-धारी) मेरे पिता हैं या धर्म-सेनापति ( सारिपुत्र) मेरे उपाध्याय हैं, या महामौदगल्यायन मेरे आचार्य हैं या आनन्द स्थविर मेरे चाचा है (सोच) उनमें मे किसी एक के पास न जा दशबल (-धारी) के काम आने वाले शौचागार में, ब्रह्मविमान में प्रविष्ट होने के सद्श, दालिल हो, (वही) रहा।

बुढ़ों के शौचागार का द्वार भली प्रकार वन्द रहता है। भूमि मुगन्धियुक्त होती है, मुगन्धित मालाओं की लिडियाँ फैली ही होती हैं। तमाम रात दीपक जलता है। लेकिन राहुल-भद्र ने, उम शौच-स्थान (कुिट) में इन सब चीजों (सम्पत्ति) के होने के कारण, वहां वास नहीं किया; बिल्क भिक्षुओं के 'अब तू अपने स्थान को जा' कहने में, उनके उपदेश का गौरव रखनेवाला, तथा शिक्षा-कामी होने से वहाँ निवास किया। बीच बीच में, भिक्षु भी, उस आयुष्मान् को दूर में आता देख, उसकी परीक्षा लेने के लिए, मुटु बाली झाड़ अथवा कड़ा-फेंकने-बाला, बाहर फेंक देते। और उसके आने पर पूछते—'आवुसो! यह बाहर किसने छोड़ दिये?'' तब किसी के, 'राहुल! इस मार्ग से गया है' कहने पर, वह 'भन्ते! में यह नहीं जानता हूँ' न कहकर, उन्हें उचित स्थान पर रख, 'भन्ते! मुझे क्षमा करें' कह क्षमा माँगकर जाता। यह ऐसा शिक्षाकामी था। इस अपनी शिक्षा-काम्यता के ही कारण, उसने वहां निवास किया।

शास्ता ने अरुणोदय से पूर्व ही शौचालय के द्वार पर खड़े होकर खाँसा। उस आयुष्मान् ने भी खाँसा। "यह कौन है?" "मैं राहृत हूँ" कह, निकलकर प्रणाम किया। "राहुत ! तू यहाँ किसलिए पड़ा है?" "रहने का स्थान न मिलने के कारण। भन्ते! भिक्षु पहले मेरा सत्कार ( संग्रह) करते थे, लेकिन अब आपित ( च्दोपी होने) के भय से मुझे निवास-स्थान नहीं देते। सो मैं "इस स्थान में औरों का दखल नहीं" सोच यहाँ लेटा हूँ।"

भगवान् के मन में 'राहुल की (भी) इस प्रकार लापरवाही कर, भिक्षु अन्य कुल-पुत्रों को प्रव्रजित कर क्या करेंगे?' (सोच) धर्म-संवेग उत्पन्न हुआ। सो प्रातःकाल ही, सब भिक्षुओं को एकत्र करवा, भगवान् ने धर्म-सेनापित से पूछा— "सारिपुत्र तुझे मालूम है कि आज (रात) राहुल कहाँ रहा ?" "भन्ते! नहीं मालूम है।" "सारिपुत्र! आज राहुल शौचालय (—वच्च-कुटि) में रहा है। सारिपुत्र! तुम राहुल को इस प्रकार छोड़कर, और बालकों को प्रव्रजित कर क्या करोगे? यह (हाल) रहने पर तो, इस शासन में प्रव्रजित प्रतिष्ठित नहीं होंगे। इससे आगे अनुपसम्पन्न को एक दो दिन, अपने पास रखकर, तीसरे दिन उनैका निवासस्थान मालूम कर, उन्हें (वहाँ) बाहर बसाओ"—इस उप-नियम को बनाकर, फिर शिक्षा-पद की घोषणा की।

उस समय धर्म-सभा में बैठे भिक्षु, राहुल की प्रशंसा कर रहे थे। "आयुष्मानो! देखो! यह राहुल कितना शिक्षा-कामी है! 'अपने निवास-स्थान को जा' कहने पर, 'मैं दशबल का पुत्र हूँ। तुम कौन लगते हो शयनासन के। निकलो, तुम ही निकलो।'—इस प्रकार, किमी एक भिक्षु को भी प्रत्युत्तर न दे. शौच-स्थान में जा (सो) रहा।" उनके इस प्रकार कहते समय, शास्ता ने धर्म-सभा में आ, अलंकृत आसन पर बैठ पूछा—"भिक्षुओ! इस समय बैठे क्या बात-चीत कर रहे थे?" "भन्ते! और कोई बात नहीं; राहुल के शिक्षा-कामी होने की बात।" शास्ता ने, "भिक्षुओ! राहुल केवल अब ही शिक्षा-कामी नहीं है पूर्व पशु-योनि में भी शिक्षा-कामी ही रहा है" (कह) अतीत की कथा कही——

## ख. अतीत कथा

पूर्व समय मे राजगृह में एक मगध-नरेश राज्य करते थे। उस समय बोधि-सत्व मृग की योनि में उत्पन्न हो, मृग-गण के सिंहत अरण्य में रहते थे। उनकी बहन ने, अपने पुत्र को उनके पास ले जाकर, कहा—"भाई! (अपने) इस भांजे को मृग-माया सिखा।" बोधिसत्त्व ने 'अच्छा' कह, स्वीकार कर, कहा—'जा तात! अमुक समय आकर सीखना।' उसने मामा के बताये हुए समय पर ही, उसके पास जाकर, मृग-माया सीखी। एक दिन जंगल में चरते हुए, उसने, पाश में बँधकर, बँघ जाने की चिल्लाहट (=बद्धरव) की। मृग-गण ने दौड़ आकर, उसकी माता को कहा—"तेरा पुत्र पाश में बँध गया।" उसने भाई के पास जाकर पूछा—"भाई! क्या तरे भांजे ने मृग-माया सीख रक्खी है?" बोधिसत्त्व ने, "तू पुत्र के विषय में कुछ बुरी आशंका मत कर, उसने मृग-माया भली प्रकार सीख रक्खी है। वह, अभी हॅमता हॅसता चला आयगा" कह यह गाथा कही—

> मिगं तिपल्लत्थमनेकायं, अखुटुरं अडढरत्तावपायि एकेन सोतेन छमास्ससन्तो छहि कलाहतिभोति भागिणेय्यो॥

[तीन प्रकार में सोनेवाला, अनेक प्रकार की माया जाननेवाला, अठ खुरों वाला, आधीरात को पानी पीनेवाला, (मेरा) भांजा, एक नासिका-छिद्र को पृथ्वी पर रक्कें स्वांस लेते हुए छः कलाओं से (शिकारी को) घोखा देगा।

मृगः भाजा मृग । तिपल्लत्यं, पल्लथ कहते हैं (पालथी को), शयन को। दोनों पासों पर, और गौ के बैठने की तरह मीधा बैठना, इस तरह जिसका तीन प्रकार का आसन (--शयन) हो, वह 'तिपल्लथो'; उस तिपल्लत्थ को, 'तिपल्लत्थं'। अनेकमायं का अर्थ है बहुत माया, बहुत भोखा। अटूखुरं एक एक पैर में दो दो ख्र होने से आठ ख्र । अडढरत्तावपायि, का अर्थ है पूर्व-याम के समाप्त होने पर, मध्यम-याम में जंगल से लौटकर पानी के पीने से, 'आधी रात को जल पीता है' करके अडढरत्तावपायि, उस अडढरतावपायि को-यही अर्थ है। मैंने अपने भांजे को अच्छी प्रकार मृग-माया सिखा दी है। कैसे ? एकेन सोतेन छमस्ससन्तो छहि कलाहितभोति भागिणेय्यो। इसका भावार्थ है कि मैने तेरे पुत्र को इस प्रकार सिखाया है। "ऊपर के एक नासिका-श्रोत की वायु को रोककर, पृथ्वी से लगे हुए, एक निचले नासिका छिद्र से, वहाँ पृथ्वी ही में साँस लेते हुए, छ कलाओं से शिकारी को (अतिभोति = छ: प्रकार से अज्झोत्थरित) धोखा देता है। कौन सी छ: कलाओं से। चारों पैर पसारकर, एक पासे पर सोने से, खुरों से तिनके और बालू खोदने से, जीभ निकालने से, पेट की फुलाने से, पाखाना-पेशाब करने से, हवा (स्वांस) को रोकने से। दूसरा कम-पैरों को अगली ओर पसारने से, शरीर तानने से, दोनों ओर पलटने से, ऊपर उछलने से, नीचे पटकने से,-इन छः कलाओं से भोखा देता है, मर गया है, ऐसा स्थाल पैदा कर घोखा देता है । 'इस प्रकार, उसको मृग-माया सिखाई'--प्रगट किया है। अन्य कम-उसको ऐसे सिखाया, जैसे एकेन सोतेन छमास्ससन्तो छहि कलाह— दो प्रकार मे कहे गये छः छः छं ढंगों से (कलाहिति=कलायिस्सिति) शिकारी को धोला देगा। 'भोति' शब्द से बहन को सम्बोधन किया है। भागिणेय्यो—इस प्रकार छ. ढंग से धोला दे सकने-वाले भांजे का निर्देश करता है।''

इस प्रकार वोधिमत्त्व ने, भांजे के मम्यक् मृग-माया मीखं रहने की बात कह बहन को सान्त्वना दी। उस हरिण-बच्चे ने भी पाश में वंधन पर विना हाथ पैर मारे ही, पृथ्वी पर महा-सुख पूर्वक टाँगें फैलाकर, लेट, पैरो के पास स्थान पर खुर-प्रहार में बालू तथा तृणों को उखाड़, पेशाब पाखाना कर मिर को गिरा, जीभ निकाल, शरीर को मुँह की आग में भिगो, हवा में पेट को फुला, आँखों को उलट, निचले नासिका-छिद्र से स्वाम लेते हुए, ऊपर के नामिका-छिद्र में स्वाम लेना रोक, सारे शरीर को कड़ा कर, अपने को मर गये के सदृश दिखाया। नीली मिक्खों ने उसे घेर लिया। जहाँ तहाँ कौवे भी आ जुटे। शिकारी आकर पेट पर हाथ फेर, 'प्रातःकाल ही फॅम गया होगा, अब मड़ चला' (मोच) उसकी बन्धन रस्मी खोल, 'अब डमे यही काटकर, इसका मांम ले जाऊँगा' (शोच) आशंका रहित हो, डाल-पात लेने लगा। हिंग्ण-बच्चा उठ कर, चारों पैरो पर खड़ा हो, शरीर को तान, गर्दन को पमार, तज वायु में उड़ाये गय बादल की तरह, जल्दी में माता के पास आ गया।

शास्ता ने. 'भिक्षुओं! राहुल (केवल) अब ही शिक्षा-कामी नहीं है, पहलें भी शिक्षा कामी ही रहा है'—इस धर्म-देशना को ला, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिखाया। उस समय का भाजा-हरिण बच्चा (अब का) राहुल। माता (अब की) उत्पलवर्णा थी। और माया-मृग तो मैं ही था।

# १७ मारूत जातक

'काले वा यदि वा जुण्हे....' इस गाथा को शास्ता ने जेतवन में विहरते हुए, दो चिर-प्रव्रजितों ( वृद्ध-प्रव्रजितों) के बारे में कहा।

## क. वर्तमान कथा

वे (दोनों) कोशल जनपद के एक अरण्य-वास में रहते थे। एक का नाम था काल स्थविर और दूसरे का जुण्ह स्थविर। एक दिन जुण्ह (स्थविर) ने काल में पूछा—"भन्ते! सरदी किस समय पड़ती है?" उसने उत्तर दिया—"काल (—कृष्ण पक्ष) में पड़ती है।" तब एक दिन काल ने जुण्ह से पूछा—"भन्ते! जुण्ह! सरदी किस समय पड़ती है?" उसने उत्तर दिया—"जुण्ह (- श्वेत पक्ष) में पड़ती है।" वे दोनों अपनी शंका का निबटारा न कर सकने के कारण शास्ता के पास गये (और) शास्ता को प्रणाम कर पूछा—"भन्ते! सरदी किस समय पड़ती है?" शास्ता ने उनकी कथा मुन "भिक्षुओ! मैंने पहले भी तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दिया है; लेकिन पूर्वजन्म से छिपा रहने के कारण, तुम उस उत्तर का ख्याल नहीं करते" कह, पूर्व जन्म की कथा कही—

## ख. अतीत कथा

पूर्व समय में सिंह और व्याघ्र दो मित्र एक पर्वत-भाग की एक ही गुफा में रहते थे। उस समय बोधिसत्त्व भी ऋषि-प्रब्रज्या के अनुसार प्रब्रजित हो, उसी पर्वत-भाग में रहते थे। एक दिन उन (दोनों) मित्रों का सरदी के बारे में विवाद चल पड़ा। व्याघ्र ने कहा—"काल (= कृष्ण पक्ष) में पड़ती है" सिंह ने कहा—

२६२ (१.२.१७

"जुण्ह (== श्वेत पक्ष) में।" उन दोनों ने अपनी शंका न निबटा सकने के कारण, बोधिसत्त्व से पुछा। बोधिसत्त्व ने यह गाथा कही—

# काले वा यदि वा जुण्हे यदा वायति मालुतो, वातजानि हि सोतानि उभोत्थमपराजिता।।

[काल-पक्ष मे, वा जुण्ह-पक्ष में जब भी वायु (= मारुत) चलती है (सरदी पड़ती है)। शीत, हवा से उत्पन्न होता है। दोनों कथन (=अर्थ) ही ठीक (अपराजित) हैं।]

काले वा यदि वा जुण्हें का अर्थ है कृष्ण-पक्ष में वा श्वेत-पक्ष में । यदा वाति मालुतों का अर्थ है, जिस समय पुरवा आदि हवा चलती है, उस समय सरदी पड़ती है। किस कारण से ? वातजानि हि सीतानि, क्योंकि वायु के रहने पर ही शीत होता है, जिसका भाषार्थ है कि कृष्ण-पक्ष वा शुक्ल-पक्ष का होना विशेष कारण नहीं। उभोत्थमपराजित का अर्थ है कि इस प्रश्न के बारे में नृम दोनों ही ठीक (—अपराजित) हो—इस प्रकार बोधिसत्त्व ने उन मित्रों को समझाया।

शास्ता ने "भिक्षुओ ! मैंने पहले भी तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दिया है" कह, इस धर्म-देशना को लाकर आर्य (-सत्यों) को प्रकाशित किया। (आर्य-) मत्यों के (प्रकाशन के) अन्त में दोनों स्थविर श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुए। शास्ता ने मेल मिलाकर, जातक का सारांश निकाल दिवाया। उस समय का व्याघ्र (अब का) काल (स्थविर) था। सिंह (अन्न का) जुण्ह (स्थविर) था। प्रश्न का उत्तर देनेवाला तपस्वी तो मैं ही था।

#### १८. मतकमत्त जातक

"एवं चे सत्ता जानेय्युं—"इस गाथा को शास्ता ने जेतवन में विहार करते हुए, श्राद्ध (चम्तकभत्त) के बारे में कहा।

#### क. वर्तमान कथा

उस समय मनुष्य बहुत सी भेड़ बकरी आदि को मार, मृत-सम्बन्धियों की याद में श्राह ( मतकभत्त) करते थे। भिक्षुओं ने उन मनुष्यों को वैसा करते देख शास्ता से पूछा—"भन्ते! मनुष्य बहुत से प्राणियों की प्राणहानि कर श्राह करते हैं ( मृतक-भात देते हैं)। क्या भन्ते! इससे (ऐसा करनेवालों की) उन्नति (हो सकती) है?" शास्ता ने कहा—"भिक्षुओ! श्राह करने के विचार से भी प्राण-हानि करनेवाले की कुछ भी उन्नति नहीं है। पूर्व समय में पिण्डतों ने आकाश में बैठ, धर्मोपदेश कर, (प्राण, नाश) के दोष दिखा, सकल जम्बूहीप-वासियों से, इस कर्म को छुडवा दिया था। अब (वह बात) पूर्व-जन्सों में छिप जाने के कारण, यह (कर्म) फिर प्रादुर्भूत हो गया।" (यह कह) अतीत की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में **बाराणसी** में (राजा) **ब्रह्मदत्त** के राज्य करते समय, एक त्रिवेदज, दिशा-प्रमुख (—लोक-प्रसिद्ध) आचार्य-ब्राह्मण ने श्राद्ध करने के विचार से, एक भेड़ा मँगवा कर, अपने शिष्यों को कहा—तात! इस भेड़े को नदी पर ले जा, नहला, गले में माला डाल, पञ्चाङगुलियों (का चिन्ह) दे, सजा कर ले आओ। उन्होंने 'अच्छा' कह, स्वीकार कर, उस (भेड़े) को नदी पर ले जा, (वहाँ) नहला,

सजा, नदी के किनारे पर रक्खा। वह भेड़ा, अपने पूर्व-कर्म का विचार कर, 'ऐसे दु:ख से आज मुक्त हो जाऊँगा' सोच हिंवत हो, घड़े के फूटने की तरह, जोर से हँसा और (फिर) 'यह ब्राह्मण मुझे मारकर जिस दु:ख को भंने भोगा है, उसे भोगेगा' मोच, ब्राह्मण के प्रति करुणा का भाव उत्पन्न कर, जोर से रोया। उन ब्रह्मचारियों ( माणवकों) ने उससे पूछा— "सम्म! भेड़! तू जोर ( -महाशब्द) में हँमा और रोया! किस कारण तू हँसा? और किस कारण रोया?" "तुम यह बात, मुझे अपने आचार्य्य के पास ने जाकर पूछना।" उन्होंने उसे ने जाकर, यह बात अपने आचार्य्य से जा कही।

आचार्यं ने उनकी बात सुनकर भेड़े से पूछा—"भेड़! तू किस लिए हॅमा? किस लिए रोया?" भेड़े ने पूर्व-जन्म-स्मरण-ज्ञान से अपने पूर्व-कर्म का स्मरण कर ब्राह्मण को कहा—"हे ब्राह्मण! पूर्व-जन्म में मैंने तेरे सदृश ही मन्त्रपाठी ब्राह्मण हो, 'श्राद्ध करूँगा' (सोच) एक भेड़ा मारकर (मृतक-भात) दिया। सो, मैंने उस एक भेड़े को मारने के कारण, एक कम पाँच मौ योनियों में अपना मीस कटवाया। यह मेरा पाँचसौवाँ, अन्तिम जन्म है। 'आज मैं इस दुख से मुक्त हो जाऊँगा' (सोच) हिंपत हुआ (और) इस कारण में हॅमा। और जो रोया? मो (तो यह मोचकर) कि मैं, तो एक भेड़े के मारने के कारण पाँचमी जन्मों में (अपना) मीम कटा कर, आज इस दुःख से मुक्त हो जाऊँगा. (लेकिन) यह ब्राह्मण मुझे मारकर, मेरी तरह पाँच मौ जन्मों तक सीम कटाने के दुःख को भोगेगा। सो, नेरे प्रति करुणा मे रोया।" "भेड़! डर मत। मैं तुझे नहीं मार्ह्मा।" "ब्राह्मण! क्या कहते हो तुम चाहे मारो, चाहे न मारो, मैं आज मरण दुःख में नहीं छूट मकता।" "भेड़! डर मत। मैं तेरी हिफाजत (--आरक्षा) करता हुआ, तेरे नाथ ही साथ घूमूगा।" "ब्राह्मण! तेरी हिफाजत अल्प-मात्र है; मेरा किया हुआ पाप बडा भारी है।"

ब्राह्मण, भेड़े को मुक्त कर, 'इस भेड़े को किसीको न मारने दूगा' (सोच) शिप्यों को ले, भेड़े के माथ ही साथ घूमने लगा। भेड़े ने छूटते ही, एक पत्थर की शिला के पास उगी हुई झाड़ी की ओर गर्दन उठाकर, पत्ते खाने शुरू किये। उसी क्षण, उस पत्थर-शिला पर बिजली पड़ी। उसमें से पत्थर की एक फाँक ने छीज कर, भेड़े की पसारी हुई गर्दन पर गिर, गर्दन काट दी। जन (-समूह) एकत्र हो गया। उस समय बोधिसत्त्व, उस जगह वृक्ष-देवता हो कर उत्पन्न हुआ

मतकभत्त) २६४

था। उसने उन लोगों को देखते ही, (अपनी) दैव-शक्ति से आकाश में पल्लथी मारकर बैठ, 'अच्छा हो! यदि ये प्राणी, पाप-कर्म के इस प्रकार के फल जानकर, प्राण-हानि न करें' (सोच) मधुरस्वर से धर्मोपदेश करते हुए, यह गाथा कही—

# एवं चे सत्ता जानेय्युं दुक्खायं जाति सम्भवो, न पाणो पाणिनं हञ्जो पाणघाती हि सोचित ॥

[यदि प्राणी, इस बात को समझ ले कि जाति (=जन्म लेना) दुःख है, तो (एक) प्राणी दूसरे प्राणी की हत्या न करे। प्राण-घात करनेवाले को चिन्तित रहना पड़ता है।]

"एवञ्चे सत्ताजानेय्युं...." यदि प्राणी इस प्रकार जान ले; कैसे दुक्लायं जाति सम्भवो यह जहाँ तहाँ जन्म लेना तथा उत्पन्न (हुए) की कमपूर्वक वृद्धि कहलाने वाला सम्भव (==होना)--यह, जाति, व्याधि, मरण, अप्रिय-सम्प्रयोग, प्रिय-विप्रयोग, हम्त-पाद छंदन आदि दु:खों का कारण होने से दु:ख है--यदि इसे जान लें। न पाणो पाणिन हुङ्बे का अर्थ है कि दूसरों का वध करनेवाले का वध होता है, पीड़ा देनेवाले को पीड़ा होती है, इस प्रकार दूसरे जन्म में दृःख भोगना होता है. यदि इसे जान लें तो कोई प्राणी दूसरे प्राणी की हत्या न करे; एक सत्व दूसरे सत्व की हत्या न करे। किस कारण से? प्राणघाती हि सोचित क्योंकि अपने हाथ से मारना दूसरे के हाथ से मरवाना आदि छः कर्मो में से किसी भी एक कर्म में दूसरे को जीवितेन्द्रिय (=प्राण) के नाश करनेवाला प्राण-घाती व्यक्ति, आठ महा-नरकों में, सोलह उस्सद-नरकों में, नाना प्रकार की पश्-योनियों में, प्रेत-योनि में, तथा असूर-योनि में--इन चार प्रकार के अपायों में महा-दु:ल का अनुभव करते हुए, दीर्घ,काल तक अन्तर-दाह करने वाले शोक से चिन्तित रहता है। अथवा, जैसे यह भेड़ मरने के डर से चिन्तित रहा, वैसे दीर्घ काल तक चिन्तित रहता है--यह जान कर भी कोई प्राणी प्राणियों की हत्या न करे। कोई भी प्राणातिपात (प्राण-घात) का कर्म न करे। लेकिन मोह से मुढ़ हुए, अविद्या में अन्धे हुए (लोग) इन द्ष्परिणामों को न देखने के कारण प्राणातिपात करते हैं।

इस प्रकार महासत्व ने निरय (=नरक)-भय का डर दिखाकर धर्मोपदेश किया। मनुष्य, उस धर्मोपदेश को सुन, निरय से भयभीत हो, प्राणातिपात (जीव-हिंसा) से हटे। बोधिसत्त्व, उपदेश दे, मनुष्यों को शील (सदाचार) में प्रतिष्ठित कर, (अपने) कर्मानुसार, (परलोक) गये। जन (-समूह) ने भी बोधिमत्त्व के उपदेशानुसार आचरण कर, दान-देना आदि पुण्य-कर्म कर, देव-नगर को भर दिया। शास्ता ने इस धर्म-देशना को ला, मेल मिला कर, जातक का सारांश निकाल दिखाया—"मैं ही उस समय वृक्ष-देवता था।"

# १६ बायाचितभत्त जातक

'सचे मुञ्चे....' इस गाथा को, शास्ता ने जेतवन में विहार करते हुए, देवताओं की याचना सम्बन्धी बिलकर्म (=िमन्नत मानना) के बारे में कही।

#### क. वर्तमान कथा

उस समय (व्यापारी) लोग, व्यापार के लिये जाते समय, प्राणियों को मार, देवताओं की बिल चढ़ा, 'हम (यदि) बिना विघ्न-बाधा के (अपनी) अर्थ-सिद्धि करके लौटें, तो फिर आपको बिल चढ़ायेंगें कह, मिन्नत मान (=आयाचना) कर जाते थे। फिर बिना विघ्न-बाधा के अर्थ (=मतलब) पूरा कर, लौट आने पर, 'यह देव-कृपा मे हुआ' सोच, बहुत से प्राणियों को मारकर, मिन्नत पूरी करने (=आयाचना) मे मुक्त होने के लिए, बिल-कर्म करते। उसे देख भिक्षुओं ने भगवान् से पूछा—भन्ते! इस (बिल-कर्म) से कुछ मतलब सिद्ध होता है? भगवान् ने अतीत की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में काशी-राष्ट्र के एक गामड़े में, एक कुटुम्बी ने ग्राम-द्वार पर खड़े न्यग्रोध-वृक्ष के देवता की मिन्नन मान ( च्विल-कर्म की प्रतिज्ञा) कर, बिना विघ्न-बाधा के (वापिस) लौट, बहुत से प्राणियों का बध कर, मिन्नत पूरी करनी चाही। वह वृक्ष के नीचे गया। तब वृक्ष-देवता ने वृक्ष के टहने पर खड़े होकर यह गाथा कही—

# सचे मुञ्चे पेच्च मुञ्चे मुच्चमानो हि बज्ज्ञति, न हेवं घीरा मुच्चन्ति, मुत्ति बालस्स बन्धनं।

[यदि मुक्त होना है, तो आगे (फिर फिर के जन्म) से मुक्त हो, तू तो मुक्त होने का प्रयत्न करता हुआ, और भी बँधता है। धीरा (पण्डित) इस प्रकार मुक्त नहीं होते। बाल ( मूर्ख मनुष्य) का. मुक्ति (का प्रयत्न), और भी, उसके बन्धन (का कारण) होता है।]

सच मुञ्चे पेच्च मुञ्चे नो पुरुष ! यदि तू मुक्त होवे, यदि मुक्त होने की इच्छा होवे, (तो) पेच्च मुञ्चे, तो जैसे परलोक से मुक्त हो सके, वैसे (मुक्त होवे), मुच्चमानो हि बज्यति, लेकिन जैसे तू प्राण-घात कर मुक्त होना चाहता है, वैसे तो मुक्त होने का प्रयत्न करनेवाला पाप-कर्म से बॅघता है। न हेवं घीरा मुच्चित्ति, जो पण्डित पुरुष है वह इस प्रकार जन्म-मरण से मुक्त नहीं होते। क्यों ? एव रूप हि मुत्ति बालस्स बन्धनं इस प्रकार प्राणाति-पात करके प्राप्त की गई "मुक्ति" मूर्ख का बन्धन ही होती है—इस धर्म का उपदेश किया।

उस समय से आरम्भ करके मनुष्यों ने इस प्रकार के जीव-हिंसा-कर्म से हट धर्मानुसार आचरण कर, देव-नगर की पूर्ति की। शास्ता ने इस धर्मा-देशना को ला, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिखाया। "उस समय, मैं ही वृक्ष-देवता था।"

## २०. नलपाण जातक

"दिस्वा पदमनुत्तिण्णं..." यह गाथा. शास्ता ने कोशल (जनपद) में चारिका करते हुए, नलक-पान ग्राम पहुँच नलक-पान पुष्करिणी पर केतक वन में विहार करते हुए नलदण्ड (सरकण्डों) के बारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

उस समय. भिक्षुओं ने नलक-पाण पुष्करिणी में नहा कर, सूई-घर (=सूई रख़ने की नालियां) बनाने के लिए, श्रामणरों में सरकण्डे मँगवा, उनके आर पार छंद देख. शास्ता के पास आकर पूछा—भन्ते ! हम ने सूई-घर बनाने के लिए सरकण्डे मँगवाए हैं. वह नीचे से ऊपर तक छिटे हुए हैं। इसका क्या कारण है ? शास्ता ने "भिक्षुओ ! यह मेरे पुराने अधिष्ठान (=िनश्चय) (का फल) है" कह अतीन की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वह वन-खण्ड (एक) अरण्य ही था। वहाँ की पुष्करिणी में रहनेवाला एक जल-राक्षम भी (पुष्करिणी में) उतरने वालों को ला जाता था। उस समय वोधिसत्त्व, रोहित मृग के बच्चे जितने बड़े, किपराज हो, अस्सी हजार बानरों में घिरे. किप-सेना के नायक हो अरण्य में रहते थे। उसने वानरगण को उपदेश दिया—"तात! इस अरण्य में विप-वृक्ष हैं, अमनुष्य-पिरगृहीत पुष्करिणियाँ है; इमलिए तुम किमी ऐसे फल-फूल को, जिसे पहले न लाया हो लाने के समय, किमी जल को, जिसे पहले न िपया हो पीने के समय मुझे पूछ लेना। वे "अच्छा" (कह) स्वीकार कर, एक दिन ऐसे स्थान पर गये, जहाँ पहले कभी

न गये थे। वहाँ दिन में बहुत देर तक पानी ढूंढ़ते हुए, एक पुष्करिणी को देख, बिना पानी पिये, वहाँ बैठे, बोधिसत्त्व के आने की प्रतीक्षा करने लगे। बोधिसत्त्व ने आकर पूछा! "तात! क्यों पानी नही पीते?" "आपके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।" "तात! अच्छा किया" (कह) बोधिसत्त्व ने पुष्करिणी के चारों ओर घूमकर, पद-चिन्हों को देखने हुए. (केबल) उतरने के ही चिन्हों को देखा। बापिस चढ़ने (के चिन्हों) को नहीं।

'यह पुष्करिणी, निश्चय-पूर्वक अमनुष्य-परिगृहीत है' जान, उसने कहा— "तान! तुमने अच्छा किया, जो पानी नही तिया। यह पुष्करिनी अमनुष्य-परि-गृहीत (ही) है।" जल-राक्षम ने भी यह जान, कि वह (पानी पीने के लिए) नहीं उतर रहे हैं, नीले पेट, सफेद मृह, और लाल-हाथ-पैर वाला वीभन्स रूप धारण कर, पानी को चीरकर. (बाहर) निकल कहा—"तुम किस लिए बैठे हो? उतर कर, पानी पीओ?"

बोधिसत्व ने पूछा-- "तू यहाँ पैदा-हुआ जल-राक्षम है?"

"हाँ ! मै हूं।"

"तू ! यहाँ उतरने वालों को हड़प लेता है ?"

"हाँ ! मैं यहाँ उतरने वालों को लेता हूँ । और तो और, मैं पक्षियो तक को नहीं छोड़ता । तम, सब को भी खाऊँगा ।"

"हम तझे, अपने को खाने नहीं देंगे।"

"और पानी पिओगे?"

"हाँ ! पानी पियेंगे, और तेरे वशी-भूत न होंगे।"

"तो, कैसे पानी पीओगे?"

"क्या तू समझता है कि (पुष्करिणी में) उतर कर पीयेंगे? हम अस्सी हजार के अस्मी हजार (पुष्करिणी में) बिना उतरे, एक एक सरकण्डा लं, कंवल की नाली से पानी पीने की तरह, तेरी पुष्करिणी का पानी पियेंगे! इस प्रकार तू हमें ग्वा न सकेगा"—इस अर्थ को जान, शास्ता ने, अभिमम्बुद्ध होने की अवस्था में, इस गाथा के पहले दोनों चरण कहे—

दिस्वा पदमनुत्तिण्णं दिस्वानोतरितं पदं, नळेन वारि पिविस्साम नेव मे त्वं विषस्सित । [(पैरों के) नीचे जाने के चिन्ह को देख (और) ऊपर आने के चिन्ह को न देख, हम सरकण्डे मे जल पीयेंगे और तुहमें नही मारेगा।

भिक्षुओं! उस कपि-राज ने पुष्करिणी पर चढ़ने का एक भी पदिचिन्ह नहीं देखा। उत्तरने के पद-चिन्ह को उत्तरा ही देखा। इस प्रकार चढ़ने के पद-चिन्ह को न देख, और उत्तरने के पद-चिन्ह को देख यह पुष्करिणी निश्चित रूप से अमनुष्य-पिरगृहीता है' जान अपने साथ बात-चीत करनेवाली परिषद् को कहा—नळेनृ वारि पिविस्साम, जिसका मतलब है कि हम तेरी पुष्करिणी से सरकण्डं से पानी पीयेंगे। और फिर बोधिसत्त्व ने ही कहा—नेव मं त्वं विधस्सिस—इस प्रकार नल मे पानी पीते हुए सपरिषद् मुझे त् नहीं मारेगा।

ऐसा कह बोधिसत्व ने एक सरकण्डा मँगवा, पारिमताओं का ध्यान कर. सत्य-किरिया कर, मुख से फूंका। सरकण्डा अन्दर कुछ गाँठ भी बाकी न रख एक सिरे से दूसरे सिरे तक खोखला हो गया। इस प्रकार दूसरे दूसरे सरकण्डे भी मँगवा कर फूंक कर दिये। लेकिन इस प्रकार तो खनम नहीं हो सकते थे। इसलिए यहाँ ऐसे नहीं समझना चाहिए। बोधिसत्त्व ने अधिष्ठान किया कि इस पुष्करिणी के चारों ओर उगे हुए सब सरकण्डे एक-छिद्र वाले हो जायें। बोधि-सत्त्वों का हितचिन्तन महान् होने के कारण उनके अधिष्ठान पूरे होते हैं। तब सं उस पुष्करिणी के गिर्द जितने भी सरकण्डे उगे वे सभी एक-छिद्र वाले हए।

इस कल्प में कल्प-भर तक रहने वाली चार ऋद्धियाँ हैं। कौन मी चार? (१) चाँद कल्प भर खरगोश के चिन्ह वाला रहेगा। (२) बट्टक जातक में आग बुझान की जगह इस सारे कल्प भर आग नहीं जलेगी। (३) घटिकार के रहने की जगह इस सारे कल्प भर पानी नहीं बरसेगा। (४) इस पुष्करिणी के गिर्द उगने वाल सरकण्डे, इस सारे कल्प-भर एक-छिद्र वाले ही उगेंगे। यह चार कल्प-भर तक रहने वाली ऋद्धियाँ हैं। बोधिसत्व ऐसा अधिष्ठान करके एक सरकण्डा लेकर

<sup>&#</sup>x27; बट्टक जातक (३५) े घटिकार सुत्त (मज्झिम निकाय)

बैठे। वे अस्सी हजार वानर भी एक एक सरकण्डा लेकर पुष्करिणी को घेर कर बैठे। बोधिसत्त्व के सरकण्डे से खैंच कर पानी पीने के समय उन्होंने भी किनारे पर बैठे ही बैठे पिया। इस प्रकार उनके पानी पीने पर जल-राक्षस कुछ भी न पाकर असन्तुष्ट हो अपने निवास-स्थान को गया। बोधिमत्त्व भी अपने अनुचरों महित जंगल में प्रविष्ट हुए।

शास्ता ने 'भिक्षुओ ! इन सरकण्डों का एक-छिद्र वाले होना मेरे ही पुराने अधिष्ठान का फल है', कह धर्म-देशना ला, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिखाया।

उस समय जल-राक्षस देवदत्त था। अस्सी हजार बानर बुद्ध-परिषद्। हॉ, उपाय-कुगल कपिराज मैं ही था।

# पहला परिच्छेद

# ३. कुरुंग वर्ग

# २१. कुरुंगमिग जातक

"जातमेतं कुरुङ्गस्सा...."यह गाथा शास्ता ने वेळ्वन में बिहार करते समय, देवदत्त के बारे में कही।

# क. वर्तमान कथा

एक समय धर्मसभा में बैठे भिक्षु, देवदत्त की निन्दा करने हुए कह रहे थं; "आबुसो! देवदत्त ने तथागत के मारने के लिए धनुर्धर नियुक्त कियं, शिला फेंकी, धनपालक (हाथी) को छोड़ा,—इस प्रकार सब तरह में नथागत के बध का प्रयत्न करता है।" बुद्ध ने आकर, बिछे आसन पर बैठ, भिक्षुओं में पूछा—"भिक्षुओं! इस समय क्या बात-चीत हो रही है?" "भन्ते! देवदत्त, आपके वध के लिए प्रयत्न करता है, सो हम बैठे उसकी निन्दा कर रहे हैं।" शास्ता ने "भिक्षुओं! देवदत्त केवल अब ही मेरे बध का प्रयत्न नहीं कर रहा है, पहले भी किया है, लेकिन (वह) समर्थ नहीं हुआ" कह अतीत की कथा कही—

## ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, बोधि-सत्व, कुरुङ्गमृग (की जुन में उत्पन्न) हो, एक अरण्य में फल खाकर रहते थे। एक बार, वह फलदार संपण्णि वृक्ष के सेपण्णि फल खाते थे। एक ग्रामीण, अटारी पर से शिकार खेलनेवाला शिकारी, फल-दार वृक्षों के नीचे मृगों के पद-चिन्ह देख, उन वृक्षों के ऊपर अटारी बाँध, उसपर से फल खाने के लिए आये मृगों को शक्ति (आयुष) से बींघ, उनका मांस बेचकर गुज़ारा करता था। उसने एक दिन. उस वृक्ष के नीचे जा बोधिमत्त्व के पद-चिन्ह को देखा। उस सेपिण्ण-वृक्ष पर अटारी बांध प्रातःकाल ही (खाना) या, शिक्त ले, बन में प्रवेश कर, उस वृक्ष पर चढ़ अटारी पर जा बैठा। बोधिमत्त्व भी प्रातःकाल ही अपने निवास-स्थान से निकल मेपिण फलों को खाने की इच्छा से उस वृक्ष के नीचे एक दम न जा, 'कभी कभी अटारी बांध शिकार खेलने वाले शिकारी, वृक्षों पर अटारी बांधते हैं' (सोच) कही इस तरह की कुछ गड़बड़ ( उपद्रव) तो नहीं है (सोचते हुए) बाहर ही खड़े रहे। शिकारी ने वोधिसत्त्व को न आता जान, अटारी पर बैठे ही बैठे सेपिण्ण-फलों को बोधिसत्त्व के आगे फेंका। बोधिसत्त्व ने 'यह फल आ आ कर मेरे मामने गिरता है। शायद अपर शिकारी है' (मोच) बार बार अपर देखते हुए शिकारी को देख न देखे की ही तरह हो, कहा— 'हं वृक्ष ! पहले तू लटका कर गिराते हुए की तरह, फलों को सीधे ही गिराता था। लेकिन, आज तूने अपना वृक्ष-स्वभाव छोड़ दिया। सो, जब तूने वृक्ष-स्वभाव छोड़ दिया, तो मैं भी (तुझे छोड़) दूसरे वृक्ष के नीचे जा अपना आहार खोजूँगा।' यह कहकर, यह गाथा कही—

## ञ्जातमेतं कुरुङ्गस्स यं त्वं सेपिणा ! सेय्यसि, अञ्जा सेपिणा गच्छामि न मे ते रुच्वते फलं।

[हे सेपिण्ण ! यह जो तू (मेरे आगे) विशेष रूप में (फल) फेंक रहा है, उसमें कुरुङ्ग (मृग) को मालूम हो गया है। इसलिए मैं अब दूसरे मेपिण्ण वृक्ष के नीचे जाऊँगा। मुझे तेरे फल अच्छे नहीं लगते।]

जातं का अर्थ है प्रकट हो गया। एतं -यह। कुरुङ्गस्स -कुरङ्ग मृग को। यं त्वं सेपिण्ण ! सेय्यसि का अर्थ है कि हे सेपिण्ण-वृक्ष ! यह जो तू (मेरे) आगे फलों को विखेर कर, श्रेष्ठता चिविषता धारण कर रहा है, फल-बिखेरने बाला हो रहा है, वह सब कुरङ्ग मृग को मानूस हो गया है । न मे ते रुष्वते फलं - "इस प्रकार फल देते हुए के, तेरे फल मुझे अच्छे नहीं लगते । तू ठहर ! मैं दूसरी जगह जाता हूँ" कह चला गया।

शिकारी ने अटारी पर बैठे ही बैठे शक्ति फेंक कर कहा—"जा। तू इस बार बच गया।" बोधिसत्त्व ने रुक कर, खड़े हो कहा—"मैं तो अब जैसे तैसे बच गया, लेकिन तू आठ महानरकों से, सोलह उस्सदनरकों से, पाँच प्रकार के बन्धन आदि दण्डों से, नहीं वचेगा।" इतना कह भाग कर, जिधर इच्छा थी, उधर चला गया। शिकारी भी उतर कर, यथारुचि चला गया।

बुद्ध ने, "भिक्षुओ ! देवदत्त केवल अब ही मेरे बध का प्रयत्न नहीं कर रहा है, पहले भी किया है, लेकिन (वह) सफल नहीं हुआ" कह इस धर्मोपदेश को लाकर् मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिखाया। उस समय अटारी पर से शिकार खेलने वाला शिकारी (अब का) देवदत्त था। (और) कुरुङ्गमृग तो मैं था ही।

# २२. कुक्कुर जातक

"ये कुक्कुरा..." इस गाथा को शास्ता ने, जेतवन में विहार करते समय, जाति (-सम्बन्धियों) के बारे में कहा।

#### क. वतंमान कथा

वह (कथा) तो बारहवें परिच्छेद के भद्रसाल-जातक में आयेगी। यहाँ तो (वर्तमान-) कथा की स्थापना के बाद की अतीत की कथा कही गई है—

'सञ्जीव, कालसूत्र, संघात, रौरव, महारौरव, तपन, प्रतापन तथा अवीचि
—यह आठ महानद्रक हैं। इनके अतिरिक्त और भी नरक हैं, जिनमें से कुछ
'उस्सद-नरक' कहलाते हैं।

भद्रसाल जातक (४६५)

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में, (राजा) बहादत्त के बाराणसी में राज्य करने के समय, बोधि-मत्व, किसी वैसे कर्म के फलस्वरूप कुत्तों में पैदा हो, मैकड़ों कुत्तों को माथ लिये. महा-इमशान में रहते थे।

एक दिन राजा उजले-घोडों वालं, सब अलंकारों से अलंकृत स्थ पर चढ उद्यान में जा, वहाँ दिन भर खेल, सुर्ध्यास्त होने पर, (वापिस) नगर में प्रविष्ट हआ। रथ को, उन्होंने जैसे का तैसा कसा ही, राजाञ्जण में खडा कर दिया। रात को वर्षा होने से, वह भीग गया। महल के ऊपर रहने वाले पारिवारिक कूत्ते उतर कर, रथ के चर्म और चमडे की रस्सी खा गये। अगले दिन राजा को खबर दी गई कि "देव! कूत्तों ने मोरी में से घुसकर रथ के चर्म और चमडे की रस्मी खा डाली है।" राजा ने कृत्तों पर कोधित हो आजा दी कि "जहाँ-जहाँ कृत्ते दिखाई दें उन्हें मार डालो ।'' उस समय से कृत्तों पर बड़ी विपत्ति आई । वे जहाँ जहाँ दिखाई दें, वहाँ वहाँ मारे जाते हए, भाग कर श्मशान में बोधिसत्त्व के पास पहेंचे । बोधि-मत्त्व ने पूछा---"तूम बहुत सारे इकट्ठे होकर आये हो, क्या कारण है ?" उन्होंने उत्तर दिया-"अन्तःपूर में कृत्तों के रथ के चर्म और चमडे की रस्सी खा लेने मं ऋद हो राजा ने (सभी) कृतों के मारने की आजा दी है। बहत कृतों का नाश हो रहा है। महा-भय उत्पन्न हुआ है।" बोबि (-मत्त्व) ने सोचा-- "पहरे वे स्थान में बाहर के कृत्तों को तो (ऐसा करने का) मौका नहीं। राज-महल के अन्दर रहने वाले पारिवारिक कृतों की ही यह करनी होगी। लेकिन अब चोरों को तो कुछ (दण्ड) नहीं। अचीर मर रहे हैं। क्यों न मैं राजा की (असली) चीर दिखा-कर, (अपने) जाति-संघ को जीवन-दान दिलवाऊँ?" उसने कुत्तों को सान्त्वना दे. "तम मत डरो। मैं 'अभय-दान' ले आऊँगा। जब तक मैं राजा से मिल (आऊँ) नब तक तुम यहीं रहो " (कह) पारिमताओं का विचार कर, मैत्री-भावना को आगे कर, अधिष्ठान किया-कि मेरे ऊरर रोड़ा, मुदुगर वा अन्य कोई चीज कोई न फेंके। (और यह अिन्छान कर) उसने, अकेले ही नगर के अन्दर प्रवेश किया। सो, उसे देखकर, किसी एक जने ने भी, उस पर क्रोध नहीं किया। राजा कृत्तों के बघ की आज्ञा देकर, अपने न्यायासन पर बैठा था। बोधिसत्त्व, वहीं पहुँच, उछल कर, राजा के आसन के नीचे चले गये। राज-पुरुष उसको निकालने को

तैयार हुए। लेकिन, राजा ने रोक दिया। बोधिसत्त्व ने थोड़ी देर साँस ले, राज्या-सन के नीचे से निकल, राजा को प्रणाम कर पूछा—"क्या आप कुत्तों को मरवाते हैं?" "हाँ! मैं (मरवाता हूँ)।" "राजन्! उनका अपराध क्या है?" "उन्होंने मेरे रथ के ऊपर का चमड़ा और चमड़े की रस्सी खा ली।" "मालूम है, किन कुत्तों ने खाई है?" "नही जानता।"

"देव ! 'इन्होंने चर्म खाया है', इसे ठीक से न जान, जहाँ जहाँ (कुत्ते) दिग्वाई दें, उन सभी को मरवाना उचित नहीं !"

''क्योंकि रथचर्म को कुत्तों ने खाया था, इसलिए मैंने आजा दे दी कि जहाँ जहाँ (कुत्ते) दिखाई दें, उन सभी को मार डालो ।''

"तो, क्या मनुष्य, सभी कुत्तों को मारते हैं? या ऐसे भी कुत्ते हैं, जो नहीं मारे जाते?"

"हैं, हमारे घर के कुत्ते नही मारे जाते।"

"महाराज! अभी तो आपने कहा, "क्योंकि, रथचर्म को कुत्तों ने खाया, इमलिए मैंने आजा दे दी कि जहाँ जहाँ (कुत्ते) दिखाई दें, उन सब को मारो", और अभी आप कहते हैं कि "हमारे घर के कुत्ते मारे नहीं जाने।" ऐसा होने पर, क्या आप पक्षपाती हो, अगिति को नहीं प्राप्त हो रहे ? अगित को प्राप्त होना अनुचित है। यह राज-धर्म नहीं। राजा को बात की तह में जाने के विषय में तला के सदृश निष्पक्ष होना चाहिए। सो, घर के कुत्ते तो मारे नहीं जाते, दुर्वल कुत्ते ही मारे जाते हैं। यदि ऐसा है, तो यह सब कुत्तों का घान करना नहीं है, केवल दुर्वल कुत्तों का घात करना है।" यह कह, बोधिसत्त्व ने मधुरस्वर से, "महाराज! यह जो आप कर रहे हैं सो (राज-) धर्म नहीं" कहते हुए, यह गाथा कही—

ये कुक्कुरा राजकुलिम्ह बद्धा, कोलेय्यका वण्णबलूपपन्ना, ते मे न वज्झा मयमस्म वज्झा, नायं सघच्चा दुब्बलघातिकायं ।।

'छन्द, दोष, भय तथा मूढ़ता के वशीभूत हो अकर्तव्य करना (अँगुत्तरनिकाय, चतुक्कनिपात तथा दीघनिकाय, सिगालोवाद सुत्त)। [जो वर्ण और बल से युक्त, राज-कुल में पले, राज्य-कुल के कुत्ते हैं; मो तो मारे नही डाते, (केवल) हम ही मारे जाते हैं। यह (सब) कुत्तों का मारना नहीं है। (केवल) दुर्बल कुत्तों का मारना है।]

ये कुक्कुरा—जो कुत्ते। जैसे धारोण्ण पेशाब भी गन्दा मूत्र (कहलाता है); उमी दिन पैदा हुआ श्रुगाल भी पुराना (जर) श्रुगाल (कहलाता है); कोमल गड्डच (गलोचि) बेल भी गन्दी लता (कहलाती) है; स्वर्ण-वर्ण काय भी गन्दा-शरीर (कहलाता है); उमी प्रकार मी वर्ष का कुना भी कुक्कुर कहलाता है। उमिलाए, ब्हों, बड़े बड़े शरीर वालों को भी 'कुक्कुर' ही कहा गया है। वद्धा विध्ता (पले)। कोलेय्यका—राजकुल में पैदा हुए, पले। वण्णबलूपपन्ना—शरीर-वर्ण और काय-बल से युक्त। ते मे न वज्झा— सो यह स्वामियो वाले, आरक्षा वाले (कुत्ते) बध्य नही है। मयमस्म वञ्झा हम, जिनका कोई स्वामी नही, कोई हिफाजत करने वाला नहीं; हम ही बध्य है। नायं सघक्या मो ऐसा होने पर. तो यह सब (कुत्तों) का मारना नही है, "दुब्बल धातिकायं" दुबेलों का घात करने से यह (केवल) दुबेलों को मारना है। राजाओं को चोरों का निग्नह करना चाहिए, अचोरों का नही। लेकिन यहाँ चोरों को तो कुछ नहीं, अचोर मारे जाते है। ओह! इस लोक में अनौचित्य होता है। ओह! अधमं होता है।

राजा ने बोधिसत्त्व के वचन को मुनकर, पूछा—"पण्डित ! क्या तुझे मालूम है कि अम्क (कुत्तों) ने रथ-चर्म खाया है?"

"हाँ! जानता हूँ।"

"किन्होंने खाया है?"

"तुम्हारे घर (ही) में रहने वाले कुत्तों ने।"

"यह कैसे मालूम हो, कि उन्होंने खाया है <sup>?</sup>"

"उनका <mark>लाना मै साबि</mark>त करूँगा ( दिख।ऊँगा)।"

"पण्डित! दिखा।"

"अपने घर के कुत्तों को मॅगवा, थोड़ा मट्ठा और दूब के तिनके मँगवा लें।"

राजा ने वैसा किया। महासत्व ने कहा—इस महुं में, इन तिनकों को मथ-कर, इन कुत्तों को पिलवा दें। राजा ने वैसा करा, महा पिलवा दिया। जिमने पिया, उस उस कुत्ते ने चमड़ सहित उल्टी कर दी। राजा ने इसे सर्वंज्ञ, बुद्ध के समझाने के समान जान, अति प्रसन्न हो, ब्वेन छत्र मे वोधिमत्त्व की पूजा की। बोधिमत्त्व ने, "धम्मं चर महाराज! मातापितुसु खत्त्य ( महाराज! हे क्षत्रिय! माता पिता के प्रति धर्म का व्यवहार करें)" आदि, तेसकुण जातक में आई हुई दस धर्माचरण सम्बन्धी गाथाओं मे राजा को धर्मोपदेश कर, "महाराज! अब से आप अप्रमादी (हो) रहें" (कह), राजा को पाँचशीलों में प्रतिष्ठापित कर, ब्वेने छत्र राजा को ही लौटा दिया।

राजा महासत्व (=बोधिमत्व) की धर्म-कथा सुन, सभी प्राणियों को 'अभय-दान' दे, बोधिसत्त्व-प्रमुख सब कुत्तों के लिए अपने भोजन जैसे ही भोजन के नित्य मिलने का प्रबन्ध कर, बोधिसत्त्व के उपदेशानुसार आचरण कर, आयु रहते दान आदि पुण्य-कर्म कर, मरने पर देव लोक में उत्पन्न हुआ। कुक्कुरोवाद (=कुत्तं के उपदेश) का दस हजार वर्ष (तक प्रभाव) रहा। बोधिमत्व भी, जितनी आयु थी, उतना जीवित रहकर, कर्मानुसार (परलोक) गये।

बुद्ध ने, 'भिक्षुओ! तथागत केवल अब ही अपने जाति-सम्बन्धियो का उपकार नहीं करते; पहले भी किया ही हैं' कह, इम धर्म-देशना को ला मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिखाया। उस ममय का राजा (अब का) आनन्द था। मब बुद्ध-परिषद् थी। लेकिन कुक्कुर मैं ही था।

## २३. भोजाजानीय जातक

'अपि पस्सेन सेमानो...' यह गाथा, शास्ता ने जैसक्न में विहार करते समय, एक प्रयत्न-हीन भिक्ष के बारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

उस समय शास्ता ने उस भिक्षु को आमन्त्रण कर, 'मिक्षु ! पूर्व समय में पण्डित लोग सामर्थ्य से बाहर के (कार्य) में भी प्रयत्नवान होते थे। चोट खाकर भी, प्रयत्न न छोड़ते थें कह, अतीन की कथा कही—

## ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) बहादत्त के राज्य करने के समय, बोधि-सत्त्व, भोजाजानीय नाम के मैन्धव-कुल (सिन्धु पार के घोड़ों के कुल) में उत्पन्न हो, बाराणसी नरेश के, सब अलंकारों से अलंकृत मांगलीक अश्व हुए। वह लाख के मूल्य की मोने की थाली ही में नाना प्रकार के श्रेष्ठ रमों से युक्त तीन वर्ष के पुराने चावल का (बना) भोजन खाते थे। चार प्रकार की मुगन्धि में लिपी भूमि पर खड़े होते थे। वह (खड़े होने का) स्थान, लाल कम्बल की कनान में घिरा था। उसके ऊपर, सोने के तारे लगा हुआ कपड़े का चन्दवा (तना) था। चारों और सुगन्धित पुष्प-मालायें (लटकती) थीं और सदा मुगन्धित तेल का प्रदीप (जलता) रहता था। ऐसा कोई राजा नहीं है, जो बाराणसी के राज्य की इच्छा न करता हो। एक बार मात राजाओं ने बाराणसी को घेर कर बाराणसी के राजा के पास मन्देश भंजा "या तो हमें राज्य दे दो, अथवा युद्ध करो।" राजा ने अमात्यों को एकत्रित कर, वह समाचार कह, पूछा—"कि तात! अब क्या करें?" (अमात्यों ने उत्तर दिया) "देव! पहले तुम्हें युद्ध के लिए नहीं जाना चाहिए। पहले अमुक नाम के अश्वारोह को भेज कर युद्ध कराना चाहिए। उसके असमर्थ रहने पर, (हम) फिर सोचेंगे (—जानेंगे)।" राजा ने उस (अश्वारोह) को बुलवा कर पूछा, "तात! क्या सात राजाओं के साथ युद्ध कर सकोंगे?" "देव! यदि मुझे भोजा-जानीय सिन्धव मिले, तो सात राजा तो क्या, मैं सकल जम्बूढीप के राजाओं से युद्ध कर मकूँगा।" "तात! भोजाजानीय सिन्धव हो, अथवा कोई और हो जी अच्छा लगे, उसे लेकर युद्ध करो।"

उसने, 'देव! अच्छा' कह, राजा को प्रणाम किया। फिर प्रामाद से उतर, सिन्धदेशीय भोजाजानीय (घोड) को मॅगवा, उस पर कवच बांध, अपने भी सब शस्त्र धारण कर, खड्ग बाँध, सिधु देशी (=घोडे) की पीठ पर सवार हुआ। फिर नगर से निकल, बिजली की नरह घुमते हुए, पहले सेना के घेरे को तोड, एक राजा को जीवित ही पकड़ लिया। फिर नगर को विना लोटे, (उस राजा को) अपनी मेना मौंप; फिर जाकर दूसरे मेना के घेरे को तोड़, दूसरे (राजा) को पकड़ लिया। इस प्रकार उसने पाँच राजाओं को जीविन ही पकड़ लिया। छठे सेना के घेरे को तोड़ कर छठे राजा को पकड़ने के समय भोजाजानीय को चोट आ गई। लह वह रहा था। कड़ी वेदना हो रही थी। अब्वारोह भोजाजानीय को 'चोट लगी' जान, उसे राज-द्वार पर लिटा, साज ढीला कर, दूसरे घोड़े को कसने को तैयार हुआ। वोधिमन्त्र नं अत्यन्त सूख के ढंग से लेटे लेटे ही ऑखें खोल, अश्वारोह को देख, सोचा--"यह (अस्वारोह) दूसरे घोड़े को कस रहा है। यह घोड़ा, सातवें सेना के घेरे को तोड़, सातवें राजा को न पकड़ सकेगा। मेरा किया कराया (काम) नप्ट हो जायगा। यह अतुलनीय अश्वारोह भी नाश को प्राप्त होगा। राजा भी पराये हाथ चला जायगा। मुझे छोड़, कोई भी दूसरा घोड़ा, मातवें सेना के घेरे को तोड़, सातवें राजा को नहीं पकड़ सकता।" (यह सोच) उसने लेटे ही लेटे अस्वारोह को ब्लवा, "मित्र अस्वारोह! मुझे छोड़, सातवें सेना के घेरे को तोड़, सातवे राजा को पकड़ ला सकने वाला, अन्य कोई घोड़ा नहीं है। मैं अपने किये कराये काम को नष्ट न होने दूंगा। मुझे ही उठा कर, कस " कह यह गाथा कही---

258

# अपि पस्सेन सेमानो सल्लेहि सल्लली कतो, सेय्योव वळवा भोज्जो युञ्ज मञ्जोव सारिय ॥

[शन्य मे जलामी हो गये होने के कारण, एक करवट सोया हुआ भी भोजा-जानीय-अञ्च ही (किसी दूसरे) घोडे मे श्रेप्ट है। इसलिए हे सारथी ! तू मृझे ही. कस ।]

अपि पस्सेन समानो - एक पासे पर सोने वाला होता हुआ भी। सल्लेहि सल्लर्ली कतो, शल्य से बिधा रहने पर भी। सेय्योव वळवा भोजजो, वळवा कहते हैं सिन्धव-कुल में अनुत्पन्न साधारण अञ्च को। भोजज - भोजाजानीय सिन्धव। इस साधारण घोड़े की अपेक्षा, शल्य से बिधा हुआ भी भोजाजानीय अधिक श्रेरठ हैं - अच्छा हैं उत्तम है। युङ्ज मङ्जोव सारिष, क्योंकि जब ऐसा होने पर भी मैं हाँ अधिक श्रेरठ हूं, तो हे सारथी! तू मुझे ही जोड़, मुझे ही कस।

सवार न बोधिसन्त्व को उठा, जलमो को बाँधा; और अच्छे प्रकार कस कर, उसकी पीठ पर जा बैठा। सातवें मेना के घरे को तोड़, मानवें राजा को जीवित ही पकड़, लाकर राज-सेना को मौपा। बोधिसन्त्व को भी राज-द्वार पर लाया गया। राजा, उसके दर्शन करने के लिए बाहर निकला। महामत्व ने राजा को कहा—"महाराज! (इन) सात राजाओं को मारें मत। शपथ करवाकर, छोड़ दे। मुझे और अञ्वारोह को जो यश देना है, वह सब अश्वारोह को ही दें। मात राजाओं को पकड़ ला देने वाला योधा नष्ट करने के योग्य नहीं है। आप भी दान दें। शील ( सदाचार) की रक्षा करें। धर्म मे और पक्षपात रहित होकर राज्य करें।" इस प्रकार बोधिसन्त्व के राजा को उपदेश कर चुकने पर, बोधिसन्त्व का माज खोल दिया गया। वह, माज के खुलते ही खुलते चल बसा। राजा ने उसका शरीर-कृत्य करवा, अश्वारोह को महान् यश दे, सात राजाओं मे किर दुबारा द्रोह न करने की शपथ करवा, उन्हें उन उनके स्थान पर भेज दिया। तदनन्तर. राजा, धर्म से तथा पक्षपात-रहित राज्य करते हुए, आयु समाप्त होने पर, कर्मा-नुसार, (परलोक को) गया।

बुद्ध ने, "है भिक्षु ! पहले समय में पण्डितों ने सामर्थ्य में बाहर (=अनायतन) बात के लिए भी प्रयत्न किया है। इस प्रकार की चोट (प्रहार) खाकर भी प्रयत्न को ढीला नहीं छोड़ा। तू, इस प्रकार के नैर्याणिक में (मोक्षदायक) शामन प्रव्रजित होकर भी, क्यों प्रयत्न ढीला करता है?" कह चार (आर्य-) सत्यों को प्रकाशित किया। सत्यों का प्रकाशन समाप्त होने पर, प्रयत्न-हीन भिक्षु, अर्हन्व-फल में प्रतिष्ठित हो गया। शास्ता ने इस धर्म-देशना को कह, मेल मिला कर, जातक का सारांश निकाल दिखाया। उस समय का राजा (अब का) आनन्द था। अञ्बारोह सारिपुत्र, (और) भोजाजानीय सिन्धव (-घोडा) तो मैं ही था। के

#### २४. भाजञ्ञ जातक

"यदा यदा . . ." यह भी गाथा, बुद्ध ने **जेतवन** में विहार करते समय (एक) जिथिल-प्रयत्न भिक्ष के ही बारे में कही ।

#### क. वर्तमान कथा

शास्ता ने उस भिक्षु को आमन्त्रित कर—"भिक्षु ! पूर्व समय में पण्डितों ने नामध्यं से बाहर (बात) के लिए भी, जरूम खा कर भी, प्रयत्न किया है" कह, पूर्व की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) बहादत्त के राज्य करते समय, पूर्वोक्त अनुसार ही, सात राजाओं ने नगर को घर लिया। एक रथ-सवार योद्धा ने,दांड़, सहोदर-मैन्थव-घोड़ों को रथ में जोत, नगर से निकल, छः सेना के घेरों को तोड़

छः राजाओं को पकड़ा। उस समय (दो अश्वों में से) ज्येष्ठ अश्व पर प्रहार पड़ा। सारथी रथ को जोड़, हाँकता हुआ राज-द्वार पर आया और ज्येष्ठ-सहोदर को रथ से खोल, साज को ढीला कर, एक पासे पर लिटा, दूसरे घोड़े को कमने को तैयार हुआ। बोधिसन्त्व ने उसे देख, पूर्व प्रकार से ही सोच, सारथी को बुलवा, लेटे ही लेटे यह गाथा कही —

## यदा यदा यत्य यदा यत्य यत्य यदा यदा आजञ्जो कुरुते वेगं हायन्ति तत्य वाळवा।।

[जब जब जहाँ, जब, जहाँ जहाँ, जब जब, आजानीय (घोड़ा) प्रयत्न (==वेग) करता है, उस समय (=-वहाँ) साधारण घोडे (खलुंक-अश्व) रह जाते हैं।]

यदा यदा का अर्थ है कि पूर्वाण्ह समय आदि जिस किसी समय पर। यत्थ= जिस स्थान पर, मार्ग में वा संग्राम में। यदा—जिस क्षण में। यत्थयत्थ=सात मेना के घेर के नाम के बहुन मे युद्ध-मण्डलों में। यदायदा जिस जिस समय, प्रहार पड़े रहने के समय. वा न पड़े रहने के समय। आजञ्जो कुरुते वेगं सारथी के चित्त का झुकाव (--अच्छी लगने वाली बात) जानने की सामर्थ्य रखने वाला आजञ्जो—श्रेष्ट अक्व, शीध्रता करना है, प्रयत्न करता है, हिम्मत करता है। हायन्ति तत्थ वाळवा - उस वेग (--प्रयत्न) के किये जाते समय, शेष साधारण घोड़ा कहे जाने वाले खलुक अक्व रह जाते हैं (=हास को प्राप्त होते हैं)। इस-लिए कहा कि इम रथ में मुझे ही जोत।

मारथी ने बोधिसत्त्व को उठा, (रथ में) जोत, (उसे) हाँक, सातवें सेना के घेरे को तोड़,सातवें राजा को पकड़ (ले), रथ को हाँक, राज-द्वार पर सिन्धव-अश्व को खोला। बोधिसत्त्व एक ही पासे पर लेटे लेटे, पूर्व प्रकार ही राजा को उपदेश दे, मरण को प्राप्त हुए। राजा, उसका शारीरिक-कृत्य करवा, सारथी का सम्मान कर, धर्मानुसार राज्य कर, यथा-कर्म (परलोक) गया।

बुद्ध ने इस धर्म-देशना को कह, चारों (आर्य-सत्यों) को प्रकाशित कर, जातक का सारांग निकाल दिखाया। मन्यों के प्रकाशन की समाप्ति पर, वह भिक्षु अर्हत्व में प्रतिष्ठित हुआ। उस समय राजा (अब के) आनग्द स्थिवर थे। और अथ्व थे सम्यक् सम्बुद्ध।

# २५ तित्थ जानक

"अञ्ञासञ्जिहि तित्येहि..." यह गाथा, बृद्ध ने जेतवन में विहार करते समय, धर्मसेनापति (=सारिपुत्र) के शिष्य, एक मृनार-पुत्र भिक्ष के बारे में कही।

#### क. वर्तमान कथा

दूसरों के आशय ( चित्तावस्था) का जान केवल बुढ़ा को ही होता है. अन्यों को नहीं। इसलिए सारिपुत्र ने, अपने में दूसरों की चित्तावस्था जानने की सामध्यं न होने के कारण, अपने साथी के चित्त की अवस्था न जान कर, उसे अशुभ कर्मस्थान बताया। उसको वह कर्मस्थान अनुकूल नहीं पड़ा। क्यों रे उसने पाँच सौ जन्म तक नियम से मुनार के ही घर में जन्म ग्रहण किया था। सो चिरकाल तक परिशृद्ध सोने को ही देखते रहने का अभ्यास रहने से, अशुभ (कर्मस्थान) उसको अनुकूल नहीं पड़ा। उसने (अभ्यास करते) चार महीने बिता दियं, (तेकिन) वह निमित्त मात्र भी पैदा नहीं कर सका। धर्मसेनापित जब अपने साथी को स्वयं अहंत्व न दे सके, तो उन्होंने सोचा कि ''यह निश्चय से बुद्ध-वैनेय है, मैं इसे तथागत के पास ले चलूँगा।'' यह सोच, प्रातःकाल ही वह उसे लेकर तथागत के पास गये।

<sup>ें</sup> शरीर की गन्दगियों का स्थाल कर, योगाभ्यास करना। ैं शरीर के ३२ हिस्सों में से किसी का भी काल्पनिक आकार।

शास्ता ने पूछा, "मारिपुत्र ! क्यों, एक भिक्षु को लेकर आये हो ?" "भन्ते ! मैंने इसे कर्मस्थान दिया । चार महीनों में यह निमित्त-मात्र भी पैदा न कर सका । धिह बुद्धवैनेय होगा' मोच, मैं इसे आपके पास लेकर आया हूँ।" "सारिपुत्र ! तूने अपने शिष्य को कौन सा कर्मस्थान दिया था ?" "भगवान् ! अशुभ-कर्म-स्थान।"

"सारिपुत्र ! तंरी (चिन्न-) सन्तित में आशयानुशय-ज्ञान नहीं। जा, शाम को आना और अपने शिप्य को साथ ले जाना।"

इस प्रकार स्थिवर को अनुजा कर, शास्ता ने उस भिक्षु को सुन्दर निवास-स्थान और चीवर दिलवा, (फिर) उसे साथ ले, भिक्षाचार के लिए प्रवेश कर, प्रणीत भोजन ( खाद्य-भोज्य) दिलवा, महाभिक्ष्मंघ महित विहार को लौट दिन का समय गन्धकुटी में विनाया। शाम को उस मिक्षु को साथ ले, विहार-चारिका करते हुए, आम्रवन मे, (दिब्य शक्ति से) एक पुष्करिणी; उसमें पद्मों का एक गुच्छा, और उनमें भी एक बड़ा कमल-फूल निर्माण कर, उस भिक्षु को, "भिक्षु! तू इस फूल को देखने हुए बैठा रह" (कह) बिठा कर, स्वयं गन्धकुटी में प्रविष्ट हुए।

वह भिक्ष, उस फूल को बार बार देखने लगा। भगवान् ने उस फूल की कुम्हला दिया। उसके देखने ही देखने, वह फूल कुम्हला कर कुरूप हो गया। उसके सिरे पर के पन्ने गिरते गिरने थोड़ी ही देर में सब के सब गिर गये। उसके बाद रेणु गिरी। केवल डोडा गेप रह गया। उस भिक्षु को उसे देखते देखते ख्याल आया। "यह पुष्प अभी सुन्दर था, दर्शनीय था। अभी, इसका रंग बदल गया, पत्ते और रेणु गिर पड़े। केवल डोडा रह गया। जब इस प्रकार का यह फूल कुम्हला गया, तो मेरे शरीर को क्या नहीं हो जायगा?" (यह सोचते सोचते) सभी संस्कारों की अनित्यता का विचार कर, विदर्शना में स्थापित हुआ। शास्ता ने, 'उसका चित्त विदर्शना इहं हो गया' जान, गन्धकुटी में बैठे ही बैठे, (अपने) तेज को फैला, यह गाथा कही—

उच्छिन्द सिनेहमत्तनो कुमुदं सारदिकं व पाणिना, सन्तिमग्गमेव बृहय निब्बाणं सुगतेन देसितं॥

महाबग्ग (२८४)

[हाथ से शरद ऋतु के कमल की तरह, अपने राग (--स्नेह) की जड़ उखाड़ फेंको। सुगत द्वारा उपदिष्ट निर्वाण रूपी शान्ति-मार्ग में ही उन्नति करो।]

उस भिक्षु ने गाथा के अन्त में अहत्व प्राप्त कर, 'मैं सब भवों (=संसार) से मुक्त हो गया हूँ' सोच निम्नलिखित गाथाओं में उदान (=प्रीति-वाक्य) कहा—

> सो वृत्थवासो परिपुण्णमानसो, खीणासवो अन्तिमदेहधारी, विसुद्धसीलो सुसमाहितिन्द्रियो चन्दो यथा राहुमुखा पमुत्तो। समोततं मोहमहन्धकारं विनोदियं सब्बमलं असेसं, आलोकमुज्जोतकरो पभङ्करो सहस्सरंसी विय भानुमा नभे॥

[वह अर्हत वृक्षित-वास, परिपूर्णमानस, क्षीणास्रव, अन्तिमदेहघारी, विशुद्ध-शील, संयत (=मुसमाहित-) इन्द्रिय, राहु के मुख से मुक्त हुए चन्द्रमा की तरह होता है।]

मेरा विस्तृत महा मोहान्धकार नष्ट हो गया। मैंने सारे के सारे मैल को हटा दिया, जैसे प्रभास्वर, आलोक को उत्पन्न करने वाला, सहस्र रश्मी सूर्य्य आकाश में (सब अन्वकार को मिटा देता है)।

इस प्रकार, उदान कह, जाकर भगवान् की वन्दना की । स्थिवर भी आ शास्ता को प्रणाम कर, अपने शिष्य को साथ ले गये। यह बात भिक्षुओं में प्रगट हो गई। वे धर्म-सभा में बैठे-बैठे, दश-बल (-धारी) वुद्ध का गुणानुवाद करने लगे— "आवुसो! सारिपुत्र-स्थिवर आशायानुशय ज्ञान न होने के कारण अपने साथी के चित्त की अवस्था नहीं जानते थे। लेकिन शास्ता ने (उसे) जानकर, एक ही दिन में, उस (भिक्षु) को प्रतिसम्भिदा-ज्ञान के साथ अर्हत्व दे दिया। ओह! बुद्धों की शित (=महानुभाव)!"

बुद्ध ने आ बिछे आसन पर बैठकर, पूछा—"भिक्षुओ ! यहाँ बैठे का बात-चीत कर रहे हो ?" "भगवान् और कुछ न हीं। आपकी ही, धर्मसेनापित की (अपने) शिष्य के आशयानशय-ज्ञान की बात-चीत।" बुद्ध ने, "भिक्षुओ! इसमें कुछ आश्चर्य नहीं, यदि इस समय में 'बुद्ध' होकर उसका आशय जानता हूँ। मैं पहले भी, उसका आशय जानता ही था" कह पूर्व की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त राज्य करता था। बोधिसत्त्व उस समय, राजा को अर्थ तथा धर्म सम्बन्धी उपदेश देनेवाले थे। उस समय राजा के माङ्गिलिक घोड़े के नहाने के स्थान पर एक खलडकु घोड़े को नहला लिया। माङ्गिलिक अश्व को दूसरे घोड़े द्वारा नहाये गये तीर्थ (=पट्टन) पर उतारने लगे, तो उसने घृणा मे उतरना न चाहा। साईस (=अश्वगोपक) ने जाकर राजा मे कहा—'देव! माङ्गिलिक अश्व तीर्थ पर नहीं उतरना चाहता है।'

राजा ने बोधिमत्त्व को भेजा, "पण्डित! जाकर मालूम कर कि माङ्गिलिक अञ्व तीर्थ पर उतारने पर क्यों नहीं उतरता?" बोधिसत्त्व ने 'देव! अच्छा' कह नदी के तीर पर जाकर, अश्व को देख, उसका निरोगी होना जान मोचा, 'यह किस कारण से इस तीर्थ पर नहीं उतरता?' यह मोचते हुए, उसे मूझा, 'कि 'यहाँ पहले किसी और को नहलाया होगा। उसीसे यह घृणा करके तीर्थ पर नहीं उतरता।' यह सोच, उसने अश्व-गोपकों से पूछा—"भो! इस तीर्थ पर पहले किसे नहलाया?" "स्वामी! एक दूसरे घोड़े को।" बोधिसत्व ने "यह (माङ्गिलिक अश्व) अपनी गुचिता (=-पवित्रता) के कारण यहाँ नहाना नहीं चाहता, इसे अन्य तीर्थ पर नहलाना चाहिए"—इस प्रकार उसका आश्य जान, उसने अश्व-गोपकों को कहा—"भो अश्वगोपक! घृत-मघु-शक्कर मिला दूध भी बार बार पीने से (=-भोजन करने से) तृष्ति हो जाती है। यह अश्व अनेक बार इस तीर्थ पर नहाया है। मो, इसे किमी दूसरे तीर्थ पर उतार कर नहलाओ, और जल पिलाओ।" यह कह, यह गाथा कही—

अञ्ज्ञमञ्ज्ञोहि तित्थेहि अस्सं पायेहि सारिथ ! अञ्जासनस्स पुरिसो पायासस्स पि तप्पति।

[हे सारथी! इस घोड़े को किसी दूसरे तीर्थ पर (नहलाओ और) जल पिलाओ। आदमी, खीर भी बहुत खाने से तृप्त हो जाता है।] अङ्गमञ्जेहि—अन्य से, अन्य से। पायेहि; यह तो पंक्ति है, अर्थ, नहला और पिला। अञ्चासनस्स तृतीया (=करणविभक्ति) के अर्थ में पप्टी। अति अक्तेन —बहुत खाने से। पायासस्सपि तप्पति; घी से अभि-संस्कृत ( छौकी हुई) मधुर खीर से भी तृप्ति हो जाती है। धृति (होती है) मुख (होता हं); खाने की इच्छा फिर उत्पन्न नहीं होती। इसलिए यह अक्व भी यहाँ (रोज रोज) नियम से नहाने से ऊब गया होगा। इसे दूसरी जगह नहलाओ।

उन्होंने उसका कथन सुन, अश्व को दूमरे तीर्थ पर उतारकर (जल) पिलाया और नहलाया। बोधिसत्व, अश्व के पानी पी कर नहाने के समय राजा के पास चले आये। राजा ने पूछा—"क्यों तात! अश्व ने नहाया वा पिया ?" "देव! हाँ।"

"पहले क्यों नहीं (नहाना) चाहता था?" "इस कारण से", सब कह सुनाया।

राजा 'अहो! बोधिसत्व की पण्डिताई! यह ऐसे पशुओं तक के आशय को जानता है।' सोच, बोधिसत्व को बहुत सम्पत्ति दे, आयु समाप्त होने पर, यथा-कर्म (परलोक) सिधारा।

बुद्ध ने, "भिक्षुओ! मैं केवल अब ही, इसका आशय नही जानता हूँ। पूर्व में भी जानता था" कह, इस धर्म-देशना को लाकर, मेल मिला, जातक का साराध निकाल दिखाया। उस समय का माङ्गलिक अस्व, यह (अब का) भिक्ष था। राजा (अब का) आनन्द था। लेकिन पण्डित-अमात्य तो मैं ही था।

२८९

# २६. महिलामुख जातक

"पुराण चोरान वचो निसम्म ..." यह गाथा, बुद्ध ने वेळुवन में विहार करते समय, देवदत्त के बारे में कही।

#### क. वर्तमान कथा

देवदत्त, राजकुमार अजातशत्रु को अपने प्रति श्रद्धावान् कर, (अपने लिए) लाभ-सत्कार उत्पन्न करता था। (राज-) कुमार अजातशत्रु, गया-शिर्षं में देव-दत्त के लिए विहार बनवा, (वहाँ) प्रति दिन, नाना प्रकार के रसों से युक्त, तीन वर्ष के पुराने सुगंधित चावलों से बने भोजन की पाँच सौ थालियाँ, लिवा जाता था। लाभ-सत्कार (मिलने) के कारण देवदत्त के अनुयायियों की संख्या बढ़ गई। देवदत्त (अपने) अनुयायियों के साथ विहार में ही रहता। उस समय, राजगृह-निवासी दो मित्रों में से एक तो शास्ता के पास प्रवृजि तहुआ, और दूसरा देवदत्त के। वह एक दूसरे को जहाँ तहाँ मिलते (=देखते) और विहार में जाकर भी मिलते।

एक दिन देवदत्त के आश्रय में रहने वाले (मित्र) ने, दूसरे से पूछा—"आवुसो ! क्या तुम रोज रोज पसीना बहाते हुए भिक्षा माँगते हो ? देवदत्त गया-शीर्ष विहार में बैठा ही बैठा, नाना प्रकार के रसों से युक्त सुन्दर भोजन खाता है। क्या इस प्रकार का कोई उपाय नहीं है ? तुम किस लिए दुःख भोगते हो ? क्या तुम्हारे लिए, यह अच्छा नहीं है कि तुम प्रातःकाल ही गया-शीर्ष पर आओ, (वहाँ) जल-पान सहित यागु भी, अट्ठारह प्रकार का खाद्य खा, नाना रसों से युक्त सुभोजन करो!"

<sup>&#</sup>x27;वर्तमान ब्रह्मयोनि-पहाड़ (गया)। १९

बार बार कहने से, वह जाने का इच्छुक हो गया। उस दिन से, वह गया-शीर्ष पर जाता, और खाकर समय रहते ही बेळुवन लौट आता'। इस बात को वह देर तक छिपा कर नहीं रख सका कि वह गया-शीर्ष जाता है, और देवदत्त का जुटाया हुआ भोजन खा कर आता है। थोड़े ही समय में, यह बात प्रगट हो गई। उसके साथियों ने उसे पूछा—"आयुष्मान्! क्या तुम सचमुच, देवदत्त का जुटाया हुआ भोजन खाते हो?" "ऐसा, किसने कहा?" "अमुक, अमुक (व्यक्ति) ने (कहा)।" "आवुसो! मैं सचमुच गया-शीर्ष जाकर, भोजन करता हूँ। लेकिन मुझे, देवदत्त भोजन नहीं देता, दूसरे ही मनुष्य देते हैं।" "आयुष्मान्! देवदत्त बुद्धों का विरोधि है, दुश्शील है। (वह) अजातशत्रु को अपने प्रति श्रद्धावान् कर, अधमं से अपने लिए लाभ-सत्कार उत्पन्न। करता है। इस प्रकार के कल्याणकारी शासन में प्रक्रजित होकर भी तू, देवदत्त का अधमं से पैदा किया हुआ भोजन ग्रहण करता है? आओ, तुझे बुद्ध के पास ले चलें", (कह) वे उसे लेकर धमं-समा में पहुँचे।

शास्ता ने देखकर पूछा, "भिक्षुओ! क्यों इस (आने के) अनिच्छुक भिक्षु को लेकर आये हो?"

"भन्ते! हाँ, यह भिक्षु आपके पास प्रश्नजित होकर, देवदत्त द्वारा अधर्म से उत्पन्न भोजन ग्रहण करता है।"

"भिक्षु! क्या तू सचमुच देवदत्त का अधर्म से कमाया हुआ भोजन ग्रहण करता है?"

"भन्ते ! देवदत्त, मुझे भोजन नहीं देता, अन्य मनुष्य देते हैं, मैं उसे ही ग्रहण करता हुँ।"

बुद्ध ने, "भिक्षु ! बहाना मत बना । देवदत्त अनाचारी है, दुश्शील है । इघर प्रक्रजित हो, मेरे संघ (=शासन) में रहता हुआ तू कैसे देवदत्त का भोजन ग्रहण करता है ? तू सदा से ऐसा ही संगति-प्रेमी चला आया है । जहाँ जो संगति मिलती है,उसी में पड़ जाता है ।" (कह) पूर्व-समय की कथा कही—

ै कथाकार को शायद यह मालूम नहीं कि वेळुवन और गयाशीर्ष में कितना अन्तर है ?

#### स्र. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय, बोधिसत्व उसके अमात्य थे। उस समय राजा का महिलामुख नाम का एक माङ्गिलिक हाथी था, शीलवान् और सदाचार सम्पन्न । किसी को कष्ट नहीं देता था । एक दिन आधीरात के समय, चोरों ने उसकी शाला के समीप आकर, उससे थोडी ही दूर पर चोर-मन्त्रणा (=चीरी की बात-चीत) की—"ऐसे सुरंग लगानी चाहिए। ऐसे सेंघ लगानी चाहिए। 'सूरंग' और 'सेंघ' मार्ग-सद्श हैं, तीर्थ सद्श हैं। उन्हें रुकावट-रहित, बाधा रहित करके ही सामान चुराना चाहिए। और सामान ले जाते समय (आदिमयों को) मारकर ही सामान ले जाना चाहिए। ऐसा करने से कोई उठ (कर पकड़) नहीं सकेगा। चोर को शीलवान नहीं होना चाहिए। उसे बद-मिजाज, कठोर और जोर जबरदस्ती करने वाला होना चाहिए।" इस प्रकार आपस में सलाह कर, और एक दूसरे को सिखाकर (वे चोर वहाँ से) गये। इसी तरह फिर एक दिन, फिर एक दिन (करके) बहुत दिन तक वे (चोर) वहाँ आकर मन्त्रणा करते रहे। उस (हाथी) ने उनकी बात-चीत सून, यह समझा कि ये मझे सिखा रहे हैं, सोचा कि अब से मुझे बद-मिजाज, कठोर और जोर जबरदस्ती करने वाला होना चाहिए। सो,वह वैसा ही हो गया। प्रातःकाल ही आये हथवान को सुँड में पकड, जमीन पर पटक कर मार डाला। दूसरे को भी, तीसरे को भी, जो जो आता सभी को मार डालता। (लोगों ने) राजा को खबर दी कि 'महिलाम्ख' उन्मत्त हो गया है। जिसे देखता है, सब को मार डालता है।" राजा ने बोधिसत्व को भेजा-"पण्डित! जा, माल्म कर, हाथी किस कारण से दुष्ट हो गया है?" बोधिसत्व ने यह देख कि हाथी के शरीर में कोई रोग नहीं है, विचार किया कि किस कारण से यह दृष्ट हो गया ? उसे सुझा कि निश्चय से पास में किसी को बात-चीत करते सून, यह समझ कर कि 'यह मुझे ही सिखा रहे हैं' यह दुष्ट हो गया। यह सीच, उसने हथवानों (=हित्यगोपकों) से पूछा-न्या किसी ने हाथीशाला के समीप रात को कुछ बात-चीत की थी ? "स्वामी! हाँ चोरों ने आकर बात-चीत की थी।" बोधिसत्व ने जाकर राजा को सुचना दी, "देव! हाथी के शरीर में और कोई विकार नहीं है। चोरों की बातचीत सुनकर दृष्ट हो गया है।" "तो अब क्या किया जाना चाहिए?" "सदाचारी (=शीलवान्) श्रमण-ब्राह्मणों को हाथी-शाला में बिठवा, सदाचार सम्बन्धी बात-चीत करनी चाहिए।" "तो तात! ऐसा करवाओ।" बोधिसत्त्व ने जाकर, सदाचारी श्रमण-ब्राह्मणों को हाथी-शाला में बिठवाकर कहा—"भन्ते! सदाचार सम्बन्धी बातचीत करें।" उन्होंने हाथी से कुछ ही दूर बैठकर सदाचार सम्बन्धी बात-चीत की—"किसी को तंग नहीं करना चाहिए। किसी को मारना नहीं चाहिए। सदाचारी (होकर) तथा शान्ति-मैत्री और करुणा से युक्त होकर रहना चाहिए।" उसने इसे सुन, सोचा, कि यह मुझे ही सिखा रहे हैं। इसलिए अब से मुझे सदाचारी होकर रहना चाहिए। और यह सदाचारी हो गया। राजा ने बोधिसत्त्व से पूछा—"क्यों तात! क्या बह शीलवान् हो गया?" बोधिसत्त्व ने 'देव! हाँ, इस प्रकार का दुष्ट हाथी पण्डितों (की संगति) के कारण, अपने पुराने स्वभाव में ही प्रतिष्ठित हो गया' कह, यह गाथा कही—

पुराणचोरान वजो निसम्म, महिलामुखो पोथयमानुचारि, सुसञ्जतानं हि वजो निसम्म गजुत्तमो सम्बगुणेमु अट्टा ॥

[महिलामुख (हाथी) पुराने चोरों की बात सुन, उनका अनुकरण करने वाला; (लोगों को) मारने वाला हो गया। (और वही) गजुत्तम संयमी मनुष्यों की बात सुन सब गुणों में प्रतिष्ठित हो गया]

पुराण चोरान—पुराने चोरों की । निसम्म—सुनकर । मतलब है, कि पहले चोरों की बात सुन । महिलामुख हिथनी के जैसा मुंह होने से महिलामुख अथवा जैसे महिला आगे से देखने पर सुन्दर लगती है, न कि पीछे से, उसी प्रकार वह भी आगे से देखने पर ही सुन्दर लगने के कारण, उसका नाम महिलामुख पड़ गया । पोथयमानुचारि, पोथ देते हुए अथवा मार देते हुए, अनुकरण किया । अथवा अन्वचारि ही पाठ । सुसञ्ज्ञतानं का अर्थ है सम्यक् संयत सदाचारी (पुरुषों) का । गजुत्तमो उत्तम गज माङ्गिलिक हाथी । सब्ब गुणेसु अट्टा सब पुराने गुणों में प्रतिब्ठित हो गया ।

राजा ने यह देख 'कि यह पशुओं तक के आशय (=मन की अवस्था) को जानता है', बोधिसत्व को बहुत सा ऐश्वर्य्य (=यश) दिया। फिर वह आयु पर्य्यन्त जीवित रहकर बोधिसत्त्व सहित कर्मानुसार (परलोक) सिधारा।

शास्ता ने 'भिक्षु! पहले भी जिस जिस को देखा, तू उस उसकी संगति में पड़ गया। चोरों की बात सुनकर, तू उनका अनुयायी हो गया। घार्मिक लोगों की बात सुनकर घार्मिक लोगों का अनुयायी हो गया'— यह धर्मदेशना कह, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिखाया। उस समय का महिलामुख (अब का) विपक्षी-दल में चला जाने वाला भिक्षु था। राजा (अब का) आनन्द था और अमात्य तो मैं ही था।

# २७. श्रमिग्ह जातक

"नालं कबलं पदातवे . . ." यह गाथा, शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, एक उपासक और एक वृद्ध स्थविर के बारे में कही ।

#### क. वर्तमान कथा

श्रावस्ती में दो मित्र रहते थे। उनमें से एक प्रश्नजित होकर (भी) प्रति दिन दूसरे के घर जाता। वह, उसको भिक्षा दे, स्वयं खा, उसके साथ ही विहार आता, और सूर्य्यास्त होने तक बात-चीत करने के बाद, नगर को वापिस लौटता। दूसरा भी उसे नगर-द्वार तक पहुँचा आता। उनके परस्पर-प्रेम (=विश्वास) की बात भिक्षुओं को मालूम हुई। सो, एक दिन भिक्षु घर्मसभा में बैठे, उनके परस्पर-प्रेम की बात-चीत कर रहे थे। बुद्ध ने आकर पूछा—"भिक्षुओ! इस समय बैठे क्या बात-चीत कर रहे हो?" उन्होंने कहा, 'भन्ते! यह बात-चीत कर रहे थे।'शास्ता ने 'भिक्षुओ! यह दोनों केवल अभी के परस्पर-प्रेमी नहीं हैं, यह पहले भी परस्पर प्रेमी रहे हैं' कह पूर्व जन्म की कथा कही —

#### ख. अतीत कथा

पूर्वसमय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मवत्त के राज्य करने के समय, बोधि-सत्व (उसके) अमात्य थे। उस समय एक कुत्ता माङ्गिलिक हाथी की शाला में जाकर, माङ्गिलिक हाथी के खाने के स्थान पर गिरे हुए चावलों को खाता। उसी भोजन पर पलता पलता माङ्गिलिक हाथी का विश्वास-पात्र बन गया। वह हाथी के पास हो (आकर) खाता। दोनों पृथक् पृथक् न हो सकते। वह हाथी की सूंड़ पकड़ कर, (उसे) इघर उघर करके खेलता। एक दिन एक ग्रामीण-मनुष्य आया और हाथीवान् को मूल्य दे, उस कृत्ते को अपने गांव ले गया।

उस समय से वह हाथी कुत्ते को न देखने के कारण, न खाता, न पीता, न नहाता। (लोगोंने) राजा को, इस बात की खबर दी। राजाने बोधिसत्व को भेजा—"पिष्डत! जा! मालूम कर कि किस कारण से हाथी ऐसा करता है?" बोधिसत्व ने हस्ति-शाला में जा हाथी के दुःखित-चित्त होने को जान, देखा—"कि इसको कोई शारीरिक रोग तो है नहीं। अवश्य ही इसकी किसी न किसी से मित्रता होगी। मालूम होता है, उस (मित्र) के न दिखाई देने से यह शोकप्रस्त हो गया है।" (यह सोच), उसने हथवानों से पूछा—"क्या इसकी किसी के साथ दोस्ती है?"

"स्वामी हाँ! एक कृत्ते के साथ बड़ी पक्की दोस्ती है।"

"वह कुत्ता अब कहाँ है ?"

"एक आदमी ले गया।"

"उस (आदमी) का निवास-स्थान जानते हो?"

"स्वामी! नहीं जानते।"

बोधिसत्व ने राजा के पास जाकर, "देव ! हाथी को और कोई पीड़ा (= आबाधा) नहीं है। उसकी एक कुत्ते से बड़ी दोस्ती है। मालूम होता है, उसीको न देखने से, नहीं खाता है" कह, यह गाथा कही—

नालं कबलं पदातवे न च पिण्डं न कुकुसे न घंसितुं मञ्जामि अभिण्ह बस्सना नागो सिनेहमकासि कुक्कुरे।

[न कबल (=ग्रास) न पिण्ड, न तृण (=कुश) खा सकता है; न ही मलने

देता है। मालूम होता है कि निरन्तर मिलते रहने से हाथी और कुत्ते का प्रेम हो गया।]

नालं—सामर्थ्यं नहीं। कबलं, भोजन से पहले दिया जाने वाला कड़वा कौल (—ग्रास) पदातवे, सिन्ध के कारण आकर लुप्त हुआ जानना चाहिए; नहीं तो पादातवे; अर्थ ग्रहण करने के लिए। न च पिण्डं, खाने के लिए गोले बनाकर दिया जाने वाला प्रभात-पिण्ड भी नहीं ग्रहण कर सकता। न कुसे, दिये जाने वाले तृण भी नहीं ग्रहण कर सकता। न घंसितुः नहाते समय शरीर को मलने भी नहीं देता। इस प्रकार जो जो हाथी नहीं कर सकता वह सब राजा को कह उस (हाथी) के असमर्थ होने के विषय में अपना अनुभव कहते हुए 'मञ्जामि' आदि कहा।

राजा ने उसकी बात सून, पूछा, "पण्डित! अब क्या करना चाहिए?"

"देव ! आप यह मुनादी फिरवा दें कि हमारे माङ्गिलिक हाथी के मित्र कुत्ते को कोई मनुष्य ले गया है। जिसके घर, वह कुत्ता दिखाई देगा, उसको यह यह दण्ड (मिलेगा)।"

राजा ने वैसा ही किया। उस समाचार को सुन, उस आदमी ने, उस कुत्ते को छोड़ दिया। कुत्ता जोर से दौड़ कर, हाथी के ही पास आ गया। हाथी ने उसे सूँड़ पर ले, माथे पर रख, रो कर, पीट कर, माथे पर से उतार, उसके खा लेने पर अपने खाया। 'इसने पशु का भी आशय (=मन की बात) जान लिया' सोच, राजा ने बोधिसत्त्व को बहुत ऐश्वर्यं दिया।

बुद्ध ने "भिक्षुओ! यह (दोनों) केवल अब ही परस्पर-प्रेमी नहीं रहे हैं। पहले भी रहे हैं कह, धर्म-देशना ला, चार आर्य-सत्यों के साथ अनुकूलता दिखा, मेल मिला जातक का सारांश निकाल दिखाया। (यह चार आर्य-सत्यों के साथ अनुकूलता दिखाना सभी जातकों में है, लेकिन हम इसे वहीं वहीं दिखावेंगे, जहाँ इसका कुछ फल है।) उस समय का कुत्ता (अब का) उपासक था। हाथी (अब का) वृद्ध स्थविर था। अमात्य-पण्डित तो मैं ही था।

# २८. नन्दिविसाल जातक

"मनूञ्जमेव भासेय्य . . . " यह गाथा, शास्ता ने जेतवन में विहार करते सम्य, छ: वर्गीय भिक्षुओं की कठोर-वाणी के सम्बन्ध में कही।

#### क. वर्तमान कथा

उस समय छः वर्गीय भिक्षु कलह करते, शान्ति-प्रिय भिक्षुओं को तंग करते, उनकी निन्दा करते, उन्हें खिजाते, दस आक्रोश-वस्तुओं से गाली देते। भिक्षुओं ने भगवान् से कहा। भगवान् ने छः वर्गीय भिक्षुओं को बुलवा, 'भिक्षुओं! क्या यह सच है?' पूछ 'सच है' कहने पर, उनको घिक्कारते हुए कहा—''भिक्षुओ! कठोर-वाणी पशुओं तक को अरुचिकर होती है। पूर्व समय में एक पशु ने, अपने को कठोर-शब्द से पुकारने वाले के हजार (मुद्रा) हरा दिये।" (यह कह) पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में गन्धार राज्य स्थित तिक्षला (=तक्षशिला) में गान्धार-नरेश राज्य करते थे। उस समय बोधिसत्त्व बैल की जून में पैदा हुए थे। सो, बोधि-सत्त्व के तरुण बछड़ा होने की अवस्था ही में, एक ब्राह्मण ने गो-दक्षिणा देने वाले दाता के पास जा, उन्हें प्राप्त कर, निदिवसाल नाम रख, पुत्र की तरह बड़े लाड़-प्यार से यागुभात इत्यादि खिलाकर पाला। आयु प्राप्त होने पर बोधिसत्व ने सोचा—"मुझे इस ब्राह्मण ने बड़ी किठनाई से पाला है। सकल जम्बूहीण में, मेरे

' जाति, नाम, गोत्र, कुल, कर्म, शिल्प (चिशा), आबाध (चरोग), लिङ्ग-क्लेश (चित्तविकार) तथा आपत्ति (चसदोषता)। साथ एक घुर में जुतने वाला दूसरा बैल नहीं है। क्यों न मैं अपना बल दिखाकर, इस ब्राह्मण को पालने पोसने का खर्चा दूं?"

एक दिन उसने ब्राह्मण को कहा—"ब्राह्मण! जा, गो-धन (वाले) सेठ के पास जाकर, "मेरा बैल एक साथ बँधी हुई सौ गाड़ियों को (एक साथ) खैंच लेता है" कह एक हजार की शर्त लगा।"

उस ब्राह्मण ने सेठ के पास जा, बात-चीत चलाई—"इस गाँव में किसके बैल (सबसे) तगड़े हैं?" उस सेठ ने, 'अमुक के (बैल तगड़े) हैं, अमुक के (बैल तगड़े) हैं, अमुक के (बैल तगड़े) हैं,' कह, (अन्त में) कहा कि सारे नगर में हमारे बैलों के सदृश कोई बैल नहीं।" ब्राह्मण ने कहा—'मेरा एक बैल, एक साथ बंधे सी छकड़ों को खींच सकता है।

सेठ ने कहा, "ऐसा कहाँ है ?"

बाह्मण ने उत्तर दिया, "मेरे घर है।"

"तो शर्त लगाओ।" "अच्छा ! शर्त लगाता हूँ" कह, उसने एक हजार की शर्त लगाई।

एक सौ छकड़ों को बालू, कंकड़ तथा पत्थरों से भर, (उन्हें) कम से खड़ा कर, तमाम अक्षों (=धूरों) को बाँघने के जूये से एक साथ बाँघ, निविवसाल को नहला, सुगन्धि से पाञ्च अङगुलियों का चिन्ह कर, गले में माला डाल, अगले छकड़े के धुर में उसे अकेला ही जोड़, अपने आप धुर पर बैठ कहा, "अच्छा! तो कृट, ढो कृट।"

बोधिसत्व यह सोच कि 'यह मुझ अकूट को कूट कह कर पुकारता है' चारों पैरों को स्तम्भ की तरह निश्चल करके खड़े रहे।

सेठ ने उसी समय ब्राह्मण से (एक) हजार (मुद्रा) धरवा (=मँगवा) लिये। ब्राह्मण (एक) हजार हार कर, बैल को छोड़, घर जाकर शोकाभिभूत हो पड़ रहा। निन्दिविसाल ने (घास) चरकर, आकर, ब्राह्मण को शोक निमग्न देख पूछा—"ब्राह्मण! क्या सोच रहे हो?"

"(एक) हजार हारने वाले को मुझे निद्रा कहाँ?"

"ब्राह्मण! मैंने इतने चिर तक, तेरे घर में रहते समय क्या कभी कोई भाजन तोड़ा? क्या कभी किसीको कुचला? क्या कभी किसी अनुचित स्थान पर गोबर-पेशाब किया?"

"तात! नहीं।"

"तो फिर तू मुझे 'कूट' कह कर क्यों पुकारता है ? यह तेरा ही दोष है, मेरा दोष नहीं। जा (इस बार) उससे दो हज़ार की शर्त लगा। केवल मुझ अकूट (=अदुष्ट) को कूट कह कर न पुकारना।"

ब्राह्मण ने उसकी बात सुन, जाकर दो हजार की बाजी लगा, पूर्वोक्त प्रकार से ही सौ छकड़ों को एक साथ बांध, (निन्दिबसाल) को सजाकर, अगले छकड़े के धुर में जोता। कैसे जोता? युग को धुर में पक्की तरह बांध कर, धुर के एक सिरे पर निन्दिबसाल को जोत, धुर के दूसरे सिरे को धुर की रस्सी से लपेट, युग के सिरे और अक्षों के बीच में मुण्ड-वृक्ष का एक दण्ड देकर, उसे रस्सी से पक्की तरह बांध दिया। ऐसा करने से जुआ, इघर उघर नहीं होता था। (उसे) एक ही बैल खैंच सकता था। तब उस ब्राह्मण ने धुर पर बैठ निन्दिवसाल की पीठ पर हाथ फेर कहा—"अ छा, तो भद्र! (ले) ढो भद्र!" वोधिसत्व ने एक बंधे रूए सौ छकड़ों को एक ही झटके में खैंच, (सबसे) पीछे खड़ी गाड़ी को, (सबसे) आगे खड़ी गाड़ी की जगह पर ला कर खड़ा कर दिया। गो-धन (वाले) सेठ ने पराजित हो, ब्राह्मण को दो हजार दिये। और दूसरे मनुष्यों ने भी बोधिसत्व को बहुत धन दिया। (वह) सब धन ब्राह्मण का ही हुआ। इस प्रकार बोधिसत्व के कारण, (उसे) बहुत धन मिला।

बुद्ध ने "भिक्षुओ! कठोर-वचन किसीको अच्छा नहीं लगता" कह, छः वर्गीय भिक्षुओं को धिक्कारते हुए, शिक्षा-पद (=िनयम) बना, अभि-सम्बुद्ध हुए रहने के समय ही यह गाथा कही—

मनुञ्जमेव भासेय्य नामनुञ्जं कुदाचनं मनुञ्जं भासमानस्स गरुम्भारं उदद्वरी, धनञ्च नं अलभेसि तेन चत्तमनो अहु॥

[जब बोले मनोज्ञ (-वाणी) ही बोले, अमनोज्ञ कभी न बोले। मनोज्ञवाणी बोलने से, (बैल ने) भारी-भार ढो दिया। उस (ब्राह्मण) को घन मिला, जिससे वह अत्यन्त सन्तुष्ट हुआ।] मनुष्ट्यमे व भासेच्या का अर्थ है कि किसी दूसरे के साथ बोलते हुए, चार प्रकार के दोषों से रहित, मधुर, सुन्दर, चिकनी, मृद, प्रिय वाणी ही बोले । गरुम्भारं उवद्वरी, निन्दिवसाल बैल ने अप्रिय-वचन बोलने वाले (ब्राह्मण) के भार को न खैंच, पीछे प्रिय-वचन बोलने पर (उसी) ब्राह्मण के भारी-भार को खैंच दिया, खैंच कर, निकाल कर रास्ते पर चला दिया । 'द' केवल व्यञ्जन सन्धि के कारण है।

इस प्रकार शास्ता ने 'मनुञ्जमेव भासेय्य..." इस धर्म-देशना को लाकर, जातक का सारांश निकाल दिखाया। उस समय का ब्राह्मण (अब का) आनन्द था। और, निव्वित्साल तो मैं ही था।

#### २६. करह जातक

"यतो यतो गरुषुरं..." यह गाथा, शास्ता ने, जेतवन में विहार करते समय, यमक प्रातिहार्यं के बारे में कही । वह तेरहवें परिच्छेद में 'देवारोहण' के साथ, सरभमृग जातक' में आयेगी।

' बुर्भाषित न हो, अप्रिय न हो, अधर्म न हो तथा असत्य न हो (सुभाषित सुत्र, सुत्तनिपात)

ेएक ओर से पानी बूसरी ओर से आग निकलना, इस प्रकार की जोड़ीबार अलौकिक किया।

<sup>१</sup>सरभमृग जातक (४८३)

#### क. वर्तमान कथा

सम्यक् सम्बुद्ध के यमक प्रातिहायं कर, देव-लोक में रह, महापवारणा के बाद संकिस्स-नगर दार पर उतर, बहुत से अनुयायियों के साथ जेतवन में प्रविष्ट होने पर, धर्म-सभा में बैठे भिक्षु तथागत की गुण-कथा कहने लगे— "आवुसो! तथागत असम-धुर हैं। तथागत जिस धुर को ढोते हैं, उसे ढोने वाला कोई और नहीं। (शेष) छः शास्ता 'हम ही प्रातिहार्य करेंगे', 'हम ही प्रातिहार्य करेंगे' कहकर एक भी प्रातिहार्य न कर सके। अहो! (हमारे) शास्ता असम-धुर हैं।"

शास्ता ने आकर पूछा— "भिक्षुओ! इस समय बैठे क्या बात-चीत कर रहे हो?" "भन्ते! और कोई (बात-चीत) नहीं, इस तरह से आप ही की गुण-कथा कह रहे हैं।" शास्ता ने 'भिक्षुओ! अब मेरे खैंचे (—ढोये) घुर को कौन खैंचेगा? पूर्वजन्म में पशु-योनि में उत्पन्न हुए रहने पर भी, मुझे अपने 'सम-धुर' कोई नहीं मिला' कह, पूर्व-जन्मकी कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, बोधि-सत्व बैल की योनि में पैदा हुए। सो, उसके स्वामियों ने, उसके तरुण बछड़ा ही रहते, एक बूढ़ी के घर में रहने के किराये के स्वरूप में, उसे उस बुढ़िया को दे दिया। उसने यवागु-भात आदि खिलाकर उसका पुत्र की तरह पालन किया। उस (बछड़े) का नाम आर्य्यका-कालकक पड़ा । आयु-प्राप्त होने पर, वह सुरमे के रंग का (काला) हो ग्राम के (अन्य) बैलों के साथ चरने लगा। वह सुशील स्वभाव का था। ग्राम-बालक सींग, कान तथा गले को पकड़ कर लटक जाते। पूछ तक को पकड़ कर खेल करते। पीठ पर बैठ जाते।

उसने एक दिन सोचा—"मेरी माता दरिद्र है। उसने मुझे बड़ी कठिनाई से पुत्र की तरह पाला है। मैं क्यों न मजदूरी करके इसकी ग़रीबी दूर करूँ?" सो, उसके बाद से, वह मजदूरी ढूंढ़ता हुआ विचरने लगा। एक दिन एक सार्त्थ-

<sup>&#</sup>x27; देखो पटिसम्भिदामग्ग।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>संकिसा वसंतपुर, स्टेशन मोटा, जिला फर्वलाबाद।

वाह-पुत्र के पाँच सौ छकड़े एक विषम-तीर्थ (=पट्टन) पर आन (फँसे)। उसके बैल गाड़ियों को न निकाल सके। पाँच सौ गाड़ियों के बैल एक युग में जोतने पर वे, एक भी गाड़ी न निकाल सके।

बोधिसत्व भी ग्राम के गोरुओं के साथ तीर्थ (=पट्टन) के पास ही चरते थे। सार्त्थ-वाह-पुत्र, गो-शास्त्रज्ञ था। उसने 'इन बैलों में इन गाड़ियों को निकाल सकने वाला कोई वृषभ-आजानीय है वा नहीं?' सोचते हुए, बोधिसत्व को देख, 'यह आजानीय (वृषभ) है, यह मेरे शकटों को निकाल सकेगा' सोच, ग्वालों से पूछा—"इसका स्वामी कौन है? मैं इसे शकटों में जोत कर, शकटों के निकल आने पर स्वामी को मजदूरी (=वेतन) दूगा।" उन्होंने उत्तर दिया—"इस स्थान पर, इसका स्वामी नहीं है। पकड़ कर जोत लें।" वह, बोधिसत्त्व को, नाक में रस्सी से बाँध, खैंच कर न चला सका। बोधिसत्व, 'मजदूरी कहने पर जाऊँगा' सोच न गये। सार्त्थ-वाह-पुत्र ने उसका अभिप्राय जान कर कहा—'स्वामी! तुम्हारे पाँच सौ गाड़ियों को खैंच कर निकाल देने पर, एक एक गाड़ी की मजदूरी दो कार्षापण करके, एक हजार (कार्षापण) दूंगा। तब बोधिसत्व अपने आप चले गये। लोगों ने उसे गाड़ियों में जोता। उसने एक ही झटके में गाड़ियों को निकाल कर स्थल पर रख दिया। इस प्रकार सब गाड़ियाँ निकाल दीं।

सार्त्य-वाह-पुत्र ने एक गाड़ी के लिए एक के हिसाब से पाँच सौ (कार्षापणों) की पोटली बनाकर, उसके शिल में बांध दी। बोधिसत्व 'यह मुझे निश्चित मजदूरी नहीं देता है, सो अब मैं इसे जाने नहीं दूंगा' सोच, जाकर, सबसे अगली गाड़ी के सामने मार्ग रोक कर खड़ा हो ंगया। उसको हटाने के बहुत प्रयत्न करने पर भी न हटा सके।

सार्त्थ-वाह-पुत्र ने सोचा, 'मालूम होता है ,यह अपनी मज़दूरी की कमी को पहचानता है'; सो एक कपड़े में एक हजार की गाँठ बाँध, 'यह तेरी गाड़ियाँ निकालने की मज़दूरी है' कह, उसे उसकी गर्दन में लटका दिया।

वह हजार की गाँठ लेकर माता के पास गया। ग्राम के लड़के, 'आर्य्यका-कालक' के गले में यह क्या बँघा है (जानने के लिए) समीप आने लगे। वह उनका पीछा कर, उन्हें दूर से ही भगा, माता के पास गया। पाँच सौ गाड़ियों को उतारने के कारण लाल हुई आँखों से थकावट प्रगट हुई। उपासिका उसके गले में एक हजार की थैली देख "तात! यह तुझे कहां से मिली?" पूछ (फिर) ग्राम-दारकों से वह (सब) समाचार जान बोली, "तात ! मैं क्या तेरी मजदूरी से जीने की भूखी हूँ ? तूने किस लिए ऐसा कष्ट उठाया है ?" (यह कह) उसने बोधिसत्व को गर्म जल से नहला, सारे शरीर पर तेल लगा, पानी पिला, अनुकूल भोजन खिलाया। बाद में आयु सम्पूर्ण होने पर वह बोधिसत्व सहित कर्मानुसार (परलोक को) गई।

शास्ता ने "भिक्षुओ! तथागत (केवल) अब ही असम-धुर नहीं हैं, पहले भी असम-धुर ही रहे हैं"—यह धर्म-देशना कह, मेल मिला, अभिसम्बुद्ध होने की ही अवस्था में यह गाथा कही—

# यतो यतो गरुवुरं यतो गम्भीर वत्तनी। तदस्सु कण्हं युञ्जन्ति स्वास्सु तं वहते धुरं॥

[जहाँ जहाँ पर धुर भारी होती है, जहाँ जहाँ पर मार्ग किंठन होता है; वहाँ वहाँ कृष्ण (=काले बैल) को जोतते हैं। और वह उस धुरको ढो देता है।]

यतो यतो गरुधुरं=जिस जिस स्थान पर धुर भारी होता है; अन्य बैल नहीं उठा सकते। यतो गम्भीर वत्तनी जो वर्ते वह वर्त्तनी; मार्ग का पर्थ्यायवाची। जिस स्थान पर पानी-कीचड़ की अधिकता से, वा तट के विषम तरह से ट्टा-फूटा रहने से, मार्ग कठिन होता है। तदस्सु कण्हं युङ्जिन्त; अस्सु केवल निपात है। अर्थ है कि उस समय कृष्ण (वैल) को जोतते हैं। सारांश यह है कि जिस समय धुर भारी होता है, मार्ग गम्भीर होता है, उस समय अन्य बैलों को हटा कर, कृष्ण (-बैल) को ही जोतते हैं। स्वास्सु तं वहते धुरं; यहाँ भी अस्सु तो केवल निपात है। अर्थ है कि वह उस धुर को ढोता (=खींचता) है।

इस प्रकार भगवान् ने "भिक्षुओ! कृष्ण (-बैल) ही उस घुर को खैंचता (=वहन करता)है" दिखाकर, मेल मिलाकर, जातक का सारांश निकाल दिखाया। उस समय की वृद्धा (अब की) उत्पलवर्णी थी। आर्यंका-कालक तो मैं ही था।

# ३०. मुनिक जातक

"मा मुनिकस्स..." यह गाथा, शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, एक प्रौढ़ कुमारी के प्रति आसिक्त (=लोभ) के बारे में कही। वह (कथा) तेरहवें परिच्छेद (=िनपात) की चुल्लनारवकस्सप जातक में आयेगी।

#### क. वर्तमान कथा

बुद्ध ने उस भिक्षु से पूछा, "भिक्षु ! क्या तू सचमुच उत्तेजित है ?" "भन्ते ! हाँ।"।

"किस लिए?"

"भन्ते ! प्रौढ़-कुमारी के लोभ के कारण।"

बुद्ध ने, "भिक्षु! यह (कुमारी) तेरा अनर्थ करने वाली है। पूर्व-जन्म में भी तू, इसके विवाह के दिन प्राणों से हाथ घोकर, महाजन (-समूह) का सालन बना" कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय, बोधिसत्त्व, एक गाँवड़े (=गामक) में एक कुटुम्बि के घर गो-योनि में पैदा हुए। उनका नाम महालोहित था, और उनका एक छोटा भाई भी चुल्ललोहित नामक हुआ। इन दोनों भाइयों के कारण ही, उस परिवार का काम-काज उन्नति पर था। उसी

<sup>&</sup>lt;sup>¹</sup> चुल्लनारव जातक (४७७)

कुल में एक कुमारी भी थी। उसे एक नगरवासी कुलपुत्र ने अपने पुत्र के लिए वरा। उस (कुमारी) के माता पिता, 'कुमारी के विवाह के अवसर पर आने वाले आगुन्तकों के लिए सालन की सामग्री रहेगा' सोच, एक सूअर को यवागु-भात खिला खिला कर पालते थे। उसे देख चुल्तलोहित ने अपने भाई से पूछा— "इस परिवार के काम-काज को उन्नत बनाने वाले हम हैं। हम दोनों भाइयों के कारण ही यह उन्नति पर है। लेकिन यह घर वाले हमें तो केवल तृण-पराल आदि ही देते हैं, और सूअर को यवागु-भात खिला कर पालते हैं। किस कारण से इसको यह सब मिलता है?" उसके भाई ने उत्तर दिया "तात! चुल्ललोहित! तू इसके भोजन की ईर्षा मत कर। यह सूअर अपना मरण-भोजन खा रहा है। 'इस कुमारी के विवाह के अवसर पर आने वाले आगुन्तकों के लिए सालन की सामग्री होगा' सोच, यह (घर वाले) इस सूअर को पोस रहे हैं। अब से कुछ ही दिन के बाद वे लोग आ जायेंगे। तब, तू देखेगा कि (यह) इस सूअर को पैरों से पकड़, घसीटते हुए, सूअर के निवास-स्थान से निकाल, प्राण-नाश कर, आगन्तुकों के लिए सूप-व्यञ्जन बनायेंगे।" यह कहकर, उसने यह गाथा कही—

# मा मुनिकस्स पिहयि आतुरन्नानि भुञ्जति, अप्पोत्सुक्को भुसं लाद एतं दीघायुलक्लणं॥

[मुनिक (सूअर के भोजन) की ईर्षा (=इच्छा) मत कर। वह मरणान्त भोजन खाता है। (तू) उत्सुकता-रहित होकर भूसे को खा। यह दीर्घायु का लक्षण है।]

मा मुनिकस्स पिहियि—मुनिक (सूअर) के भोजन की इच्छा मत उत्पन्न कर, "यह अच्छा भोजन खाता है" (करके) मा मुनिकस्स पिहियि—मैं भी कब ऐसा सुखी होऊँगा; इस प्रकार सोच, मुनिक-भाव की प्रार्थना मत कर। अयं हि आतु-रन्नानि भुञ्जित; आतुरन्नानि का अर्थ है मरण भोजन। अप्पोरसुक्को भुसं खाद, उसके भोजन के प्रति उत्सुकता (—आशा) रहित होकर, अपने को जो भूसा मिला है, उसे खा एतं वीघायुलक्खणं—यह दीर्घायु होने का लक्षण है।

उसके थोड़ी देर बाद ही, वे मनुष्य आ गये। (उन्होंने) मुनिक को मार कर, (उसे) नाना प्रकार से पकाया। बोधिसत्व ने चुल्ललोहित से पूछा—"तात! तूने मुनिक को देखा?" "भाई! मैंने देख लिया मुनिक को मिलने वाले भोजन का फल। इसके भात (=भोजन) से हमारा तृण-पराल-भूसा लाख दर्जा अच्छा है, दोष रहित है, दीर्घायु का लक्षण है।"

बुद्ध ने, "हे भिक्षु! तू इस प्रकार, पूर्वजन्म में भी, इस कुमारी के कारण प्राणों से हाथ घो, लोगों का सालन बना"—यह घर्म-देशना कह, आर्य (-सत्यों) को प्रकाशित किया। (आर्य-) सत्यों के (प्रकाशन के) अन्त में, उत्कण्ठित भिक्षु स्रोतापत्ति-फल में प्रतिष्ठित हुआ। शास्ता ने भी मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिखाया। उस समय का मुनिक सूअर (अब का) उत्कण्ठित भिक्षु था। तरुण-कुमारी यह (प्रौढ़-कुमारी) ही; चुल्ल-लोहित (अब के) आनन्द; (और) महा-लोहित तो मैं ही था।

# पहला परिच्छेद

# ४. कुलावक वर्ग

# ११. कुलावक जातक

"कुलावका..." यह गाथा, शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, बिना कपड़-छान किये पानी पीने वाले भिक्ष के बारे में कही।

#### क. वर्तमान कथा

श्रावस्ती के दो मित्र तरुण-भिक्षुओं ने (कोशल) जन-पद में, सुख-पूर्वक रह सकने योग्य किसी स्थान में, यथेच्छा वास किया। फिर सम्यक सम्बुद्ध को देखने की इच्छा से, वहाँ से निकल, जेतवन की ओर प्रस्थान किया। एक के पास छन्ना (=पानी छानने का कपड़ा) था, दूसरे के पास नहीं, (इसलिए) दोनों एक ही छन्ने से छान कर पानी पीते थे। एक दिन उन दोनों में विवाद हो गया। छन्ने के स्वामी ने दूसरे (भिक्षु) को छन्ना न दे, अकेले अपने पानी छान कर पिया। दूसरे ने छन्ना न मिलने से, और प्यास भी न सह सकने से, बिना छाने ही पानी पिया। दोनों कम से जेतवन पहुँच कर, बुद्ध को प्रणाम कर बैठे।

बुद्ध ने कुशल-समाचार सम्बन्धी वात-चीत करते हुए पूछा, "कहाँ से आये हो?"

"भन्ते ! हम **कोशल** जन-पद के एक गाँव में रह, वहाँ से निकले, आपके दर्शन करने के लिए आये हैं।"

"क्या मेल-मिलाप पूर्वक आये हो?"

जिस भिक्षु के पास छन्ना नहीं था, उसने कहा, "भन्ते! इसने रास्ते में मेरे साथ विवाद किया, (और फिर अपना) छन्ना नहीं दिया।"

दूसरे ने कहा, "भन्ते! इसने जान-बूझ कर, बिना छाने, जीवों सहित जल पिया।" "भिक्षु! क्या तूने सचमुच जान-बूझ कर जीवों सहित जल पिया?" "भन्ते! हौ, मुझसे बिना छना पानी पिया गया।"

शास्ता ने "भिक्षु ! पूर्व समय में देव-नगर में राज्य करते हुए पण्डितों ने युद्ध में पराजित हो, समुद्र की सतह पर भागते हुए, 'हम ऐश्वर्य के लिए प्राणवध न करेंगे' सोच, महान् ऐश्वर्य का त्याग कर, गरुड़-बच्चों को प्राण-दान दे, रथ को रोक दिया", कह पूर्व-जन्म की कथा कही-

#### ख. अतीत कथा

पूर्व-समय में मगध-राज्य के राजगृह नगर में, एक मगध-नरेश राज्य करते थे। जैसे वर्तमान समय के शक (=इन्द्र) देव, (अपने) पूर्व-जन्म में, मगध-राष्ट्र के मचल ग्राम में पैदा हुए थे, उसी प्रकार बोधिसत्त्व उस समय, उसी मचल ग्राम के एक महान कूल में उत्पन्न हुए थे। नामकरण के दिन, उसका नाम मध-कूमार रक्ला गया। आयु बढ़ने पर, वह मच-माणवक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके माता पिता ने, अपने समान जाति के कूल से, (उसके लिए) एक लड़की ला दी। पुत्र-पुत्रियों सहित उसकी बढ़ती होते होते, वह दानपति हो गया। वह पाँच-शीलों की आरक्षा करता। उस गाँव में (कूल) तीस ही कूल थे। वे तीसों कूलों के मनुष्य एक दिन गांव के बीच में खड़े होकर ग्राम-कृत्य कर रहे थे। बोधिसत्त्व जहाँ खडे थे, वहाँ के रेत को पाँव से हटा, उस स्थान को रमणीक बनाकर, वहाँ पर खड़े हुए। एक दूसरा आदमी आकर, उस स्थान पर खड़ा हो गया। बोधिसत्व दूसरी जगह को रमणीय बनाकर, वहाँ खड़े हो गये। वहाँ भी एक और आदमी आकर खड़ा हो गया। बोधिसत्त्व ने और दूसरा, और दूसरा करते, सभी के खड़े होने के स्थान को रमणीय बनाकर, फिर वहाँ एक मण्डप बनवा दिया। (फिर) मण्डप को हटाकर. एक शाला बनवाई। उसमें पटड़ों के आसन बिछवा कर, (पानी) पीने की चाटी रखवाई। कु अ समय बीतने पर, वह तीस के तीस जने बोधिसत्त्व के समान विचार के हो गये। बोधिसत्त्व उन्हें पाँच शीलों में प्रतिष्ठित कर, उसके बाद से उनको साथ ले पुण्य करते विचरते रहे। वे भी बोधिसत्त्व के साथ पुण्य करते हुए प्रात:काल ही उठ कर वसूला, (=वासी) परुष, (=कुल्हाड़ा) तथा मूसल हाथ में ले, चौरस्तों (=चतुमहापथों) पर जा, वहाँ मूसल से पत्यरों को उलट रास्ते से हटा देते (=पबट्टेन्ति)। गाड़ियों के अक्षों में बाधक वृक्षों को हटाते

ऊँच-नीच को बराबर करते। पुल बनाते। पुष्करिणियाँ खोदते। शालायें बनाते। दान देते। शील की आरक्षा करते। इस प्रकार प्रायः सभी प्रामवासी, बोधिसत्त्व के उपदेशानुसार सदाचारी बन गये।

तब उनके ग्राम-भोजक ने सोचा कि पहले जब यह लोग शराब पीते थे, जीव-हिंसा करते थे, तो मुझे इनसे चाटो, कार्षायणके रूप में तथा दण्ड-बलि (=जुर्माने) आदि के रूप में धन मिलता था। लेकिन अब यह मघ, माणवक 'शील आरक्षा कराता हूँ', (करके) लोगों को जीव-हिंसा नहीं करने देता। "अच्छा! अब तुझे पाँच-शील रखाऊँगा!" (कह) कुद्ध हो, उसने राजा से जाकर कहा—

"देव ! बहुत से चोर ग्राम-घात आदि करते घूम रहे हैं।" राजा ने उसकी बात सुन आज्ञा दी—"जा, उन्हें (पकड़) ला।" उसने जाकर, सब को बाँघ ला कर राजा से कहा—"देव ! चोरों को ले आया।" राजा ने उनके कर्म की परीक्षा किये बिना ही आज्ञा दी कि उन्हें हाथी से रौंदवा दो। सब को राजाङ्गण में लिटा कर हाथी को लाया गया।

बोधिसत्त्व ने लोगों को उपदेश दिया—"तुम अपने शील का विचार करो। चुग़ल-खोर के प्रति, राजा के प्रति, हाथी के प्रति, और अपने शरीर के प्रति एक जैसी मैत्री भावना करो।" उन्होंने वैसा ही किया। उन्हें रौंदने के लिए हाथी को आगे बढ़ाया गया। आगे बढ़ायं जाने पर भी, वह उनके ऊपर से नहीं जाता था। चिघाड़ मार कर भागता था। दूसरे, तीसरे हाथी को लाया गया। वे भी, वैसे ही भागे।

राजा ने सोचा, 'इनके हाथ में कोई औषध होगी', इसलिए आज्ञा दी कि इनकी तलाशी लो। तलाशी लेने वालों ने (कुछ) न देखकर कहा "देव! नहीं है।" राजा ने सोचा, 'कोई, मन्त्र जपते होंगे।' (सो आज्ञा दी) पूछो कि क्या कोई जपने का मन्त्र है? राज-पुरुषों ने पूछा। बोधिसत्व ने कहा, "(मन्त्र) है।" राजपुरुषों ने सूचना दी, "देव! (यह कहता है) कि (मन्त्र) है।" राजा ने सब को बुला कर कहा—"तुम्हें जो मन्त्र मालूम है, सो कहो।"

बोधिसत्त्व ने कहा—"देव! हमारे पास दूसरा कोई मन्त्र नहीं है। हम तीस जने जीव-हिंसा नहीं करते, चोरी नहीं करते, मिथ्या आचार (=व्यभिचार) नहीं करते, झूठ नहीं बेलते, शराब नहीं पीते, मैत्री-भावना करते हैं, दान देते हैं, (ऊँचे-नीचे) रास्तों को बराबर करते हैं, पुष्करिणियाँ खोदते हैं, शालायें बनाते हैं; —यही हमारा मन्त्र है, यही हमारी आरक्षा (=परित्त) है, और यही हमारी वृद्धि है।"

राजा ने उन पर प्रसन्न हो, चुगल-खोर के घर की सब दौलत उनको दिलवा चुग़ल-खोर को उनका दास बना दिया। वह हाथी और ग्राम भी उन्हीं को दे दिया। उस समय से उन्होंने यथेच्छ पूण्य करते हए, चौरास्ते पर एक बड़ी भारी शाला बनवाने की इच्छा से, बढ़ई को बुलाकर, (उससे) शाला की नींव रखवाई। स्त्रियों (=मातुगाम) के प्रति आसक्ति न होने के कारण, उन्होंने उस शाला (के निर्माण) में स्त्रियों को हिस्सेदार नहीं बनाया। उस समय बोधिसत्त्व के घर में सुषम्मा, चिता, नन्दा और सुजाता नाम की चार स्त्रियाँ थीं। उनमें से सुधर्मा ने बढई के साथ मिल, '(भाई! इस शाला (के निर्माण) में, मुझे मीरी (=ज्येष्ठकी) कर' (कह) उसे रिश्वत दी। उसने 'अच्छा' कह, स्वीकार कर, पहले से ही कर्णिक (=शहतीर के योग्य) वृक्ष को सुखवाकर, छीलकर, बींघकर, शहतीर बना तैयार करके, वस्त्र से लिपटवा कर, रखवाया! फिर शाला को समाप्त कर, काँणका रखने के समय कहा-- "ओह! आर्यो! एक बात याद न रही।" "भो! क्या?" "कणिका (=शहतीर) चाहिए" "अच्छा! ले आयेंगे।" "अब के (ताजे) कटे वक्ष से न बन सकेगी। पहले से ही काट कर छील कर, बींघ कर, रक्खी हुई काँगका मिलनी चाहिए।" "तो अब क्या किया जाये?" "यदि किसीके घर में बेचने के लिए रक्खी हुई कॉणका हो, तो उसे खोजना चाहिए।" ढुंढ़ते हुए, उन्हें सूधर्मा के घर में (कर्णिका) मिली, (लेकिन वह उसे) मुल्य देकर न ले सके। "यदि मुझे शाला (के निर्माण) में हिस्सेदार बनाओ, तो दूंगी" कहने पर, उन्होंने कहा कि हम स्त्रियों को हिस्सा (=पत्ति) नहीं देते। तब बढ़ई ने उन्हें कहा-- "आर्यो! क्या कहते हो ? ब्रह्मलोक को छोड और कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ स्त्रियाँ न हों। (इससे) कर्णिका को ले लो। ऐसा होने पर, हमारा काम सम्पूर्ण हो जायगा।" उन्होंने 'अच्छा' (कह), कर्णिका ले, शाला को समाप्त कर, आसन तथा पटडे बिछवा, पानी की चाटियाँ रखवा, यागुभात (का सदा-व्रत) बाँघ दिया। शाला को चार-दीवारी से घेर, (उसमें) दरवाजा लगा, चार-दीवारी के अन्दर बाल-रेत बखेर, उसके बाहर ताड़ के वृक्षों की पंक्ति लगाई। चित्रा ने भी वहाँ उद्यान लगाया। कोई ऐसा फल-फुलदार वृक्ष नहीं होगा, जो उस उद्यान में न हो। नन्दा ने भी उसी स्थान पर पाँच वर्णों के कमलों से आच्छादित, रमणीय पूष्करिणी बनवाई।

सुजाता ने कुछ न किया । बोधिसत्त्व मातृ-सेवा, पितृ-सेवा, अपने से बड़ों का आदर, सत्य-भाषण, मृदु-भाषण, चुगल-खोरी-रहित भाषण, मात्सर्य्य (=ईर्षा) का न होना, इन सात वृतों को पूरा कर—

"माता पेत्तिभरं जन्तुं कुले जेट्टापचायिनं, सण्हं सिलल सम्भासं पेसुण्णेय्यप्पहायिनं मच्छेर विनये युत्तं सच्चं कोषाभिभुं नरं तं देवा तार्वातसा आहु सप्पुरिसो"

[माता पिता की सेवा करने वाले, बड़ों का आदर करने वाले, प्रिय-मृदु बोलने वाले, चुग़ल-खोरी-रहित बात कहने वाले, मात्सर्य्य के नाश में लगे हुए, सत्य-वादी अक्रोधी नर को ही, त्रयस्त्रिश (=तावितस) -लोक के देवता सत्पुरुष कहते हैं।]

इस प्रकार प्रशंसा के भागी हो, जीवन समाप्त होने पर, त्रयस्त्रिश-भवन में देवेन्द्र शक होकर, उत्पन्न हए। उसके साथी भी वहीं उत्पन्न हए। उस समय त्रयस्त्रिज्ञ लोक में असूर रहते थे। देवेन्द्र शक ने सोचा, "इनके बराबरी के राज्य से हमें क्या (लाभ)?" सो, उसने असुरों को दिव्य पान पिलवा कर, उनके बेहोश होने पर, उन्हें पैरों से पकड़वा सुमेरु पर्वत के प्रपात पर से फेंकवा दिया। वे असूर-भवन को प्राप्त हुए। असुर-भवन, सुमेरु (=पर्वत) के निचले तल पर (है) और त्रयस्त्रिश देव-लोक जितना ही बड़ा है। देवताओं के पराजित वृक्ष की भाँति, वहाँ असूरों का चित्रपाटली नामक कल्पस्थायी वृक्ष है। उन (असुरों) को चित्र-पाटली वृक्ष के पुष्पित होने पर पता लगा कि यह हमारा देव-लोक नहीं है, क्योंकि देव-लोक में तो पारिजात वक्ष फुलता है। सो, उन्होंने यह जान कि "बुढ़े शक्र ने, हमें बेहोश करके, महासमुद्र की सतह पर फेंक हमारा देव-नगर ले लिया है" निश्चय किया कि हम उसके साथ युद्ध करके अपना देव-नगर लेंगे। खम्भे पर च्यूंटियों के चढ़ने की तरह, वे सुमेरु पर्वत के साथ साथ चढ़ते हुए (ऊपर) उठे। शक ने 'असुर उठे' सुन, समुद्र-पृष्ठ पर ही आकर उनसे युद्ध करते हुए, उनसे हार कर, डेढ़ सौ योजन (लम्बे-चौड़े) वैजयन्त रथ में दक्षिण समुद्र के ऊपर ऊपर भागना आरम्भ किया। समुद्र-तल पर वेग से चलता हुआ उसका रथ, सिम्बलि वन के

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> संयुत्तनिकाय, सक्क संयुत्त

पास से गुजरा। उसके रास्ते में आया सिम्बलि वन, ताड़ के पत्तों की तरह टूट टूट कर, समुद्र-तल पर गिरने लगा: समुद्र-तल पर उलटते पलटते गरुड़-बच्चे महा चीत्कार करने लगे। शक ने (अपने सारथी) मातिल से पूछा—"मातिल ! यह अत्यन्त करुणाजनक क्या शब्द है?"

"देव! आपके रथ के वेग से चूणित होकर गिरते हुए सिम्बलि वन के कारण, मरने के भय से भयभीत गरुड़-पोतक एक साथ चीत्कार कर रहे हैं।"

महासत्त्व ने कहा—"सम्म माति । हमारे कारण इन्हें कष्ट न हो । ऐश्वर्यं के लिए, हम जीविहिसा नहीं करते । इनके लिए, हम अपने प्राणों का परित्याग कर, (उन्हें) असुरों को दे देंगे । इस रथ को लौटाओ ।" कह, यह गाथा कही—

> कुलावका मातिल ! सिम्बलिस्मि, ईसामुखेन परिवज्जयस्सु; कामं चजाम असुरेसु पाणं, मायिमे दिजा विकुलावा अहेसुं॥

[मातिल ! सिम्बिल वन में जो गरुड़-बच्चे हैं, (उन्हें रथ के) अगले सिरे (=ईषामुख) से (हानि पहुँचने से) बचाओ। हम असुरों को अपने प्राण भले ही दे दें, लेकिन इन पक्षियों के घोंसले नष्ट न हों।]

कुलावका = गरुड़ के बच्चे। मातिल ! ---यह सारथी का सम्बोधन है सिम्बिलिस्मि—इस शब्द से स्पष्ट है कि देख, यह सिबिम्ल-वृक्षों में लटक रहे हैं। ईसामुखेन परवज्जयस्सु; इनको ऐसे बचाओ, जिससे यह इस रथ के अगले सिरे (=ईसामुख) से नष्ट न हों। कामं चजाम असुरेसु पाणं—यदि हमारे असुरों को अपने प्राण देने से, इनका कल्याण होता हो तो हम अवश्य ही प्रसन्नता पूर्वक असुरों को अपने प्राण दे देंगे। मायिमे दिजा विकुलावा अहेसुं; लेकिन यह पक्षी (=दिज), यह गरुड़-बच्चे, अपने घोंसले के विघ्वंस, विचूणं हो जाने के कारण आश्रय-रहित (=बिना घोंसले के) न हों। हमारा दु:ख उनके ऊपर मत डाल। रथ को लौटा। रथ को लौटा।

यह शब्द सुन, मातलि-सारथी ने, रथ को रोक दूसरे मार्ग से, देव-लोक की ओर हाँक दिया। असुरों ने रथ को लौटता देख सोचा, "निश्चय से दूसरे चक्रवालों से भी शक्र आ रहे हैं। सेना की सहायता (=बल) मिलने से ही रथ लौटाया गया होगा।" यह सोच मरने से भय-भीत हो भाग कर असुर-भवन में छिप गये। शक्र भी देव-नगर में प्रवेश कर, दो देव-लोकों के देवताओं सहित नगर के बीच में खड़े हुए। उसी क्षण पृथ्वी फटी, (और) उसमें से सहस्र योजन ऊँचा वैजयन्त प्रासाद (=महल) निकला। विजय के अन्त में निकलने के कारण, उसका नाम वैजयन्त रक्खा गया। शक्र ने, असुरों का फिर दुबारा आना रोकने के लिए पाँच जगहों पर पहरा (=आरक्षा) स्थापित किया। जिसके बारे में कहा है—

### अन्तरा द्विन्नं अयुज्ज्ञपुरानं पञ्चिविषा ठिपता अभिरक्ला, उरग करोटि पयस्स च हारी मदनयुता चतुरो च महन्ता॥

[दोनों अयुद्ध-पूरों के बीच में पाँच प्रकार की आरक्षा स्थापित की गई— सर्पों की, गरुड़ों की, कुम्भाण्ड (=दानव राक्षसों) की, यक्षों की तथा चारों महा-राजाओं की]

दोनों नगर युद्ध से अजेय होने के कारण अयुद्ध-पुर कहलाये—देवनगर तथा असुरनगर। जब असुर बलवान् होते, तब देवताओं के भाग कर देवनगर में प्रविष्ट हो द्वारों के बन्द कर लेने पर एक लाख असुर भी उनका कुछ न कर सकते। जब देवता बलवान् होते, तब असुरों के भाग कर, असुर नगर के द्वार बन्द कर लेने पर, एक लाख शक भी (उनका) कुछ न कर सकते। इसलिए यह दोनों नगर अयुद्ध-पुर कहलाये। इन दोनों (नगरों) के बीच में, शक ने पाँच स्थानों पर पहरा (—आरक्षा) स्थापित किया।

'उरग' शब्द से नागों का ग्रहण है। वे जलमें बल-शाली होते हैं। इसिन्य सुमेर पर्वत के प्रथम चक्कर में उनका पहरा है 'करोटि' शब्द से गरुडों का ग्रहण है। उनका 'नाम' 'करोटि' इसिलए पड़ा, क्योंकि वह जीवों को खाते हैं। दूसरे चक्कर में उनका पहरा है। 'पयस्स हारी' शब्द से कुम्भाण्डों का ग्रहण किया गया है। यह दानव-राक्षस (होते) हैं। तीसरे चक्कर में उनका पहरा है। 'मदन युत' शब्द से यक्षों का ग्रहण है। वे विषम-आचरण वाले (तथा) युद्ध-प्रिय होते

हैं। चौथे चक्कर में उनका पहरा है। 'चतुरो च महन्ता' का अर्थ है चारों महा-राजा। पाँचवें चक्कर में उनका पहरा है। सो यदि असुर ऋढ़ होकर (अथवा) मन बिगाड़ कर देव-पुर पहुँचते, तो उरग उन्हें सुमेरु पर्वत के पाँच प्रकार के घेरों में से जो प्रथम-घेरा है, उससे बाहर निकाल देते। इसी प्रकार बाकी चक्करों में शेष।

इन पाँच स्थानों में पहरा स्थापित करके, देवेन्द्र (शक) के दिव्य सम्पत्ति का उपभोग करते समय, सुधर्मा ने च्युत हो (=मर) कर, उस शक की ही भार्य्या बन कर जन्म ग्रहण किया। कण्णिका (=शहतीर) दिये रहने के फलस्वरूप, उसके लिए पाँच सौ योजन (लम्बी चौड़ी) सुधर्मा नामक देव-मणि सभा (-शाला) उत्पन्न हुई, जिसमें दिव्य श्वेत छत्र के नीचे, योजन भर के काञ्चन पलंग के ऊपर बैठ कर, देवेन्द्र शक देव मनुष्यों के कर्तव्य-कृत्यों (का सम्पादन) करते थे। चित्रा भी मर कर, उसी की भार्य्या होकर उत्पन्न हुई। उद्यान लगाये रहने के फलस्वरूप इसके लिए चित्र-लता-वन नाम का उद्यान उत्पन्न हुआ। नन्दा भी च्युत होकर, उसीकी भार्य्या होकर उत्पन्न हुई। पुष्करिणी बनवाने के फलस्वरूप इसके लिए नन्दा नाम की पुष्करिणी पैदा हुई।

कोई भी शुभ-कर्म न किया रहने के कारण सुजाता एक अरण्य की किसी कन्दरा में बगुला-पक्षी की योनि में उत्पन्न हुई। शक ने, 'सुजाता नहीं दिखाई देती, वह कहाँ उत्पन्न हुई?' विचार करते हुए, उसे देखा। वहाँ जाकर उसे साथ लाया और उसे रमणीय देव-नगर, सुधर्मा देवसभा, चित्र-लता-वन और नन्दा पुष्क-रिणी दिखाई। फिर 'यह शुभ-कर्म करके मेरी स्त्रियाँ होकर उत्पन्न हुईं, लेकिन तू शुभ-कर्म न किये रहने के कारण पशु-पक्षी (=ितरक्चीन) की योनि में उत्पन्न हुईं। अब से सदाचार की रक्षा कर'—यह उपदेश देकर, उसे पाँच शीलों में प्रतिष्ठित किया और उसे वहीं ले जाकर छोड़ दिया। वह भी उस समय से सदाचार (=शील) की रक्षा करने लगी। कुछ दिनों के बाद 'वह शील की रक्षा कर सकती है, (वा नहीं)?' जानने के लिए, जाकर उसके सामने मच्छ की योनि में चित्त पड़े प्रगट हुए। उसने मृत मच्छ समझ सीस पर प्रहार किया। मच्छ ने पूंछ हिलाई। उसने 'जीता है' समझ, उसे छोड़ दिया। शक "साधु साधु" (कह) 'शील की रक्षा

कर सकेगी' (सोच) चला गया। वहाँ से च्युत होकर वह बाराणसी में कुम्हार के घर पैदा हुई।

शक ने 'कहाँ पैदा हुई ?' (सोच) 'वहाँ पैदा हुई, जान, सोनहरी खीरों की गाड़ी भरकर, गाँव के बीच में एक बूढ़े के वेष में बैठ चिल्लाना शुरू किया—-''खीरे ले लो, खीरे ले लो।''

मनुष्यों ने आकर कहा---"तात! दो।"

"मैं केवल सदाचारियों को देता हूँ। तुम सदाचार की रक्षा करते हो?" "हम शील (-वील) नहीं जानते, मूल्य से दो।"

"मुझे कीमत की जरूरत नहीं, मैं केवल सदाचारियों को ही देता हूँ।"

"कौन है यह लाल-बुझक्कड़ (=लालको)!" कहते मनुष्य चले गये। सुजाता ने उस समाचार को सुन, 'मेरे लिए लाये गये होंगे' सोच, जाकर कहा— "तात! दो।"

"अम्म! क्या सदाचार की रक्षा करती हो?"

"हाँ! रक्षा करती हूँ।"

"यह (सब) मैं तेरे ही लिए लाया हूँ" (कह) गाड़ी सहित गृह-द्वार पर छोड़ चला गया। वह भी जीवन पर्यंन्त सदाचार की रक्षा कर, वहाँ से च्युत हो, वेप-चित्त असुरेन्द्र की लड़की होकर उत्पन्न हुई। सदाचार (की रक्षा करने) के फल-स्वरूप सुन्दरी हुई। असुरेन्द्र ने उसकी उमर होने पर, 'मेरी लड़की अपनी इच्छा के अनुकूल स्वामी ग्रहण करे' — इस इच्छा से — असुरों को एकत्रित किया। शक 'वह कहाँ उत्पन्न हुई', देखते हुए, 'वहाँ उत्पन्न हुई जान, 'सुजाता को यथेच्छा स्वामी को चुनने (का अवसर मिलने) पर, मुझे ही चुनेगी' सोच असुर का रूप बनाकर वहाँ गया। सुजाता को सजाकर, सभा में लाकर कहा गया कि यथाकचि स्वामी को चुनो। उसने देखते हुए शक को देख, अपने पूर्व स्नेह के भी कारण 'यह मेरा स्वामी है' (करके) ग्रहण किया। वह उसे देव-नगर में ला, वहाँ उसे ढाई करोड़ नटनियों (नृत्यबालाओं) की मुखिया बना, आयु पर्यंन्त रहकर, यथा-कर्म (परलोक) सिघारा।

बुद्ध ने यह धर्म-देशना कह 'हे भिक्षु! पूर्व समय में देव-राज्य करते हुए पण्डितों ने, इस प्रकार अपने जीवन का परित्याग करते हुए भी (जी वहिंसा) नहीं की। और तू इस प्रकार के कल्याण-कारी शासन में प्रब्रजित होकर भी छाने बिना, जीव-सहित जल पीयेगा' (कह) उस भिक्षु को झिड़क, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिखाया। उस समय का मातिल (नामक) सारथी (अब का) आनन्द था। शक तो मैं ही था।

#### ३२, नच जातक

"त्रदं मनुष्टमं..." यह गाथा बुद्ध ने जेतदन में विहार करते समय, एक बहुत सामान रखने वाले भिक्षु के बारे में कही। कहानी पूर्वोक्त देवधम्म जातक के सद्श ही है।

#### क. वर्तमान कथा

बुद्ध ने उस भिक्षु से पूछा—''भिक्षु ! क्या तू सचमुच बहु-सामान वाला है ?'' ''भन्ते ! हाँ ।''

"भिक्षु! तू किस लिए बहु-भाण्डिक हो गया?"

वह इतनी ही बात से कुद्ध हो, पहनना-ओढ़ना छोड़ 'अब इस ढंग से विचरूँगा' (कह) बुद्ध के सामने ही नङ्ग-धड़ङ्ग खड़ा हो गया। मनुष्यों ने कहा—''घिक्कार है। घिक्कार है।'' उसने वहाँ से भाग जाकर संन्यास छोड़ दिया। धर्म-सभा में बैठे भिक्षु 'यह बुद्ध के सम्मुख भी ऐसा करेगा!' (कह) उस भिक्षु की निन्दा कर रहे थे

बुद्ध ने आकर पूछा—"भिक्षुओ! इस समय बैठे क्या बात-चीत कर रहे थे?"

"भन्ते! वह भिक्षु आपके सामने (और) चारों प्रकार की परिषद् के बीच में लज्जा-भय छोड़ गाँव के बच्चों की तरह नङ्गा खड़ा रह, लोगों के घृणा करने

१देव जातक (६)

पर, गृहस्य हो (बुद्ध-) शासन से गिर गया (कहते हुए) बैठे उस मिक्षु की निन्दा कर रहे थे।"

शास्ता ने, 'भिक्षुओ! न केवल अब ही वह भिक्षु लज्जा और भय के अभाव से शासन रूपी रत्न से पतित हो गया है, किन्तु पूर्व-जन्म में भी उसे स्त्री-रत्न के लाभ से हाथ घोना पड़ा' कह पूर्व-जन्म की कथा कही —

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में, प्रथम कल्प में चौपायों ने सिंह को (अपना) राजा बनाया। मत्स्यों ने आनन्द मत्स्य को। पिक्षयों ने सुत्रणं हंस को। उस सुदर्ण हंसराज की लड़की, हंस-बच्ची सुन्दरी थी। उस (हंस-राज) ने उसे वरदान दिया। उसने अपनी इच्छानुकृल स्वामी (चुनने की आज्ञा) माँगी। हंस-राज ने उसे वरदान दे, हिमवन्त (-प्रदेश) के सब पिक्षयों को एकत्रित करवाया। नाना प्रकार के हंस मोर आदि पक्षी-गण आकर, एक बड़े पाषाण-तल के नीचे इकट्ठे हुए।

हंस-राज ने लड़की को बुलाया—"आकर, अपनी इच्छा के अनुकूल स्वामी को चुन लो।" उसने पक्षी-समूह को देखते हुए, मणि के रंग की ग्रीवा तथा चित्रित पंखों वाले मोर को देख कर इच्छा प्रगट की कि यह मेरा स्वामी हो। पिक्षयों ने मोर के पास जाकर कहा—"सम्म मोर! इस राज-धीता ने इतने पिक्षयों के बीच में स्वामी खोजते हुए, तुझे चुना है।"

मोर ने, "तो क्या वह आज भी मेरे बल को न देखती" (कह) अति प्रसन्न हो, लज्जा-भय छोड़कर, उतने बड़े पक्षि-संघ के बीच में पंखों को पसार कर, नाचना आरम्भ कर दिया। नाचते समय वह नंगा (=िबना ढका) हो गया। सुवर्ण हंस-राज ने लज्जित हो, 'इसको न तो अन्दर की लज्जा है, न बाहर का भय है। इस लज्जा-भय रहित को मैं (अपनी) लड़की न दूंगा' (कह) पिक्षयों के संघ के बीच में यह गाथा कही—

रदं मनुञ्जं रुचिरा च पिट्ठी वेलुरियवण्णूपनिभा च गीवा, ध्याम-मत्तानि च पेलुणानि नच्चेन ते घीतरं नो बदामि॥ [(यद्यपि तेरा) स्वर मनोहारी है, पीठ सुन्दर है, गर्दन बिलौर के रंग की है, पंखड़ियाँ दो हाथ (=व्याम) भर की हैं, (तो भी) तेरे नाचने के कारण, तुझे लड़की नहीं देता हूँ]

रदं मनुष्ठमं, 'रुदं' में 'त' का 'द' कर दिया गया। रुदं मनापं का अर्थ है कि उच्चारित शब्द मघुर। रुचिरा च पिट्ठो, तेरी पीठ भी चित्रित तथा शोभासम्पन्न है, वेलुरियवण्णूपनिभा=बिल्लौर मणि के वर्ण सद्श। ध्याममत्तानि; एक व्याम (=दो हाथ) भर। पेलुणानि-पंखड़ियाँ; नच्चेन ते घीतरं नो ददामि— "लज्जा-भय छोड़ कर नाचने के कारण ही, तुझे, ऐसे निलंज्ज को लड़की नहीं देता हूँ" कह, हंस-राज ने उसी परिषद् के बीच में अपने भांजे हंस-बच्चे को लड़की दे दी। मोर हंस-बच्चे को न पा, लज्जित हो, वहाँ से उड़ कर भाग गया। हंस-राज भी अपने निवास-स्थान को चला गया।

बुद्ध ने "भिक्षुओ ! न केवल अब ही यह लज्जा-भय छोड़ने के कारण (बुद्ध-) शासन रूपी रत्न से पितत हुआ है, पूर्व-जन्म में भी स्त्री-रत्न की प्राप्ति से इसे हाथ धोना पड़ा था।" यह धर्म-देशना कह, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिखाया। उस समय का मोर (अब का) बहुत सामान रखने वाला (भिक्षु) था और हंस-राज तो मैं ही था।

# ३३. सम्मोदमान जातक

"सम्मोदमाना..." यह गाथा शास्ता ने कपिलवस्तु के समीप निप्रोधाराम में रहते समय चुम्बट-कलह के बारे में कही। वह कथा कुणाल-जातक'में आयेगी।

#### क. वर्तमान कथा

उस समय बुद्ध ने रिश्तेदारों को आमन्त्रित कर, "महाराजाओ! रिश्तेदारों को एक दूसरे से लड़ना-झगड़ना उचित नहीं। पूर्व समय में तिरश्चीन (=पशु-पक्षी) योनि में पैदा होने पर भी, एकमत रहने के कारण शत्रु को पराजित किया था, और जब विवाद में पड़ गये, तो महाविनाश को प्राप्त हुए" कह, रिश्तेदार राजाओं के याचना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) बहादत्त के राज्य करते समय, बोधिसत्त्व (एंक) बटेर की योनि में उत्पन्न होकर, अनेक सहस्र बटेरों के साथ जंगल में रहते थे। उस समय बटेरों का एक शिकारी उनके रहने के स्थान पर जाता। वह बटेरों का सा शब्द करता। जब बटेरें इकट्ठी हो जातीं तो उन पर जाल फेंकता; और सिरों पर से दबाते हुए, सब को एक जगह करके, पेटी में भर लेता। घर जाकर, उन्हें बेच, उस आमदनी (= मूल्य) से जीविका चलाता था।

तब एक दिन बोधिसत्त्व ने उन बटेरों को कहा— 'यह चिड़ीमार हमारी जात-बिरादरी का नाश करता है। मैं एक उपाय जानता हूँ, जिससे यह हमें न पकड़ सकेगा। अब से, जैसे ही यह तुम्हारे ऊपर जाल फेंके, वैसे ही जाल की एक एक गाँठ में सिर रख कर, जाल के सहित उड़कर, उसे यथेष्ट स्थान पर ले जाकर, किसी

<sup>&#</sup>x27;कुणाल जातक (५३६)

काँटे-दार झाड़ी के ऊपर डाल दो। ऐसा होने पर, हम नीचे से जहाँ तहाँ से भाग जायेंगे।' उन सब ने 'अच्छा' कहा। दूसरे दिन ऊपर जाल फेंकने पर (वे) बोधिसत्त्व के कथनानुसार जाल को उड़ा कर, एक कॉटेदार झाड़ी पर फेंक, अपने आप नीचे से, जहाँ तहाँ से निकंल भागे।

चिड़ीमार को झाड़ी में से जाल निकालते ही निकालते विकाल हो गया। वह खाली हाथ ही (घर) लौटा। अगले दिन से लगाकर बटेर (रोज) वैसा ही करते। वह (चिड़ीमार) भी सूर्य्यास्त होने तक जाल को ही छुड़ाते रह कर, कुछ भी न पा, खाली हाथ ही घर लौटता। तब उसकी भार्य्या ने ऋढ़ होकर कहा— "तू रोज रोज खाली हाथ लौटता है। मालूम होता है बाहर किसी और की भी परवरिश कर रहा है।" चिड़ीमार ने "भद्रे! मुझे किसी और को पालना पोसना नहीं है। केवल वह बटेर एक मत होकर चुगते हैं। मेरे फेंके जाल को लेकर, काँटों की झाड़ी पर डाल चले जाते हैं। लेकिन वह सदैव एक मत होकर नहीं रहेंगे। तू चिन्ता मत कर। जिस समय वह विवाद में पड़ेंगे, उस समय उन सब को लेकर तुझे हँसाता हुआ घर लौटूंगा।" कह, भार्या को यह गाथा कही—

# सम्मोदमाना गच्छन्ति जालमादाय पिक्खनो, यदा ते विवदिस्सन्ति तदा एहिन्ति मे वसं।।

[(अभी) पक्षी एक राय होने के कारण जाल को लेकर (उड़) जाते हैं; लेकिन जब वह विवाद करेंगे, तभी वह मेरे वश में आ जायेंगे।]

यदा ते विविदिस्सन्ति, जिस समय वह बटेर, नाना मत के, नाना (प्रकार की) राय के, होकर विवाद करेंगे = कलह करेंगे। तदा एहिन्ति में वसं—उस समय वह सभी भेरे वश में आ जायेंगे। और मैं उन्हें लेकर तुझे हँसाता हुआ, आऊँगा (कह) भार्य्या को आव्वासन दिया।

कुछ ही दिन के बाद चुगने की भूमि (=गोचर-भूमि) पर उतरता हुआ एक बटेर गलती से (=स्याल न रहने से) दूसरे के सिर पर से लाँच गया। दूसरे ने क्रोघ से कहा, "मेरे सिर पर से कौन लाँघा?" "मैं गलती से लाँघ गया। कुढ़ मत हो।" कहने पर भी वह क्रोध ही करता रहा। बार बार बोलते हुए, वह एक दूसरे को ताना देने लगे, "मालूम होता है, जैसे तू ही जाल को उठाता है!"

उन्हें विवाद करते देख, बोधिसत्त्व ने सोचा—"विवाद करने वालों का कुशल नहीं। अब यह जाल न उठायेंगे, और महान् विनाश को प्राप्त होंगे। चिड़ीमार को अवसर मिल जायगा। मैं अब यहाँ नहीं रह सकता।" (यह सोच) वह अपनी परिषद् (=जमात) को ले दूसरी जगह चला गयां। चिड़ीमार ने भी कुछ दिन के बाद आ, बटेरों की बोली बोल, उनके एकत्र होने पर, उन पर जाल फेंका। तब एक बटेर ने दूसरे को कहा, 'जाल ही उठाते उठाते तेरे सिर के बाल गिर पड़े, ले, अब तो उठा।' दूसरे ने कहा—"जाल ही उठाते उठाते तेरे पंखों की पंखड़ियाँ गिर पड़ीं। ले, अब तो उठा।" सो उनके 'तू उठा', 'तू उठा', विवाद कदते करते ही, चिड़ीमार जाल को उठा, उन सब को एकत्रित कर, पेटी भर भार्य्या को प्रसन्न करता हुआ, घर लौटा।

बुद्ध ने, 'सो हे महाराजाओ ! जाति-सम्बन्धियों का कलह उचित नहीं है। कलह विनाश का ही कारण होता है'; यह धर्म-देशना लाकर, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिखाया। उस समय का मूर्ख (=अपण्डित) बटेर (अब का) देवदत्त था। और पण्डित-बटेर तो मैं ही था।

# ३४. मच्छ जातक

"न मं सीतं न मं उण्हं..."यह गाथा, बुद्ध ने जंतवन में विहार करते समय, पूर्व-भार्या के लुमाने के बारे में कही।

# क. वर्तमान कथा

उस समय बुद्ध ने उस भिक्षु से पूछा—"भिक्षु ! बया तू सचमुच उत्कण्ठित है ?" "भगवान! सचमुच।"

"तुझे किसने उत्कण्ठित किया?"

"भन्ते ! मेरी पूर्व-भार्या के हाथों में माघुर्य्य है । उसे नहीं छोड़ सकता हूँ ।"

तब बुद्ध ने, "हे भिक्षु! यह स्त्री तेरा अनर्थ करने वाली है। पूर्व-जन्म में भी तू इसके कारण मरते मरते, शरण आने से, मरने से बचा" (कह) पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, बोधि-सत्त्व उसके पुरोहित थे। मछुओं ने नदी में जाल फेंका। एक महामत्स्य अपनी मछली के साथ रित-कीड़ा करता हुआ आ रहा था। उसके आगे आगे जाती वह मछली जाल-गन्ध सूंघ कर जाल से हट कर निकल गई। लेकिन वह कामासक्त, लोभी मत्स्य जाल के भीतर ही जा फेंसा। मछुओं ने उसे जाल में प्रविष्ट हुआ जान, जाल को उठा, मत्स्य को बिना मारे ही ले जा बालू के ऊपर डाल दिया। (उन्होंने) सोचा इसे अङ्गारों पर पका कर खायेंगे। इसलिए अङ्गार बनाने लगे और सलाई (=काँटे) को छीलने लगे। मत्स्य ने, 'अङ्गार पर तपने का, काँटे से बिधने का वा अन्य कोई दु:ख मुझे पीड़ा नहीं देता, लेकिन वह जो मछली सोचेगी कि वह किसी दूसरी मछली के पास चला गया, उसीसे मुझे दु:ख होता है, उसीसे मुझे बाधा होती है', (कह) रोते पीटते यह गाथा कही-

# न मं सीतं न मं उण्हं न मं जालस्मि बाघनं, यं च मं मञ्जते मच्छी, अञ्जं सो रतिया गतो ॥

[न मुझे शीत की पीड़ा है, न ऊष्णता की पीड़ा है, न जाल में बँधने की पीड़ा है। (मुझे दु:ख है तो यह है) कि मेरी मछली, मेरे बारे में समझेगी कि वह रित के मारे किसी दूसरी मछली के पास चला गया।]

'न मं सीतं न मं उण्हं...' मत्स्यों को पानी से बाहर निकालने के समय शीत लगता है, पानी में जाने पर गरमी लगती है। सो दोनों के बारे में 'न तो मुझे शीत ही पीड़ा देता है, न गरमी' (कह) रोता है। (और) जो अङ्गार में पकने का दुःख होगा, उसके बारे में भी 'न मुझे गरमी पीड़ा देती है' (कह) रोता ही है। न मं जालिस्म बाधनं, और जो मेरा जाल में बँधना हुआ, वह भी मुझे पीड़ा नहीं देता (कह) रोता है। यं च मं आदि का संक्षेपार्थ यह है—वह मछली मेरे

नाल में फँसने और इन मछुओं द्वारा पकड़ लिये जाने की बात न जानकर, मुझे न देखती हुई सोचेगी कि वह मत्स्य कामरित के मारे अब दूसरी मछली के पास चला गया होगा—यह उसका मेरे प्रति बुरा-भाव होना मुझे पीड़ा देता है (कह) बालू के ऊपर पड़ा पड़ा रोता पीटता है।

उस समय दासों से घिरा हुआ पुरोहित, स्नान करने के लिए नदी के किनारे आया। उसे सब प्राणियों की बोली समझ में आती थी। सो, इस मत्स्य का रोना पीटना सुन कर, उसके मन में यह (विचार उत्पन्न) हुआ—"यह मत्स्य कामासिति के दुःख से पीड़ित होकर रोता है। इस प्रकार आतुर (च्दुःखित) चित्त होकर मरने पर भी, यह नरक में ही उत्पन्न होगा। मैं इसका उद्धार करने वाला होऊँगा।" (यह सोच) मछुओं के पास जाकर कहा— "भो! तुमने हमें एक दिन भी सालन (=व्यञ्जन) के लिए मछली नहीं दी?"

मछुओं ने कहा---"स्वामी क्या कहते हैं? आपको जो मछली अच्छी लगे, उसे ले जाइये।"

"हमें और किसी मछली से काम नहीं, यही (मत्स्य) दे दो ।" "स्वामी! ले जायें।"

बोधिसत्त्व, उसे दोनों हाथों से ले, नदी के किनारे बैठे "भो! मत्स्य! यदि मैं आज तुझे न देखता, तो तेरे प्राण जाते रहते । अब से क्लेश (=कामासक्ति) के वशीभूत न होना"—यह उपदेश कर, पानी में छोड़, नगर में प्रविष्ट हुए ।

बुद्ध ने इस धर्म-देशना को कह (आर्य-)सत्यों को प्रकाशित किया। (आर्य-) सत्यों का प्रकाशन समाप्त होने पर उत्किष्ठित भिक्षु श्रोतापत्ति-फल में प्रतिष्ठित हुआ। बुद्ध ने भी मेल भिला, जातक का सारांश निकाल दिखाया। उस समय की मच्छी (अब की) पुरानी भार्य्या थी। मत्स्य (अब का) उत्किष्ठित भिक्षु। (और) पुरोहित तो मैं ही था।

#### ३५. बद्दक जातक

"सन्ति पक्ता ... " यह गाथा, बुद्ध ने मगध में चारिका करते समय, दावाग्नि के बुझने के सम्बन्ध में कही।

#### क. वर्तमान कथा

एक समय बुद्ध ने मगध में चारिका करते हुए मगध के गामड़े में भिक्षाटन कर, भिक्षाटन में लौटकर, भोजनोपरान्त भिक्षुगण सहित रास्ता लिया। उस समय महादावाग्नि उठी। (शास्ता के) आगे पीछे बहुत भिक्षु थे। वह आग भी एक धुआँ, एक ज्वाला हो फैलती ही चली आ रही थी। कुछ मरने से भयभीत अज्ञ (= १थज्जन) भिक्षु 'हम प्रति-अग्नि जलायेंगे, जिससे जले स्थान पर दूसरी आग न फैल सकेगी' (सोच) अरणि निकाल कर आग जलाने लगे। दूसरों ने कहा— "आवुसो! तुम क्या करते हो? गगनमध्य स्थित चन्द्रमा को (न देखते हुए की तरह), पूर्व दिशा में उगने वाले, सहस्र रिश्मधारी सूर्य्यमण्डल को (न देखते हुए की तरह), समुद्ध के तट पर खड़े होकर समुद्ध को (न देखते हुए की तरह), सुमेरु पर्वत के पास खड़े होकर सुमेरु पर्वत को (न देखते हुए की तरह) क्या तुम लोक में सदैव अग्र व्यक्ति, सम्यक् सम्बुद्ध को अपने साथ न जाते देखकर ही कहते हो कि हम प्रतिअग्न देंगे (=जलायेंगे)? क्या तुम बुद्ध-वल को नहीं जानते? (चलो) बुद्ध के पास चलेंगे।" आगे पीछे जाते हुए वे सभी इकट्ठे होकर दसबल (-धारी) के पास गये।

महाभिक्षुसंघ को साथ लिये बुद्ध एक जगह खड़े थे। दावाग्नि (सब को) परास्त करती हुई की भाँति, घोषणा करती आ रही थी।

जिस स्थान पर तथागत खड़े थे, वहाँ पहुँच, उस स्थान से चारों ओर सोलह करीस' भर दूरी के स्थान पर, वह वैसे ही बुझ गई, जैसे तिनकों की मशाल (=उल्का) पानी में डुबोने पर। (बुद्ध के) आसपास से बत्तीस करीस की दूरी में (वह आग) न फैल सकी।

भिक्षु बुद्ध का गुणानुवाद करने लगे— "अहो ! बुद्धों का सामर्थ्य (=गुण) ! यह अचेतन आग भी बुद्धों के खड़े होने की जगह पर न फैल सकी, (और) पानी में तिनकों की मशाल की तरह बुझ गई। अहो ! बुद्धों का प्रताप !"

शास्ता ने उनकी बात-चीत सुनकर कहा— "भिक्षुओ! यह मेरा अब का बल नहीं है, जिसके कारण यह आग इस भूमि-प्रदेश में पहुँच कर बुझ गई है। किन्तु यह मेरी पुरानी सत्य-किया का बल है। इस प्रदेश में इस सारे कल्प भर आग न जलेगी। यह कल्प भर स्थिर रहने वाली प्रातिहार्य (अलौकिक किया) है।" आयुष्मान् आनन्द ने शास्ता के बैठने के लिए चौतही संघाटी बिछा दी। शास्ता पत्थी मारकर बैठ गये। भिक्षुसंघ भी तथागत को प्रणाम कर तथा घरकर बैठ गया। तब बुद्ध ने भिक्षुओं के यह याचना करने पर कि 'भन्ते! यह जो (अब की बात) है, सो तो हमें प्रगट है। अतीत की जो बात छिपी हुई है, उसे प्रगट करें 'पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में, मगध राष्ट्र के उसी प्रदेश में, बोधिसत्त्व, बटेर की जून में जन्म ग्रहण कर, माता की कोख से निकल, अण्डे को फोड़, निकलते समय ही, एक गेंद जितना (बड़ा) बटेर हुआ। सो (उसके) माता पिता उसे घोंसले में लिवा, चोंच से चोगा ला, उसे पालते थे। उसमें, न तो पर फैला कर आकाश में उड़नेका सामर्थ्य था; न टाँग उठा कर पृथ्वी पर चलने का सामर्थ्य। उस प्रदेश में प्रति वर्ष दावाग्नि लग जाती। (आग लग जाने के) समय भी, वह चिल्लाता हुआ, उसी स्थान (=प्रदेश) पर रहा। पक्षी-गण अपने अपने घोंसले से निकल, मरने से भयभीत, चिल्लाते हुए भागे। बोधिसत्त्व के माता पिता भी मरने से भयभीत (हो) बोधिसत्त्व को छोड़ (अपने)भाग गये। बोधिसत्त्व ने घोंसले में पड़े पड़े, गर्दन उठा

' उतना रकवा जिसमें एक करीस बीज (=चार अम्मन) बोया जा सके।

कर, फैलती आती आग को देख, सोचा—"यदि मुझ में परों को फैला कर आकाशमार्ग से जाने का सामर्थ्य हो, तो उड़कर दूसरी जगह चला जाऊँ; यदि पैरों पर खड़े
होकर जाने का सामर्थ्य हो, तो पैदल दूसरी जगह चला जाऊँ। मेरे माता-पिता भी
मरने से भयभीत (हो) मुझे अकेला छोड़कर, अपने प्राण लेकर भाग गये। अ म मुझे
किसी की शरण नहीं। में त्राण-रहित हूँ; शरण-रहित हूँ। मुझे आज क्या करना
चाहिए?" तब उसके (मन में) यह हुआ—"इस लोक में सदाचार (=शीलगुण)
है, सत्य है, पूर्व समय में पारमिताओं को पूरा कर बोधिवृक्ष के नीचे बैठ अभिसम्बुद्धत्व प्राप्त कर, शील-समाधि-प्रज्ञा-विमुक्ति—विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन से युक्त
सत्य-दया-करुणा-शान्ति से समन्वित, सब सत्वों के प्रति समान मैत्री-भावना रखने
वाले, सर्वज्ञ बुद्ध हैं, उनके द्वारा साक्षात् किये गये धर्म-तत्व (=गुण) हैं, मुझ में भी
एक सत्य है (अर्थात्) (मुझ में भी) एक विद्यमान् स्वाभाविक धर्म दिखाई देता
है। इसलिए मुझे चाहिए कि मैं पूर्व समय के बुद्धों, और उनके द्वारा साक्षात् किये
गये धर्म-तत्वों का विचार करूँ; और अपने में विद्यमान सत्य-स्वाभाविक धर्म को
लेकर सत्यिकिया कर अग्नि को वापिस लौटा, आज अपना और शेष (सब) पिक्षयों
का कल्याण करूँ।" इसीलिए कहा गया है—

अत्य लोके सीलगुणो सच्चं सोचेय्यानुद्या, तेन सच्चेन काहामि सच्चिकिरियमनुत्तमं, आविज्जित्वा घम्मबलं सरित्वा पुब्बके जिने, सच्च बलमपस्साय सच्चिकिरियं अकासहं॥

[लोक में सदाचार (=शील गुण) है, सत्य (है), शौच (है), दया (है);
—मैं उस सत्य से उत्तमतम सत्य-िकया को करता हूँ। धर्म-बल तथा पूर्व समय
के बुद्धों (=िजनों) का स्मरण कर, और सत्य-बल को देखकर, मैंने सत्य-िकया की।]

सो बोधिसत्त्व ने पूर्व समय में परिनिर्वाण को प्राप्त बुद्धों के गुणों का घ्यान धर, अपने में विद्यमान सत्य-स्वभाव के बारे में सत्य-किया करत हुए यह गाथा कही—

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> वेस्रो चरिया-पिटक (वट्टकपोत चरिया)।

### सन्ति पक्का अपतना सन्ति पादा अवञ्चना, माता पिता च निक्कग्ता जातवेद! पटिक्कम ॥

[पङ्ख हैं (लेकिन उनसे) उड़ा नहीं जाता; पैर हैं (लेकिन उनसे) चला नहीं जाता। मेरे माता-पिता (मुझे छोड़) चले गये। इसलिए हे अग्नि पीछे हट जा।]

सन्ति पक्ला अपतना; मेरे पक्ष हैं; लेकिन इनसे मैं उछल नहीं सकता = आकाश-मार्ग से जा नहीं सकता; इसलिए अपतना। सन्ति पादा अवञ्चना, मेरे पाँव भी हैं, लेकिन मैं उनसे वञ्चना=पाँव से चलना नहीं कर सकता, इसलिए अवञ्चना। माता पिता च निक्लन्ता, जो मुझे अन्यत्र ले जाते, वह माता-पिता भी मरने के डर से भाग गये। जातवेद! यह अग्नि का सम्बोधन है। वह जात (=उत्पन्न) होते ही, वेदियति (=प्रगट होती है) इसलिए 'जातवेद' कहलाती है। पिटक्कम, वापिस जा —लौट जा (कह) जातवेद को आजा देता है।

सो (इस प्रकार) महासत्त्व ने 'यदि मेरा पङ्क्षों-सहित होना सत्य है, और उनको फैलाकर आकाश में न उड़ सकने (की बात) सत्य है, यदि मेरा पाँव-सहित होना, और उनको उठाकर न चल सकने की तथा माता-पिता की मुझे घोंसले में ही छोड़ कर चले जाने (की बात) सत्य है, स्वभाव-भूत है; तो हे जातवेद! इस सत्यता के कारण तू यहाँ से लौट जा' कह घोंसले में पड़े ही पड़े सत्य-किया की। उसके सत्य-किया (करने) के साथ ही अग्नि १६ करीष भर स्थान से (दूर) हट गई। लौटती हुई और न बुझती हुई (वह) आग (शेष) जंगल में चली गई; (लेकिन) उस स्थान पर पानी में डाले मशाल की तरह, बुझ गई—

सह सच्चकते मय्हं महा पज्जिलतो सिखी वज्जेसि सोलस करीसानि उदकं पत्वा यथा सिखी'।।

<sup>९</sup> देखो चरिया-पिटक, (वट्टकपोत चरिया)।

[मेरे सत्य (-क्रिया) के साथ ही, महाप्रज्विलत आग ने, सोलह करीष (भूमि) को वैसे ही छोड़ दिया, जैसे पानी में पड़ने पर आग ।]

सो यह स्थान इस सारे कल्प के लिए अग्नि से सुरक्षित हो गया; यह कल्प भर स्थिर रहनेवाली प्राति-हार्य हुई। इस प्रकार बोधिसत्त्व सत्य-क्रिया करके जीवन की समाप्ति पर, कर्मानुसार (परलोक) गये।

बुद्ध ने "भिक्षुओ! यह जो इस जंगल का अग्नि से न जलना है, यह मेरा अब का बल नहीं; किन्तु यह पूर्व-जन्म में बटेर-बच्चा होने के समय का मेरा सत्य-बल है"—यह धर्म-देशना कह (आर्य-) सत्यों को प्रकाशित किया। सत्यों के अन्त में कोई श्रोतापन्न हुए, कोई सकृदागामी हुए, कोई अनागामी हुए, कोई अहंत् हुए। बुद्ध ने भी मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिखाया। उस समय के माता-पिता (अब के) माता-पिता ही थे। बटेर राज तो मैं ही था।

# ३६. सकुण जातक

"यं निस्सिता..." यह गाथा, बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय, दग्ध-पर्णशाला (=जिसकी पर्णशाला जल गई थी) भिक्षु के बारे में कही।

#### क. वर्तमान कथा

एक भिक्षु, शास्ता के पास से कर्मस्थान ग्रहण कर, जेतवन से निकल, कोशल (जनपद) के एक सीमान्त-ग्राम के समीप, एक अरण्य में रहता था। (वर्षा-वास) के पहले ही महीने में उसकी पर्णशाला जल गई। उसने मनुष्यों से कहा—"मेरी पर्णशाला जल गई। मैं कष्ट-पूर्वक रहता हूँ।" मनुष्यों ने कहा—"अभी हमारे खेत सूखे हैं, उन्हें पानी देकर (पर्णशाला) बनायेंगे।" पानी दे चुकने पर, "बीज

बोकर', बीज बो चुकने पर, "मेढ़ बाँधकर", मेंढ़ बाँध चुकने पर, "गुड़ाई करके" (गुड़ाई कर चुकने पर), "काट कर", (काट चुकने पर), दौरी करके—इस प्रकार, यह वह काम दिखाते हुए, उन्होंने तीन महीने गुजार दिये। वह भिक्षु तीन महीने तक खुले में कष्ट से रहने के कारण कर्मस्थान के अभ्यास में उन्नित न कर, अहंत्व (=विशेष) न प्राप्त कर सका। पवारणा' के पश्चात् वह, बुद्ध के पास पहुँच, प्रणाम कर, एक ओर बैठा। शास्ता ने उससे बात-चीत करते हुए पूछा—"भिक्षु! क्या वर्षा-वास सुख-पूर्वक व्यतीत किया? क्या कर्मस्थान सफल हुआ?" उसने वह समाचार कह, उत्तर दिया कि निवास-स्थान के अनुकूल न होने से मेरा कर्मस्थान सफल नहीं हुआ। बुद्ध ने "भिक्षु! पहले समय में तिरहचौंन प्राणी भी अपनी अनुकूलता, अननुकूलता पहचानते थे, तूने क्यों नहीं पहचानी?" कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में, बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय, बोधिसत्त्व पक्षी-योनि में उत्पन्न हो, पक्षी-गण सहित, अरण्य में, शाखा-टहिनयों से युक्त (एक) बड़े वृक्ष के आश्रय में रहते थे। एक दिन उस वृक्ष की एक दूसरे से रगड़ खाती हुई शाखाओं से चूर्ण (सा) गिरने (तथा) धुंआँ उठने लगा? इसे देख, बोधिसत्त्व ने सोचा—"यह इस प्रकार रगड़ खाती हुई दो शाखायें आग पैदा करेंगी (च फेंकेंगी), जो गिर कर पुराने पत्तों में लग जायगी, (और) फिर इस वृक्ष को भी जला देगी। हम यहाँ नहीं रह सकते। हमें यहाँ से भाग कर, अन्यत्र जाना चाहिए।" (यह सोच) उसने पक्षी-गण को यह गाथा कही—

यं निस्सिता जगित रहं विहङ्गमा स्वायं ऑग्ग पमुञ्चति, विसा भज्य वक्कङ्गा। जातं सरणतो भयं॥

[जिस वृक्ष का पक्षियों ने आश्रय लिया है, सो यह वृक्ष आग छोड़ता है। (इसलिए) हे पक्षियो! (अन्य अन्य) दिशाओं को जाओ।(हमारे) शरण (-गत) स्थान से ही भय उत्पन्न हो गया।]

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> वर्षावास समाप्त कर।

जगित रहं; जगित कहते हैं पृथ्वी को । वहाँ उत्पन्न होने वाला रुक्ख, जगित-रह । विहङ्गमा, विहं कहते हैं आकाश को, वहाँ (=आकाश में) गमन करने से पक्षी को विहङ्गम कहते हैं । दिसा भज्य; इस वृक्ष को छोड़, अन्यत्र भाग कर चारों दिशाओं में विचरो । वक्कङ्गा—पिक्षयों का सम्बोधन । वे (अपने) उत्तमाङ्ग को गले को कभी कभी वंक (=टेढ़ा) करते हैं, इसलिए 'वक्कङ्गा' कहलाते हैं, अथवा उनके दोनों ओर पह्च वंक होने से भी, वह 'वक्कङ्गा' कहलाते हैं । जातं सरणतो भयं हमारे आश्रय-स्थान वृक्ष से ही भय पैदा हो गया । आओ ! अन्यत्र चलें ।

वोधिसत्त्व की बात मानने वाले बुद्धिमान् पक्षी, उसके साथ एक ही उड़ान में उड़कर अन्यत्र चले गये। लेकिन जो मूर्ख थे वे 'यह ऐसे ही एक बूंद पानी में मगर-मच्छ देखा करता है' (सोच) उसकी बात न मान वहीं रहे। उसके थोड़े ही काल बाद, जैसे बोधिसत्त्व ने सोचा था, वैसे ही आग पैदा होकर, उस वृक्ष में लग गई। घुएँ और ज्वालाओं के उठने पर, घुएँ से अन्धे पक्षी अन्यत्र न जा सके। (वहीं) आग में गिर कर विनाश को प्राप्त हुए।

बुद्ध ने 'भिक्षु! पहले समयमें तिरक्चीन योनि में पैदा हुए भी, वृक्षके ऊपर रहते हुए, अपनी अनुकूलता, अननुकूलता को जानते थे। तूने क्यों न पहचानी?"—यह धर्म-देशना कह, (आर्य-) सत्यों को प्रकाशित किया। (आर्य-) सत्यों का प्रकाशन समाप्त होने पर, वह भिक्षु श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुआ। बुद्ध ने भी मेल मिला कर, जातक का सारांश निकाल दिखाया। उस समय बोधिसत्त्व की बात मानने वाले पक्षी (अब) बुद्ध-परिषद् हुए। (और) बुद्धिमान-पक्षी तो मैं ही था।

# ३७. तितिर जातक

"ये वहमपचायन्ति..." यह गाथा बुद्धने श्रावस्ती को जाते समय सारिपुत्र स्थविर के लिए शयनासन (=निवास-स्थान)न मिलने के सम्बन्ध में कही।

#### क. वर्तमान कथा

अनाथपिण्डिक के विहार बनवा कर, दूत भेजने पर, बुद्ध राजगृह से निकल वैशाली पहुँच वहाँ इच्छानुसार विहार कर, श्रावस्ती जाने के विचार से चारिका के लिये निकले । उस समय छः-वर्गीय भिक्षुओं के शिष्य आगे आगे जाकर स्थिवरों के शयनासन न ग्रहण किये रहने पर भी, 'यह शयनासन हमारे उपाध्याय के लिए होगा, यह हमारे आचार्य के लिए होगा; यह हमारे लिए होगा' (कह) शयनासन दखल कर लेते थे। पीछे आने वाले स्थिवरों को शयनासन न मिलते। सारिपुत्र के शिष्यों को भी स्थविर के लिए शयनासन ढंढ़ने पर शयनासन न मिला। स्थ-विर ने शयनासन न मिलने से, बुद्ध के शयनासन से कुछ ही दूर, एक वृक्ष के नीचे, बैठ कर और चल-फिर कर (रात) बिताई। बुद्ध ने तड़के ही निकल कर खाँसा। स्थविर ने भी खाँसा। "यह कौन है?" "भन्ते! मैं सारिपृत्र हैं।" "सारिपुत्र! तू इस समय यहाँ क्या कर रहा है?" उसने वह (सब) हाल कह दिया। बुद्ध को स्थविर की बात सुन, यह सोचते सोचते कि, 'जब मेरे जीते जी ही भिक्षु एक दूसरे के प्रति गौरव तथा सम्मान पूर्वक नहीं विचरते, तो मेरे परिनिर्वाण प्राप्त कर लेने पर यह क्या करेंगे' धर्म-संवेग उत्पन्न हुआ। उन्होंने प्रभात होने पर, भिक्षसंघ को इकट्टा करवा भिक्षुओं से पूछा-"भिक्षुओ! क्या सचमच छ:-वर्गीय भिक्ष आगे आगे जा कर स्थिवरों के शयनासन दखल कर लेते हैं?"

"भगवान्! सचमुच।"

तब (भगवान् ने) छः-वर्गीय भिक्षुओं को धिक्कार, धार्मिक कथा कह (सब) भिक्षुओं को सम्बोधित किया—"भिक्षुओं ! प्रथम आसन, प्रथम जल, और प्रथम परोसे के योग्य कौन है ?"

कुछ भिक्षुओं ने कहा—"जो क्षत्रिय कुल से प्रव्रजित हुआ हो।" कुछ ने, "जो ब्राह्मण-कुल से, जो गृहपति-कुल (=वैदय-कुल) से।" औरों ने, "विनय-धर, धर्म-कथित, प्रथम घ्यान के लाभी, द्वितीय-तृतीय-चतुर्थ घ्यान के लाभी।" औरों ने कहा—"श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अर्हत, त्रिविद्याओं का ज्ञाता छः अभिज्ञा-प्राप्त।"

इस प्रकार उन भिक्षओं के अपनी अपनी रुचि के अनुसार अग्र-आसन आदि के योग्यों के कहने के समय, बुद्ध ने कहा-"भिक्षुओ! मेरे शासन में अग्रासन आदि प्राप्त करने के लिए न क्षत्रिय-कूल से प्रव्रजित होना प्रमाण है, न ब्राह्मण-कूल से, न वैश्य-कूल से प्रब्रजित होना प्रमाण है, न विनयघर (होना), न सूत्र-धर (होना), न अभिधर्म का जाता (होना), न प्रथम घ्यान आदि का लाभी (होना), न श्रोतापन्न आदि (होना) । हे भिक्षुओ ! इस शासन में प्रणाम, सेवा, हाथ जोड़ना और अन्य उचित किया-यह सब बड्प्पन के क्रम से किया जाना चाहिए। अग्रा-सन, अग्र-जल और अग्र-परोसा इस 'बड्प्पन' के ही कम से मिलना चाहिए। यही यहाँ प्रमाण है। इस लिए इन सब में से जो सबसे बड़ा है, वही यहाँ योग्य है।हे भिक्षुओ! अब इस समय सारिएत्र मेरा अग्र-श्रावक है, मेरे बाद धर्म-चक्रप्रवर्तित करने वाला है, मेरे बाद वही शयनासन पाने का अधिकारी है। सो, उसीने शयना-सन न मिलने के कारण आज की रात वक्ष के नीचे बिताई। जब तुम अभी से इस प्रकार अगौरव-यक्त तथा असम्मान-युक्त हो, तो समय बीतने पर क्या करके विच-रोगे ?" फिर उनको उपदेश देने के लिए बुद्ध ने, "भिक्षुओ ! पूर्व समय में तिरवचीन योनि में उत्पन्न हओं ने भी हमारे लिए यह उचित नहीं है कि हम एक दूसरे का आदर न कर, सत्कार न कर, अनुचित ढंग से विचरते रहें। हम अपने में से जो बड़ा है, उसे जानकर, उसे प्रणाम (=अभिवादन) आदि करेंगे। सो उन्होंने अच्छी प्रकार परीक्षा कर, यह मालुम किया कि उनमें कौन बड़ा है। उसे प्रणाम आदि करते हए, दैव-पथ को भरते हए (परलोक) गये" कह, पूर्व-जन्म की कथा कही-

<sup>&#</sup>x27;भिक्षुओं में पूर्व-प्रव्रजित ही बड़ा होता है।

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में हिमालय के पास एक बड़ा बर्गद था। उसको आश्रय कर, तित्तिर, बानर और हाथी—तीन मित्र विहार करते थे। वे तीनों एक दूसरे का आदर न करने वाले, सत्कार न करने वाले, साथ जीविका न करने वाले थे। तब उनके मन में यह (विचार) हुआ—हमारे लिए इस प्रकार रहना उचित नहीं। जो हम लोगों में बड़ा है, उसे प्रणाम आदि करते हुए रहें '(फिर)हम में कौन जेठा है?' इसे सोचते हुए, एक दिन 'एक ऐसा उपाय है (जिससे मालूम हो सके कि कौन जेठा है), सोच, तीनों जने बड़ के नीचे बैठे।

नहाँ बैठने पर तित्तिर और बन्दर ने हाथी से पूछा—''सौम्य हाथी! तू इस वृक्ष को किस समय से जानता है?"

उसने उत्तर दिया—"सौम्यो ! जब मैं बच्चा था, तो इस बर्गदके वृक्ष को मैं जाँघ के बीच करके लांघ जाता था। बीच करके खड़े होने के समय, इसकी फुनगी मेरे पेट को छूती थी। सो, मैं इसे, इसके गाछ होने के समय से जानता हूँ।" फिर दोनों जनों ने पूर्व प्रकार से बन्दर से पूछा।

वह बोला—"सौम्यो ! जब मैं बच्चा था, तो भूमि पर बैठ कर, बिना गर्दन उठाये, इस बर्गद के पौघे के फुनगी के अंकुरों को खाता था। सो मैं इसे छोटा होने के समय से जानता हूँ।" शेष दोनों ने पूर्व प्रकार से ही तित्तिर से पूछा। वह बोला— "सौम्यो ! पहले अमुक स्थान पर एक बड़ा बर्गद का पेड़ था। मैंने उसके फल खाकर इस स्थान पर बीट की। उससे यह वृक्ष पैदा हुआ। सौ मैं इसे इसके अनुत्पन्न से जानता हूँ। इसलिए, मैं तुम (दोनों) से जन्म से जेठा हूँ।"

ऐसा कहने पर बन्दर और हाथी ने तित्तिर पण्डित को कहा—"सौम्य! तू हम में जेठा है। इसलिए अब से हम तेरा सत्कार करेंगे, गौरव करेंगे, मानेंगे, वन्दना करेंगे, पूजा करगें, अभिवादन करेंगे, सेवा करेंगे, हाथ जोड़ेंगे और भी सब उचित कर्म करेंगे; तथा तेरे उपदेशानुसार चलेंगे। (इसलिए) अबसे तू हमें उपदेश देना और अनुशासन करना।" उस समय से तित्तिर उन्हें उपदेश देने लगा। (उसने) उन्हें (पाँच) शीलों में प्रतिष्ठित किया। अपने आप भी उसने शील ग्रहण किये। वे तीनों जने पाँच शीलों में प्रतिष्ठित हो, एक दूसरे का आदर करते, सत्कार करते, साथ जीविका करते हुए रह कर, जीवन के अन्त में देव-लोक गामी हुए।

उन तीनों का यह समझौता तैत्तिरीय-ब्रह्मचर्य्य कहलाया। भिक्षुओ ! वह तियंग् योनि के प्राणी थे। (तो भी)वे, एक दूसरे का गौरव करते, सत्कार करते विहरते थे। तुम इस प्रकार के सु-आख्यात धर्म-विनय में प्रबृजित हो कर भी किस लिए एक दूसरे का गौरव न करते, सत्कार न करते विहरते हो ?

भिक्षुओ! अब से तुम्हें वृद्ध-पन(=जेठ-पन) के अनुसार अभिवादन प्रत्यु-त्यान, (बड़े के सामने खड़े होना) हाथ जोड़ना, कुशल-प्रश्न, प्रथम-आसन, प्रथम-जल, प्रथम-परोसा देने की अनुज्ञा करता हूँ। अब से किनष्ठतर भिक्षु द्वारा ज्येष्ठतर का शयनासन दखल नहीं किया जाना चाहिए। जो दखल करेगा, उसे 'दुष्कृत' की आपत्ति (होगी)। इस प्रकार शास्ता ने इस धर्म-देशना को ला, अभिसम्बुद्ध हो कर (ही) यह गाथा कही—

# ये वद्धमपचायन्ति नरा घम्मस्स कोविदा, दिट्ठेव घम्मे पासंसा सम्पराये च सुग्गति॥

[जो धर्म के ज्ञाता नर, बड़ों की पूजा करते हैं; वे इसी जन्म में प्रशंसा के भागी तथा पर-लोक में सुगति के भागी होते हैं।]

ये वद्धमपचायन्ति; जाति-वृद्ध, वयो-वृद्ध, गुण-वृद्ध—तीन प्रकार के बड़े होते हैं। उनमें (ऊँची) जाति वाला जाति-वृद्ध, (अधिक) आयु वला वयो-वृद्ध, गुण (विशेष) से युक्त गुण-वृद्ध। उनमें से यहाँ 'वृद्ध' शब्द से गुण-सम्पन्न और वयो-वृद्ध का ही मतलब है। अपचायन्ति, बड़ों के सत्कार करने के कर्म से पूजते हैं। अम्मस्स कोविदा, बड़ों की पूजा के काम में दक्ष = हुशियार। विट्ठेव अम्मे, इसी जन्म में। पासंसा, प्रशंसा के अधिकारी। सम्पराये च सुग्गति, इस लोक को छोड़कर जो गन्तव्य पर-लोक है, वहाँ भी उनकी सुगति ही होती है। सारांश यह है—िक हे भिक्षुओ! चाहे क्षत्रिय हों, चाहे बाह्मण; चाहे वैश्य हों, चाहे शूद्ध; चाहे गृहस्थ हों, वा प्रक्रजित; चाहे तिर्यंग् योनि के ही प्राणी हों—जो कोई भी प्राणी, अपने से बड़ों की पूजा करने के कर्म में दक्ष, हुशियार होते हैं, गुण सम्पन्नों की, वयो-वृद्धों की पूजा करते हैं, वे इस जन्म में 'बड़ों का आदर करने वाला है'—इस प्रकार की प्रशंसा स्तुति को प्राप्त करते हैं, और शरीर-भेद होने पर स्वर्ग-लोक में उत्पन्न होते हैं।

इस प्रकार बुद्ध ने 'ज्येष्ठों के सत्कार' करने के कर्म की प्रशंसा कर, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिखाया। उस समय का हस्ति-नाग (अब का) मोगग-लान (स्थिवर) था। बानर सारिपुत्र था। तित्तिर-पण्डित तो मैं ही था।

#### ३८. षक जतक

"नाच्चन्त निकतिष्पञ्जो..."यह गाथा, शास्ता ने जेतवन में विहार करत समय चीवर बनाने (चबढ़ाने) वाले भिक्षु के बारे में कही।

#### क. वर्तमान कथा

एक जैतवन-वासी भिक्षु, चीवर सम्बन्धी काटना, रफु करना,. विठाना तथा सीना आदि जो जो कृत्य है, उन सब के करने में दक्ष था! अपने इम दक्ष-पन से वह चीवर बनाता था। इस लिए वह चीवर-वर्डक नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन यह क्या करता था? पुराने चिथड़ों में, हुशियारी का हाथ लगा, उनके मृद् सुन्दर चीवर बना, रँगने के बाद, उन्हें कफ दे (--आट वाल पानी से रंग कर) शक्क से रगड़, उज्ज्वल, मनोज्ञ करके रखता था। जो चीवर बनाना नहीं जानते, वह भिक्षु नया कपड़ा लेकर, उसके पास आते और कहते— "हम चीवर बनाना नहीं जानते। हमें चीवर बना दें।" वह "आवुसो! चीवर बना कर समाप्त करने में बहुत चिर लगता है। मेरे पास बना बनाया चीवर पड़ा है। इस कपड़े को रख कर (उस बने बनाये) चीवर को ले जाओ" (कह चीवर) लाकर दिखाता। वह उसके रंग की तड़क भड़क देख, अन्दर के बारे में कुछ न जानते हुए, (कपड़ा) पक्का है, मान,वह चीवर ले, और चीवर-वर्डक को नया कपड़ा दे कर चले जाते। थोड़ा मैला होने पर, गरम पानी से धोया जाने पर, वह चीवर अपनी असलियत दिखा देता। जहाँ तहाँ पुराना-पन दिखाई देने लग जाता। वे (भिक्षु) पछताते थे। इस प्रकार आने वालों को पुराने चिथड़ों से ठगने के कारण, वह भिक्षु सर्वत्र

प्रसिद्ध हो गया। जैसे यह जेतवन में वैसे ही एक गाँव में भी एक (और) चीवर वर्द्धक भिक्षु संसार को ठगता था। उसे मिलने वाले भिक्षुओं ने कहा—"भन्ते! जेतवन में एक चीवर-वर्द्धक भिक्षु इस प्रकार संसार को ठगता है।"

उस भिक्षु के मन में हुआ—"मैं उस जेतवन-वासी भिक्षु को ठगूं।" सो वह चीथड़ों का अच्छा चीवर बना कर, सुन्दर रंग से रंग कर, उसे पहन जेतवन गया। दूसरे ने उमे देखते ही (चित्तमें) लोभ उत्पन्न कर पूछा—"भन्ते! क्या यह चीवर आपने बनाया है?"

"आवुसो ! हाँ (मैंने बनाया है) ।"

"भन्ते! यह चीवर मुझे दे दें। आपको दूसरा मिलेगा।"

"आवुसो! हम ग्रामवासी हैं। हमें प्रत्यय (=चीवर आदि आवश्यकतायें) आसानी से नहीं मिलते। मैं यह चीवर तुझे देकर, स्वयं क्या पहनुगा?"

"भन्ते! मेरे पास नया वस्त्र है। उसे ले जाकर आप अपना चीवर बना लें।" "आवुसो! मैंने इसमें हाथ की मेहनत (=काम) की है, लेकिन तुम्हारे ऐसा कहनं पर, मैं क्या कर सकता हूँ? ले लें।" (कह) वह चीथड़ों का चीवर उसे दे, (उसमे) नया कपड़ा ले, उसे ठग चल दिया। जेतवनवासी (भिक्षु) को वह चीवर पहन, कुछ दिन के बाद गरम पानी से धोने से पता लगा कि वह चीथड़ों का चीवर है। उसे देखकर वह लिज्जित हुआ कि ग्रामवासी चीवर-वाले ने जेतवनवासी चीवर-वाले को ठग लिया। उसका ठगा जाना (भिक्षु-) संघ में प्रगट हो गया।

एक दिन धर्म-सभा में बैठे भिक्षु, उस कथा को कह रहे थे। बुद्ध ने आकर पूछा—"भिक्षुओ! अब बैठे क्या बातचीत कर रहे हो?" उन्होंने वह बात कही।

बुद्ध ने "भिक्षुओ! न केवल अभी जेतवन वासी चीवर वाला औरों को टगता (रहा) है, पहले भी टगता रहा है, और न केवल अभी ग्रामवासी (चीवर वाले) ने, इस जेतवनवासी चीवर वाले को टगा है, पहले भी टगा है" कह, पूर्व-जन्म की कथा आरम्भ की—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व सनय में बोधिसत्त्व, एक जंगल में एक कमल के तालके पास खड़े वृक्ष पर एक वृक्ष-देवता की योनि में उत्पन्न हुए। तब गर्मी के मौसम में एक दूसरे छोटे तालाब में पानी की कमी हो गई। इस तालाब में बहुत सी मछलियाँ रहतीं थीं। एक बगुला 'एक तरीक़े से इन मछलियों को ठग कर खाऊँगा' सोच, जाकर, पानी के किनारे चिन्तित सा (मुंह बनाकर) बैठ गया। उसे देख मछलियों ने पूछा—
"आर्य! चिन्तित क्यों बैठे हो?"

"बैठा, तुम्हारे लिये चिन्ता कर रहा हूँ।" "आर्य ! हमारे लिए क्या चिन्ता कर रहे हो ?"

"इस तालाब में पानी नपा-तुला है, भोजन की कमी है, गरमी की अधिकता है; मैं बैठा तुम्हारे लिए सोच रहा हूँ कि अब यह मछलियाँ क्या करेंगी?"

"तो आर्य ! (हम) क्या करें ?"

"यदि तुम मेरा कहना करो, तो मैं तुम्हें एक एक करके चोंच से पकड़ पंच-वर्ण के कमलों से आच्छन्न, एक महातालाब में ले जाकर छोड़ आऊँ।"

"आर्य! प्रथम कल्प से लेकर (आज तक) मछिलयों की चिन्ता (=हित) करने वाला (कोई) बगुला नहीं हुआ। क्या तू हमें एक एक करके खाना चाहता है?"

"मैं अपने पर विश्वास करने वालों को—तुम्हें—नहीं खाऊँगा: लेकिन यदि मेरी तालाब के होने की बात पर विश्वास न हो, तो मेरे साथ एक मछली को (पहले) तालाब देखने के लिए भेजो।"

मछिलयों ने उसकी बात पर विश्वास कर, यह जल और स्थल दोनों जगहों पर समर्थ है (सोच) एक काणी महामछिली दी; और कहा इसे ले जाओ। उसने उसे ले जाकर, तालाब में छोड़ दिया; और सब तालाब को दिखा कर, फिर (वापिस) लाकर उन मछिलयों के पास छोड़ दिया। उसने उन मछिलयों से तालाब के सौन्दर्य (सम्पत्ति) की प्रशंसा की। उन्होंने उसकी बात सुन, जाने की इच्छुक हो, (बगुले से) कहा—"अच्छा! आर्य! हमें लेकर चलो।"

बगुला पहले उस काणे महामत्स्य को तालाब के किनारे ले जाकर, तालाब दिखा कर, तालाब के किनारे उत्पन्न वहण-वृक्ष पर जा बैठा। फिर उस (मछली) को शाखाओं के बीच में डाल, चोंच से कोंच कोंच कर मारा, और मांस खा (मछली के) काँटों को वृक्ष की जड़ में डाल दिया। फिर जाकर 'उस मछली को मैं छोड़ आया। अब दूसरी आये' (कह), इस उपाय से एक एक को ले जा, सब को खाकर, आकर देखा तो वहाँ एक भी बाकी न थी।

केवल एक केकड़ा वहाँ बाकी रह गया था। बगुले ने उसे भी खाने की इच्छा से कहा—"भो कर्कटक! मैं उन सब मछलियों को ले जाकर महातालाब में छोड़ आया। आ तुझे भी ले चलूंगा।"

"ले कर जाते हुए, मुझे कैसे पकड़ोगे ?"

"डस कर (=चोंच में पकड़ कर) लेकर जाऊँगा।"

"तू इस प्रकार ले जाते हुए, मुझे गिरा देगा। मैं तेरे साथ न जाऊँगा।" "डर मत! मैं तझे अच्छी प्रकार पकड़ कर ले जाऊँगा।"

केकड़े ने सोचा— "इसने मछिलयों को (तो) तालाब में ले जाकर नहीं छोड़ा है। यदि मुझे तालाब में ले जाकर छोड़ देगा, तो इसमें इसकी कुशल है; यदि नहीं छोड़ेगा, तो इसकी गर्दन छेद कर, इसका प्राण हर लूंगा।"

सो उसने कहा—"सौम्य बगुले! तू ठीक से न पकड़ सकेगा। लेकिन हमारा जो पकड़ना होता है, वह पक्का होता है। इसलिए यदि मुझे अपने डंक से तू अपनी गर्दन पकड़ने दे, तो तेरी गर्दन को अच्छी तरह पकड़े, मैं तेरे साथ चलूँगा। उसने उसकी ठगने की इच्छा को, 'न जानते हुए' 'अच्छा' कह, स्वीकार किया। केकड़े ने अपने डंक से, लोहार की संडासी की तरह, उसकी गर्दन को अच्छी तरह पकड़ कर कहा—"अब चल।" वह उसे ले जाकर, तालाब दिखाकर वरुण-वृक्ष की ओर उडा।

केकड़े ने कहा—"मामा! तालाब तो यहाँ है; लेकिन तू यहाँ से ले जा रहा है।" बगुले ने कहा—"मालूम होता है कि तू समझता है कि 'मैं प्यारा मामा और तू मेरी बहन का प्रिय-पुत्र है' कह उठाए फिरते हुए मैं तेरा दास हूँ। देख इस वरुण-वृक्ष के नीचे पड़े (मछलियों के) काँटों के ढेर को। जैसे मैं इन सब मछलियों को खा गया; वैसे ही तुझे भी खाऊँगा।"

केकड़े ने उत्तर दिया—"यह मछिलयाँ अपनी मूर्खता से तेरा आहार हुईं।
मैं तुझे अपने को खाने न दूंगा। िकन्तु तेरा ही विनाश करूँगा। तू अपनी मूर्खता
के कारण नहीं जानता कि तू मूझसे ठगा गया। मरना होगा तो दोनों मरेंगे।
देख, मैं तेरे सिर को काट कर भूमि पर फेंक दूंगा।" (कह) उसने संडासी को तरह
अपने डंक से उसकी गर्दन भींची। बगुले ने चौड़े मुंह, आँखों से आँसू गिराते हुए
मरने से भयभीत हो कहा—"स्वामी! मुझे जीवन दे। मैं तुझे नहीं खाऊँगा।"

"यदि ऐसा है, तो उतर कर मुझे तालाब में छोड़।"

उसने रुक कर, तालाब पर ही उतर, केकड़े को तालाब के किनारे कीचड़ पर रक्खा। केकड़ा, कैंची से कुमुद की डंटल काटने की तरह, उसकी गर्दन काट कर पानी में घुस गया। वरुण-वृक्ष के देवता ने उस आश्चर्य को देख, साधुकार देते हुए, (तथा) वन को उन्नादित करते हुए, मधुर स्वर से यह गाथा कही—

# नाच्यन्त निकतिप्पञ्जो निकत्या सुखमेघति, आराधेति निकतिप्पञ्जो बको कक्कटकामिव।।

[धूर्त-बुद्धि (आदमी) अपनी अधिक धूर्तता से सदैव सुख नहीं पा सकता। धूर्त-बुद्धि (अपने किये का फल) भोगता है, जैसे वगुले ने केकड़े (के द्वारा)।

नाच्चन्त निकतिप्पञ्जो निकत्या सुखमेषति, निकति कहते हैं ठगी को ।
निकतिप्पञ्जो, ठगने वाला आदमी (=धूर्त) उस धूर्तता से (=उस ठगी से);
न अच्चनतं सुखमेषति, सदैव सुख में प्रतिष्ठित नहीं रह सकता, अवव्य ही विनाश को प्राप्त होता है। आराषेति=प्राप्त करता है। निकतिप्पञ्जो, धूर्तता सीखा हुआ आदमी—पापी आदमी, अपने किये पाप-कर्म का फल पाता है, भोगता है। कैसे? बको कक्कटकामिव, जैसे बगुले ने केकड़े से गर्दन छिदवाई; इसी प्रकार पापी पुरुष इस जन्म में, वा अगले जन्म में, अपने किये पाप के फलस्वरूप, मय का भागी होता है। इस अर्थ को प्रकाशित करते हुए, महासत्त्व ने वन को उन्नादित करते हुए धर्मोपदेश किया।

शास्ता ने 'भिक्षुओ ! न केवल अभी ग्रामवासी चीवर वाले (भिक्षु) ने इसे ठगा, पूर्व जन्म में भी ठगा है' कह, इस घर्म-देशना को ला, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिखाया। उस समय का वह बगुला (अब का) जेतवन वासी चीवर-वाला हुआ। केकड़ा (अब का) ग्रामवासी चीवर-वाला। वृक्ष-देवता तो मैं ही था।

#### ३६. नन्द जातक

"मङ्गे सोवण्णयो रासि . . . " यह गाथा, शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, सारिपुत्र स्थविर के शिष्य के बारे में कही।

#### क. वर्तमान कथा

वह भिक्षु सुभाषी था, बात सह लेने वाला था, और वड़े उत्साह से स्थिवर की सेवा करता था। एक समय (सारिपुत्र) स्थिवर, शास्ता की आजा ले, चारिका करते हुए, दक्षिणागिरि' जनपद पहुँचे। वहाँ पहुँच कर वह भिक्षु अभिमानी हो गया। स्थिवर का कहना नहीं मानता था। 'आवुस! यह कर' कहने पर स्थिवर का विरोधी हो जाता था। स्थिवर उसका आशय (=वित्त की बात) न समझते (=जानते)। वह वहाँ चारिका कर, फिर (वािपस) जेतवन लौट आये। स्थिवर के जेतवन-विहार पहुँचने के समय से वह भिक्षु फिर पूर्ववत् हो गया। स्थिवर ने शास्ता से निवेदन किया— "भन्ते। मेरा एक शिष्य एक स्थान पर (रहते समय) सौ (मुद्रा) के खरीदे हुए गुलाम की तरह रहता है, दूसरे स्थान पर (रहते हुए) अभिमानी हो, 'यह कर' कहने पर विरोधी हो जाता है।" शास्ता ने कहा— "सारिपुत्र! इस भिक्षु का यह स्वभाव अब ही नहीं है, यह पहले भी एक स्थान पर तो सौ (मुद्रा) से खरीदे गुलाम की तरह रहता था; दूसरे स्थान पर प्रतिपक्षी, (प्रति-)शत्रु हो जाता था।" यह कह स्थिवर के याचना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कहीं—

#### ब्र. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व ने एक कुटुम्ब में जन्म लिया। एक गृहस्थ उसका मित्र था। गृहस्य अपने

<sup>&#</sup>x27;राजगृह के आस-पास।

बूढ़ा था, लेकिन उसकी स्त्री तरुण थी। उसको स्त्री से एक पुत्र पैदा हुआ। उसने सोचा—"(कदाचित्) यह तरुण स्त्री, मेरी मृत्यु के बाद किसी दूसरे पुरुष को लेकर, इस धन को नष्ट कर दे। मेरे पुत्र को न दे। सो, मैं इस धन को पृथ्वी में गाड़ दूं।" (यह सोच) घर के नन्द नामक नौकर को ले, जंगल में जा, एक स्थान पर धन को गाड़, उसको बता कर कहा—"तात! नन्द! मेरे मरने पर, मेरे पुत्र को यह धन बता देना। उसकी ओर से लापरवाह न होना।" (इस प्रकार) उपदेश दे कर मर गया।

क्रम से उसका पुत्र बड़ा हो गया। माता ने कहा—"तात! तेरे पिता ने नन्द को ले जाकर धन गाड़ा था। सो, उसे मँगवाकर कुटुम्ब को पाल!" उसने एक दिन नन्द से पूछा—"मामा! क्या मेरे पिता ने कुछ धन गाड़ा है?"

"स्वामी! हौ!"

"वह कहाँ गड़ा है?"

"स्वामी! जंगल में।"

"तो चलें" कह, कुदाल टोकरी ले, जहाँ घन गड़ा था, वहाँ पहुँच कर पूछा— "मामा! घन कहाँ है?"

नन्द ने धन के ऊपर जाकर, उस पर खड़े हो, धन के कारण अभिमानी हो कुमार को गाली दी—"अरे! दासीपुत्र! चेटक! यहाँ तेरा धन कहाँ से आया?"

कुमार ने उसके कटोर वचन को सुन कर, अनसुने की तरह कहा—"तो चलें।"

उसको साथ ले, लौट कर, फिर दो तीन दिन गुजरने पर गया। नन्द ने वैसे ही गाली दी।

कुमार ने उसके साथ कठोर बात न बोल लौट कर सोचा—"यह दास, 'इस बार धन बता दूंगा' कह कर जाता है। लेकिन (वहाँ) जाकर गाली देता है। न मालूम, इसका क्या कारण है? मेरे पिता का एक कुटुम्बिक मित्र है। उसे पूछ कर, (इसका कारण) मालूम करूँगा।" (यह सोच) बोधिसत्त्व के पास जा, सब हाल कह पूछा—" तात! क्या कारण है?

बोधिसत्त्व ने, "तात ! जिस स्थान पर खड़ा होकर नन्द गाली बकता है, उसी स्थान पर तेरे पिता का धन है। इसलिए जब नन्द तुझे गाली दे, तो 'आ रे! दास! क्या गाली बकता है' कह, उसे खैंच, कुदाली ले, उस स्थान को खोद

कुल सं प्राप्त धन को निकाल, दास से उठवा कर, "(घर) ले जाना" कह, यह गाथा कही-

# मञ्जे सोवण्णयो रासि सोवण्णमाला च नन्दको, यत्य दासो आमजातो ठितो यत्लानि गज्जित ॥

[जहाँ पर आम दासी-पुत्र नन्दक खड़ा हो कर कठोर शब्दों की गर्जना करता है, मैं समझता हूँ (वहीं) स्वर्णमय (आभरणों) का ढेर है, वहीं सोने की माला (है)।]

मञ्जे ऐसा मैं मानता हूँ। सोवण्णयो, सुन्दर वर्ण होने से सोवण्ण (वस्तुयें)। वह कौन कौन सी ? चाँदी, मिण, सोना, मूंगा आदि रत्न । इस स्थान में 'सोवण्ण' से इन सब का मतलब है। उनका ढेर, सोवण्ण का ढेर। सोवण्णमालाच, तेरे पिता के पास, जो सुवर्ण माला थी, वह भी मैं मानता हूँ कि यहीं है। नन्दको, यत्य दासो जिस स्थान पर दास नन्दक खड़ा है; आमजातो, हाँ (= आम) मैं दासी हूँ, इस प्रकार दासत्व के भाव को प्रगट करने वाली दासी का पुत्र। ठितो युल्लानि गज्जति, वह जिस स्थान पर खड़ा हो कर स्थूल (वचन) = कठोर वचन बोलता है, वहीं, मैं समझता हूँ कि तेरा कुल-धन है।

बोधिसत्त्व ने कुमार को धन लाने का उपाय बताया। कुमार बोधिसत्त्व को प्रणाम कर घर गये; और फिर नन्द को ले, घन के गड़े होने की जगह गये। और जैसे कहा था, वैसे ही किया। फिर उस घन को ला, कुटुम्ब को पाला। वह बोधिसत्त्व के उपदेशानुसार दान आदि पुण्य करके, जीवन की समाप्ति पर, यथाकर्म (परलोक) सिधारा।

बुद्ध ने, 'पहले भी इस (भिक्षु) का यही स्वाभाव था' कह, यह धर्मदेशना ला, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिखाया। उस समय का नन्द (अब का) सारिपुत्र का शिष्य था। लेकिन पण्डित-कुटुम्बिक तो मैं ही था।

# ४०. खदिरंगार जातक

"कामं पतामि निरयं...." यह गाथा शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, अनाथपिण्डिक के सम्बन्ध में कही।

#### क. वर्तमान कथा

अनायपिण्डिक ने केवल विहार बनवाने के लिए ही चौवन करोड़ धन, बुद्धशासन के निमित्त त्याग दिया=बिखेर दिया। वह तीन रत्नों (=बृद्ध, धर्म, संघ) को रत्न समझ, और किसी (रत्न) को रत्न ही न समझ, शास्ता के जेतवन में विहार करने के समय, प्रति दिन तीन बार दर्शनार्थ जाता था। एक बार प्रात:-काल ही जाता, दूसरी बार जलपान करके जाता, तीसरी बार शाम को जाता। और भी बीच बीच में जाता ही था। जाते समय 'सामणेर' वा अन्य बच्चे मेरे हाथ की ओर देखेंगे कि क्या ले कर आया है' सोच वह कभी खाली हाथ नहीं गया । प्रातःकाल जाते समय यवागु लिवा कर जाता, जलपान करके जाते समय घी, मक्खन, मधु, गुड़ आदि और शाम को जाते समय गन्ध, माला, वस्त्र आदि ले कर जाता । इस प्रकार प्रतिदिन परित्याग करते करते इसने कितना परित्याग किया. इसका (कोई) माप नहीं। बहुत से व्यापारियों ने भी, हाथ की लिखित देकर, इससे अट्टारह करोड़ घन ऋण लिया था। महासेट्ठी उनसे वह घन नहीं मेंगवाता था। और भी, इसका कूलायत अट्रारह करोड़ धन नदी के किनारे गाड़ा हुआ था। जल-वायु से नदी के कुल के ट्टने से वह समुद्र में बह गया। वहाँ वे लोहे की गागरें, जैसी की तैसी मुहर लगी हुई, समुद्र में बहती घूमती थीं। और, इसके घर में पाँच सौ भिक्षुओं को नित्यभात बँघा ही था। सेठ का घर भिक्ष्मंघ के लिए चीरस्ते पर खोदी गई पूष्करिणी की तरह था। वह सब भिक्षओं के लिए माता-पिता तल्य

'भिक्षु बनने से पूर्व 'ब्रह्मवारी' की अवस्था।

था। सो, उसके घर, सम्यक् सम्बुद्ध भी जाते, अस्सी महास्थिवर भी जाते, शेष जाने वाले भिक्षुओं की तो गणना ही न थो। वह घर सात तल्लों का और सात हथोि है यों वाला था। उसकी चौथी हथोढ़ी में एक मिथ्या-धारणा वाली देवी रहती थी। सम्यक् सम्बुद्ध के घर में प्रवेश करते समय वह अपने कोठे (=िवमान) पर बैठी न रह सकती थी। बच्चों को साथ ले उतर कर, वह जमीन पर खड़ी होती। अस्सी महास्थिवर तथा अन्य स्थिवरों के भी प्रविष्ट होते, तथा निकलते समय उसे वैसा ही करना पड़ता। उसने सोचा: जब तक श्रमण गौतम, अथवा उसके श्रावक इस घर में आते-जाते रहेंगे, तब तक मुझे सुख नहीं। मैं नित्य-प्रति उतर उतर कर जमीन पर नहीं खड़ी हो सकती, सो मुझे ऐसा (प्रबन्ध) करना चाहिए, जिसमें ये (लोग) इस घर में प्रवेश न करें।

सो एक दिन वह लेटे हुए महाकर्मचारी के पास जाकर, (अपना) प्रकाश फैला कर खड़ी हो गई। "यहाँ कौन है?" पूछने पर उत्तर दिया, "मैं चौथी डियोड़ी में रहने वाली देवी हूँ।"

"किस लिए आई है ?"

"क्या तुम सेठ की करनी को नहीं देखते? वह अपने भविष्य का कुछ भी स्याल न कर, धन ले जा कर, केवल श्रमण गौतम की पूजा करता है। घन को न स्यापार में लगाता है, न कर्मान्त (≕खेती) में। तुम सेठ को उपदेश दो, जिससे वह अपने काम में लगें; जिससे श्रावकों सहित श्रमण गौतम, इस घर में प्रवेश न किया करें।"

उस (= महाकर्मचारी) ने उत्तर दिया— "मूर्ख देवी! सेठ जो घन खर्च करता है, वह कल्याणकारी बुद्ध-शासन के लिए खर्च करता है। यदि वह मेरी चोटी पकड़ कर मुझे बेच भी देगा, तो भी मैं कुछ न कहुँगा। तूजा।"

इसी तरह, एक दिन, उसने सेठ के पुत्र को जाकर उपदेश दिया। सेठ के पुत्र ने भी उसे पूर्वोक्त प्रकार से झाड़ बताई। सेठ को तो वह जाकर, कुछ कह ही न सकती थी।

सेठ के निरन्तर दान देते रहने से, व्यापार न करने के कारण आमदनी कम हो जाने से, धन में बहुत न्यूनता आ गई। (और) ऐसे ही कम से होते रहने से, उसके दरिद्र हो जाने पर, उसके पहनने के वस्त्र, बिस्तर, भोजन आदि भी पूर्व-सदृश न रहे। ऐसा होने पर भी, वह भिक्षसंघ को दान देता, लेकिन हां, अब प्रणीत (आहार) न दे सकता। एक दिन वन्दना करके बैठे उसे, शास्ता ने पूछा— "गृहपति! तुम्हारे घर से दान दिया जाता है?"

"भन्ते! दिया जाता है, लेकिन वह होता है (केवल) कणी का चावल और मट्ठा।"

गृहपित ! 'मैं रूखा-सूखा दान दे रहा हूँ' सोच संकुचित न हो, प्रसन्न (=पितत्र) चित्त से बुद्धों, प्रत्येक-बुद्धों तथा बुद्ध-श्रावकों को दिया हुआ दान रूखा-सूखा दान नहीं होता, क्यों ? (उसका) बड़ा फल होने से। चित्त प्रसन्न (=पितत्र) रख सकने वाले का दान 'रूखा-सूखा-दान' नहीं होता— यह इस प्रकार जानना चाहिए—

नित्य चित्ते पसन्निह् अप्पिका नाम दिक्लणा, तथागते वा सम्बद्धे अथवा तस्स सावके।। न किरित्य अनोमदिस्सिमु पारिचरिया बुढेसु अप्पिका, मुखाय अलोणिकाय च पस्स फलं कुम्मासिपिण्डया।।

[चित्त प्रसन्न हो, तो तथागत=सम्बुद्ध अथवा उसके श्रावक को दी गई दिक्षणा 'योड़ी' नहीं होती। और न ही अनोमदर्शी आदि बुद्धों की हुई सेवा (=पारिचरिया) "थोड़ी" होती है। सूखे, अलूणे, कुल्माश-पिण्ड के (ही दान के) फल को देख।]

उसे और भी कहा कि हे गृहपित ! तू अपना 'रूखा-सूखा' दान देता हुआ ही आठ आयं पुद्गलों को दे रहा है;—लेकिन वेलाम (ब्राह्मण) के जन्म में उत्पन्न होने के समय, सारे जम्बुद्धीप के हलों को रुकवा कर सात रत्न देते हुए, पांच महा निदयों को एक साथ, एक प्रवाह करने की तरह (चित्त को प्रसन्नता से भरकर) महादान देने के समय, कोई त्रिशरण-गत वा पञ्च-शील रक्षक (=सदाचारी) न मिला। इस प्रकार दान का अधिकारी पुद्गल मिलना भी दुर्लभ है। सो "मेरा दान रूखा-सूखा है" समझ, तू संकुचित मत हो। यह कह वेलामसूत्र कहा।

सो वह देवी (यद्यपि) पहले सेठ के साथ बात भी न कर सकती थी, (तो भी) अब सेठ के दुर्गति-प्राप्त होने से, '(शायद) वह मेरी बात मान ले' सोच, आघी रात

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>यह सूत्र त्रिपिटक में नहीं मिला।

के समय, (सेठ के) शयनागार में प्रविष्ट हो, (अपना) प्रकाश फैला आकाश में सड़ी हुई।

सेठ ने उसे देख कर पूछा--- "यह कौन है ?"

"सेठ! मैं चौथी डघोढ़ी में रहने वाली देवी।"

"किस लिए आई है?"

"तुझे नेक-सलाह देने की इच्छा से।"

"अच्छा! तो कह।"

"बड़े सेठ! तू भविष्य की चिन्ता नहीं करता। बेटे-बेटी की ओर नहीं देखता। तूने श्रमण गौतम के शासन के लिए बहुत घन खर्च कर दिया। सो, तू चिरकाल तक धन खर्च करते रहने से तथा (खेती आदि) नवीन कर्मान्तों के न करने से, श्रमण गौतम के कारण निर्धन हो गया। ऐसा होने पर भी तू श्रमण गौतम (का पीछा) नहीं छोड़ता। आज भी श्रमण तेरे घर में आते ही हैं। जो कुछ वह ले गये, सो अब वापिस नहीं मँगवाया जा सकता; वह ले जायें। लेकिन अब से , तू श्रमण गौतम के पास जाना, और उसके श्रावकों को इस घर में आने देना—बन्द कर दे। (चलते चलते जरा) हक कर भी, श्रमण गौतम को बिना देखे, (अपने व्यापार और वाणिज्य को करते हुए, (अपने) कुटुम्ब को पाल।"

उसने उसे पूछा—"जो नेक-सलाह तू मुझे देना चाहती है, वह यही है ?" "हाँ! यही है।"

"तुझ जैसे (=वैसे) सौ, हजार (और) लाख देवताओं (के उपदेश) से भी मैं हिलने वाला नहीं। दस-बल (-धारी) के प्रति मेरी श्रद्धा सुमेरु पर्वत की तरह अचल (है), सुप्रतिष्ठित (है)। मैंने कल्याण-कारी (त्रि-) रत्न-शासन के लिए जो धन खर्च किया है, उसे तूने 'अनुचित' कहा। तूने बुद्ध-शासन को दोष दिया। इस प्रकार की अनाचारिणी, दुश्शीला और मनहूस के साथ मैं एक घर में नहीं रह सकता। निकल, मेरे घर से, शीघ्र निकल और (किसी) दूसरी जगह जा।"

श्रोतापन्न, आर्य-श्रावक (अनाथपिण्डक) की बात सुन कर, न ठहर सकने के कारण, वह अपने निवास-स्थान पर गई और बच्चों को हाथ से पकड़े हुए, (वहाँ से) निकल आई। (लेकिन) निकल कर, अन्य निवास-स्थान न मिलने के कारण, 'सेट से क्षमा माँग, वहीं रहूँगी' सोच, नगर-रक्षक देवपुत्र के पास जा, उसे प्रणाम कर, खड़ी हुई।

'किस लिए आई?' पूछने पर, वह बोली—''स्वामी! मैंने बिना सोचे समझे, सेठ को (कुछ) कह दिया। उसने कुद्ध हो, मुझे निवास-स्थान से निकाल दिया। सेठ के पास ले जा, उससे क्षमा दिलवा मुझे रहने के लिए स्थान दिलवाइए (=दीजिए)।"

"तूने सेठ को क्या कहा?"

"स्वामी! मैंने सेठ को कहा कि अब से बुद्ध-उपस्थान (==सेवा), संघ-उपस्थान मत करो। श्रमण गौतम को घर में मत आने दो।"

"तूने अनुचित कहा। (बुद्ध-) शासन की निन्दा की। मैं तुझे लेकर सेठ के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकता।"

वह, उससे कुछ सहायता न पा, चारों महाराजाओं के पास गई। उनसे भी वैसा ही इनकार मिलने पर शक देवेन्द्र के पास जा, वह हाल कह, बड़ी नम्रता से याचना करने लगी—"हे देव! निवास-स्थान न मिलने से, मैं बच्चों को हाथ से पकड़े पकड़े, अशरणा हो घूमती हूँ। अपनी कृपा से, मुझे निवास-स्थान दिलवाइये।"

उसने भी कहा—"तूने अनुचित किया जो बुद्ध-शासन की निन्दा की ! मैं भी तेरे पक्ष में सेठ के साथ बातचीत तो नहीं कर सकता; लेकिन एक ऐसा उपाय बताता हैं कि जिससे सेठ क्षमा कर दे।"

"अच्छा ! देव ! कहें।"

"मनुष्यों ने तमस्सुक देकर सेठ के हाथ से अट्ठारह करोड़ (की) संख्या में घन लिया है। तू सेठ के मुनीम (=आयुक्तक) का भेष बना, िकसी को बिना जनाये, उन लेखों को ले, कुछ यक्ष तरुणों के साथ, एक हाथ में लेख और एक हाथ में कलम लेकर, उन (आदिमयों) के घर जा; और घर के बीच में खड़ी हो, अपने यक्ष-बल (=आनुभाव) से उन्हें डरा, 'यह तुम्हारे लेख हैं। हमारे सेठ ने अपने ऐस्वयं के समय में तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वह निर्धन (दुर्गति-प्राप्त) हो गया है। तुमने जो कार्षापण लिए हैं सो दो' (कह) अपनी यक्ष-पन की सामध्यं दिखा कर, वह सब अट्ठारह करोड़ सोना वसूल (=साध) कर सेठ के खाली कोठे को भर। दूसरे अचिरवती' नदी के किनारे गड़ा धन, नदी-कूल के टूट जाने से समृद्र में बह

<sup>&#</sup>x27; रापती।

गया है, उसे भी अपने सामर्थ्य से लाकर, खाली कोठे भर। और भी, अमुक स्थान पर बिना मलकीयत का अट्टारह ही करोड़ धन है, उसे भी ला कर खाली कोठे भर। इस चौवन करोड़ धन से इन खाली कोठों को भरने से दण्ड-कर्म कर के, महासेठ से क्षमा माँगना।"

वह 'देव ! अच्छा' कह, उसके कथन को स्वीकार कर, तदनुसार सब धन लाकर, आधी रात के समय, सेठ के शयनागार में प्रविष्ट हो, (अपना) प्रकाश फैला, आकाश में खड़ी हुई।

"यह कौन है ?" पूछने पर बोली—"सेठ जी ! मैं तुम्हारी चौथी डघोढ़ी में रहने वाली अंधी-मूर्ख देवी हूँ। मैंने अपनी महामोह (भरी) मूढ़ता के कारण, बुढ़-गुणों को न जानकर, पिछले दिनों में आपसे (जो) कुछ कहा, मेरे उस दोष को क्षमा करें। मैंने देवेन्द्र शक्त के कथनानुसार आपका ऋण वसूल (—साध) कर अट्ठारह करोड़; समुद्र में बहा हुआ अट्ठारह करोड़, जिस किसी स्थान में बिना मलकीयत का अट्ठारह करोड़; —इस प्रकार चौवन करोड़ लाकर, खाली कोठों को भरने से, दण्ड चुका दिया; जेतवन विहार के (निर्माण) में जितना धन खर्च हुआ, उतना एकत्र कर दिया। निवास-स्थान न मिलने से मैं कष्ट पा रही हूँ। सेठ जी ! मैंने अज्ञान से जो (भूल) कर दी, उसे क्षमा करें।"

अनाथिपिण्डक ने, उसकी बात सुन, यह कहती है—'मैंने दण्ड भुगत लिया, और अपने दोष को स्वीकार करती हूँ' सोच विचार किया कि इसे सम्यक् सम्बुद्ध के पास ले चलना चाहिए; इसका ख्याल कर तथागत अपने गुणों को जनायेंगे। सो उसे कहा, "अम्म! देवी! यदि तू मुझसे क्षमा प्रार्थना करना चाहती है, तो शास्ता के सम्मुख क्षमा-प्रार्थना करना।"

"अच्छा! ऐसा करूँगी; लेकिन मुझे शास्ता के पास ले चलना।" उसने अच्छा' कह, रात्रि समाप्त होने पर प्रातःकाल ही उसे ले, शास्ता के पास जा, शास्ता को उसका सब किया-कराया कह सुनाया। शास्ता ने, "हे गृहपित! जब तक पाप-कर्म करने वाले का पाप पकता नहीं है, तब तक वह सुख भोगता है, लेकिन जब उसका पाप-कर्म पकता है (=फल देता है), तब से वह दुःख ही दुःख भोगता है। (इसी प्रकार) जब तक पुण्य-कर्म (=भद्र) करने। वाले का पुण्य पकता नहीं, तब तक वह दुःख भोगता है, लेकिन जब उसका पुण्य-कर्म पकता है, तब से वह सुख ही सुख भोगता है" कह, धम्मपद की इन दो गाथाओं को कहा—

पापोपि पस्सिति भद्रं याव पापं न पच्चिति, यदा च पच्चिति पापं अथ पापो पापानि पस्सिति ॥ भद्रोपि पस्सिति पापं याव भद्रं न पच्चिति, यदा च पच्चिति भद्रं अथ भद्रो भद्रानि पस्सिति॥

इन गाथाओं के (कहे जाने के) अन्त में, वह देवी श्रोतापत्ति-फल में प्रतिष्ठित हुई। उसने शास्ता के चक्रांकित चरणों में गिर कर कहा— "भन्ते! मैंने राग में अनुरक्त हो, दोष (=क्रोध) से दूषित हो, मोह से मूढ़ हो, अविद्या से अंधी हो, आपके गुणों को न जानने के कारण अप-शब्दों का प्रयोग किया, सो वह मुझे श्रमा करें।" शास्ता से क्षमा माँग, उसने सेठ से क्षमा माँगी।

उस समय अनाथिपिडक ने शास्ता के सम्मुख अपना गुण वर्णन किया— "भन्ते! यह देवी 'बुद्ध-सेवा आदि मत कर' (कह) मना करने पर भी, मुझे रोक नहीं सकी, 'दान नहीं देना चाहिए' कह रोकने पर भी, मैंने दान दिया ही। भन्ते! क्या यह मेरा गुण नहीं?"

शास्ता ने, "हे गृहपित ! तू श्रोतापन्न (है), आर्य-श्रावक (है), अचल श्रद्धा वाला (है), विशुद्ध-दृष्टि (=िवचार) है; यदि यह अल्प-शाक्य देवी तुझे (दान देनैं से) रोकने पर भी, नहीं रोक सकी, तो यह आश्चर्य (की बात) नहीं। आश्चर्य तो यह है कि बुद्ध के अनुत्पन्न हुए रहने पर (भी), (उनके) (ज्ञान) के अपरिपक्व रहने पर भी, पूर्व समय में पण्डितों ने, कामावचर-लोक के स्वामी मार (=शैतान) के आकाश में खड़े हो कर 'यदि दान दोगे, तो इस नरक में पकोगे' (कहते हुए) अस्सी हाथ गहरा अङ्गारों का ढेर दिखा कर 'दान मत दो' मना करने पर भी, पद्म की किल के बीच में खड़े हो कर दान दिया।" यह कह, अनाथिण्डिक के याचना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) बहादत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्व बाराणसी सेठ के घर में उत्पन्न हो, नाना प्रकार की सुख-सामग्री (=भोगों) में देव-कुमार की तरह परवरिश पा, कम से ज्ञान प्राप्त कर, सोलह वर्ष की ही आयु में सब शिल्पों में दक्ष हो गये। वे, पिता के मरने पर, सेठ का स्थान ग्रहण कर, नगर के चार द्वारों पर चार दान-शालायें, नगर के बीच में एक, अपने निवासस्थान के द्वार पर एक—छः दान-शालायें बनवा कर महादान देते, सदाचार की रक्षा करते तथा व्रत (=उपोसथ कर्म) रखते थे। सो एक दिन, प्रातःकाल का जल-पान करने के समय, बोधिसत्त्व के लिए नाना प्रकार के अग्र रसों से युक्त, मनोज भोजन लाने जाने पर, एक सप्ताह के बाद ध्यान से उठ कर, एक प्रत्येक-बुद्ध, भिक्षा माँगने के समय का ख्याल कर, 'आज मुझे (भिक्षा के लिए) बाराणसी सेठ के गृह-द्वार पर जाना चाहिए' (सोच,) नाग-लता की दातुन कर, अनोतप्त-दह (झील) पर मृह धो, मनोशिला तल पर खड़े हो (चीवर) पहन, काय-बन्धन (=पट्टी) बाँध, चीवर धारण कर, ऋदिमय-मिट्टी का बर्तन (=पात्र) ले आकाश से आकर, बोधिसत्त्व का भोजन लाये जाने के ठीक समय, (उसके) गृहद्वार पर आकर खड़े हुए।

बोधिसत्त्व ने उसे देखते ही, आसन से उठ, सत्कार कर सेवक की ओर देखा। (उसको) "स्वामी क्या कहँ?" पूछने पर कहा—"आर्य्य का पात्र लाओ।" उसी क्षण पापी मार ने थरीते हुए उठ कर 'इस प्रत्येक-युद्ध को आज से सात दिन पहले आहार मिला है, आज न मिलने पर, इसका विनाश हो जायगा सो, मैं इसका विनाश करूँगा और सेठ के दान देने में रुकावट डालूंगा' (सोच), उसी क्षण आकर देहली के बीच में अस्सी हाथ गहरा अङ्गारों से भरा गढ़ा बनाया। वह खदिर अङ्गारों से परिपूर्ण, प्रज्वलित, ज्योतिमान् गढ़ा, अवीची महा-नरक सदृश प्रतीत होता था। उसे बना कर, अपने आप आकाश में ठहरा। पात्र लेने के लिए जाने वाला आदमी उसे देखते ही भयभीत हो कर लौटा। बोधिसत्त्व ने पूछा—"तात! लौट क्यों आया?"

"स्वामी! आङ्गन (देहली) में जलते हुए, दहकते हुए अङ्गारों का बड़ा भारी गढ़ा है।" दूसरा, तदनन्तर तीसरा—इस प्रकार जितने आये, सभी भयभीत हो कर भाग गये।

बोधिसत्त्व ने सोचा—"आज वशवर्ती मार मेरे दान में रुकावट डालने के लिए उद्यत हुआ होगा। यह नहीं जानता कि मुझे सौ मार, हजार मार भी (मिल कर) नहीं हिला सकते। आज माल्म करूँगा कि मार में और मुझमें—हम दोनों में—कौन अधिक शक्तिशाली है, कौन अधिक प्रतापवान् है?" सो उसने जैसी की तैसी परोसी हुई थाली को अपने (सिर पर) ले, घर से निकल, अङ्गारों के गढ़े के

किनारे पर खड़े हो, आकाश की ओर देखते हुए, मार को देख कर पूछा—"तू कौन है?"

"मैं मार हूँ।"

"यह अङ्गारों का गढ़ा तुने बनाया है?"

"हाँ, मैंने।"

"किस लिए?"

"तेरे दान देने में रुकावट डालने के लिए, तथा प्रत्येक-बुद्ध का जीवन विनाश करने के लिए।"

बोधिसत्त्व ने, "न तो मैं तुझे अपने दान में रुकावट डालने दूंगा, और न मैं तुझे प्रत्येक-बुद्ध का जीवन विनाश करने दूंगा। मुझमें और तुझमें—दोनों में—कौन अधिक शिवतशाली है, इसकी आज परीक्षा करूँगा" (कह) अङ्गारों के ढेर के किनारे खड़े हो, "भन्ते प्रत्येक-वर-बुद्ध! मैं इस अङ्गारों के गढ़े में मुंह के बल (=िसर नीचे) गिरने पर भी, नहीं रुकूंगा, आप केवल मेरे दिए हुए भोजन को स्वीकार करें।" (कह) यह गाया कहीं—

# कामं पतानि निरयं उद्धरादो अवंसिरोः नानरियं करिस्सामि हन्द पिण्डं पटिगाह।।

[भले ही मैं, सिर नीचे, पैर ऊपर (होकर) इस नरक में क्यों न गिरूँ; लेकिन मैं अनार्य (कमं) न करूँगा। हन्त! आप मेरे पिण्ड-पात (=भिक्षान्न) को स्वीकार करें।]

गाथा का सारांश यह है—भन्ते प्रत्येक-वर-बृद्ध ! यदि मैं तुम्हें पिण्डपात (=भिक्षा) देते हुए, निश्चित रूप से भी इस नरक में पैर-ऊपर सिर नीचे (=निरयं उद्धपादो अवंसिरो) होकर गिरूँ (=पतामि); तो भी यह जो अदान है, अशील है, आर्थों (=श्रेष्ठ) का अकृत्य तथा अनार्थों का कृत्य होने से, अनार्थ कहलाता (=वुच्चिति) है, उस अनार्थ (-कर्म) को नहीं करूँगा (=न तं अनिरयंकरिस्सामि) हन्त (=हन्द) ! इस मेरी दी भिक्षा को ग्रहण करें (=िपच्डं पटिग्नह)। हन्त (=हन्द) केवल निपात है।

यह कह दृढ़-निश्चय पूर्वक बोधिसत्त्व, भोजन की थाली को ले, अङ्गारों के गढ़े के ऊपर से चले। उसी समय, अङ्गारों के अस्सी हाथ गहरे गढ़े के तल के ऊपर ही ऊपर, (छ पद्यों के अतिरिक्त) एक सातवें महापद्म ने उत्पन्न हो कर, बोधिसत्त्व के पैरों को स्पर्श किया। फिर एक महा-तूम्बा भर रेणु उठी। और उसने महासत्व के सिर पर से गिर कर, उसके सारे शरीर को स्वर्ण-चूर्ण से आकीर्ण की तरह कर दिया। उसने पद्म की कली में खड़े हो कर नाना (प्रकार के) अग्र रसों (से युक्त) भोजन, प्रत्येक-बुद्ध के पात्र में रक्खा। प्रत्येक-बुद्ध, उसे स्वीकार कर, (दान-) अनुमोदन कर, पात्र को आकाश में फेंक, जन (-समूह) के देखते ही देखते अपने आप भी ऊपर जाकर, नाना प्रकार की बादलों की पंक्तियों को मदित करते हुए से, हिमवन्त को चले गये। मार भी पराजित हो, दु:खित-चित्त अपने निवास-स्थान को चला गया। बोधिसत्त्व पद्म की कली में खड़े ही खड़े, जन (-समूह) को दान-शील आदि की बड़ाई कर के, धर्मोपदेश दे, जनसमूह के साथ ही, अपने निवास-स्थान में प्रविष्ट हो जीवित रहते, दानादि पुण्य-कर्म करते हुए, कर्मानुसार (पर-लोक) गए।

बुद्ध ने, 'गृहपित ! यह आश्चर्य (की बात) नहीं कि तू दृष्टि (=िवचार) सम्पन्न होकर, उस देवी (के उपदेश) से चञ्चल (=किम्पत) नहीं हुआ, पूर्व पिण्डितों का कृत्य ही आश्चर्य-कारक हैं' (कह), इस धमंदेशना को ला मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिखाया। उस समय के प्रत्येक-बुद्ध तो वहीं परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। मार को पराजित कर, पद्म-कली में खड़े हो प्रत्येक-बुद्ध को भिक्षा देने वाला बाराणसी सेठ तो मैं ही था।

# पहला परिच्छेद ५. अत्थकाम वर्ग

# ४१. लोसक जातक

"यो अत्यकामस्स..." यह गाथा, शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, लोसकतिस्स नामक स्थविर के बारे में कही।

# क. वर्तमान कथा

यह लोसकतिस्स नामक स्थविर कौन था? कोशल राष्ट्र में एक स्वकीय कुलनाशक, अलाभी (=जिसे कुछ न मिले), मछुआ-पुत्र भिक्षु । उसने (अपने) पूर्व-जन्म के स्थान से च्युत हो कोशल राष्ट्र में सहस्र घरों वाल मछुओं के एक गाँव में, एक मछ्वे की स्त्री की कोख में प्रवेश किया। उसके गर्भ में आने के दिन वे सहस्र परिवार जाल-हाथ में लेकर (मछली) ढूंढ़ने के लिए गए। उन हजार कुलों को नदी और तालाब आदि में एक छोटी सी मछली भी न मिली। उस समय से उन मछुओं की अवनित ही होती रही। उसी के गर्भ प्रवेश करने के समय से लेकर, वह गाँव, सात बार आग से जला, सात बार राजा से दण्डित हुआ। इस प्रकार दिन प्रति दिन (=क्रम से) दुर्गति को प्राप्त हो, उन्होंने सोचा--"पूर्व समय में हमें ऐसा नहीं (होता) था। लेकिन अब प्रति दिन अवनत हो रहे हैं। हमारे अन्दर कोई (एक) मनहूस (हो गया) होगा। हम दो भागों (=वर्गों) में बँट जायें।" सो, पाँच पाँच सौ कूल एक एक जगह हो गए। तब से, जिस हिस्से में उसके माता पिता थे, उसी की अवनित होने लगी, दूसरे की उन्नति । उन्होंने फिर उस कूल को भी दो में बाँट, और फिर उस (से अगले कुल) को भी दो में बाँट, इस प्रकार जब नक वह एक (मनहस) कूल ही अकेला रह गया, तब तक बाँट, "वही कुल मनहस है"—ऐसा मालुम कर, उसे थपेड़ कर निकाल दिया।

सो उसकी माँ ने बड़ी कठिनाई से दिन काटते हुए गर्भ के परिपक्व होने पर, एक स्थान पर प्रसव किया। अन्तिम शरीर-धारी (व्यक्ति) को नष्ट नहीं किया जा सकता। उसके हृदय में अर्हत्व का उपनिश्रय (=कारण) वैसे ही प्रकाशित रहता है, जैसे घड़े में दीपक। वह उस बालक को पाल, उसके भाग दौड़ कर चल सकने के समय, उसके हाथ में एक खोपड़ी दे 'पुत्र! एक घर में प्रवेश कर' (कह) उसके एक घर में प्रवेश करने पर, अपने भाग गई। वह उस दिन से, वहाँ अकेला ही भीख माँग, एक स्थान में पड़ा रहता था। न नहाता, न शरीर साफ करता, घूलि-पिशाच की तरह बड़ी कठिनाई से जीवन बिताता। इसी प्रकार, कम से सात वर्ष का होकर वह एक गृह-द्वार पर उक्खिल-घोवन फेंकने के स्थान पर पड़े हुए चावल के दानों को, कौए की तरह एक एक चुग कर खाता था।

श्रावस्ती में भिक्षा-चार करते समय धर्मसेनापित (=सारिपुत्र) ने, उसे देख 'इस प्राणी की दशा अत्यन्त करुणाजनक है, यह किस गाँव का रहने वाला है?' सोच, उसके प्रति मैत्री-भाव की वृद्धि कर, उसे बुलाया—"अरे! आ।" वह जाकर, स्थविर को प्रणाम कर, खड़ा हो गया। स्थविर ने उसे पूछा—"तू किस गाँव का रहने वाला है? तेरे माता-पिता कहाँ हैं?"

"भन्ते ! मैं प्रत्यय (=आवश्यक वस्तु)-रहित हूँ। मेरे माता-पिता हिम इसके कारण कष्ट पाते हैं" (सोच), मुझे छोड़ भाग गये।"

"तू प्रवाजित होगा?"

"भन्ते! मैं तो प्रवाजित हो जाऊँ, लेकिन मुझ दरिद्र (=कृपण) को कौन प्रवाजित करेगा?"

"मैं प्रवृजित करूँगा।"

"अच्छा! तो प्रकृजित कर लें।"

स्थिवर ने उसे खाद्य-भोज्य दे, विहार ले जा, अपने ही हाथ से नहला, प्रविजित कर, वर्ष सम्पूर्ण होने पर उपसम्पन्न किया। वृद्ध होने पर, वह लोसकितस्स स्थिवर कहलाया—अपुण्यवान् तथा अल्पलाभी हुआ। असाधारण दान में भी उसे पेट भर खाने को न मिला; उतना ही मिला, जितना जीवित रहने भर के लिए पर्य्याप्त हो। उसके पात्र में एक ही कड़छी यवागू डालने पर भी, उसका पात्र लवालव भरा

प्रतीत होता। सो, मनुष्य 'इसका पात्र भर गया' सोच, उससे आगे यवागू बाँटते। ऐसा भी कहते हैं कि उसके पात्र में यवागू डालने के समय, मनुष्यों के (ही) पात्र से यवागू अन्तर्घ्यान हो जाता। खाद्य आदि के सम्बन्ध में भी ऐसा ही (होता)। आगे चल कर, विदर्शना-भावना (=योग) की वृद्धि कर के अर्हत्व (नामक) अग्रफल में प्रतिष्ठित हो कर भी वह अल्पलाभी ही रहा। इस प्रकार कम से, उसके आयुसंस्कारों के नाश होने पर, उसका परिनिर्वाणविवस' भी आ गया।

धर्मसेनापित ने ध्यान लगा कर, उसके परिनिर्वृत्त होने की बात जान, 'यह लोसकितस्स स्थिवर आज परिनिर्वाण को प्राप्त होंगे; इसलिए मुझे चाहिए कि मैं उन्हें आज यथावश्यकता भोजन दूं' सोच, उसे साथ लेकर, श्रावस्ती में पिण्डपात के लिए प्रवेश किया। उस (लोसकितस्स) स्थिवर के साथ होने के कारण, इतने अधिक मनुष्यों की श्रावस्ती में, स्थिवर को किसी ने हाथ पसार कर, प्रणाम नक न किया। स्थिवर ने उसे, 'आयुष्मान्! जा कर आसनशाला में बैठें' (कह) भेज, अपने को जो आहार मिला था, उसे 'इसे लोसक को दो' कह कर भेजा। ले जाने वाले (आदमी) लोसक स्थिवर को भूल (उस आहार को) अपने ही खा गये।

स्थिवर के उठ कर विहार को जाते समय, लोसकितस्स स्थिवर ने जाकर. स्थिवर की वन्दना की। स्थिवर ने रुक कर खड़े ही खड़े पूछा—"आयुष्मान् तुम्हें भोजन मिला?" "भन्ते! नहीं मिला।" स्थिवर ने संवेग-प्राप्त हो समय की ओर देखा। (भोजन कर सकने) का समय बीत चुका था। स्थिवर 'आयुष्मान्! यही बैठें' कह लोसक स्थिवर को आसनशाला में बिठा (अपने) कोशल नरेश कं घर गये। राजा ने स्थिवर का पात्र लिवा, भोजन का असमय देख, पात्र को चार-मधुर पदार्थों से भरवा (स्थिवर को) दिलवाया।

स्थिवर, उसे ले जाकर, 'आयुष्मान् तिस्स! आओ, इन चतु-मघुरों का भोजन करों कह, पात्र को (अपने ही हाथ में) लिए खड़े रहे। लोसक स्थिवर के गौरव से, शर्म के मारे नहीं खाते थे। स्थिवर ने कहा—"आयुष्मान् तिस्स! आओ, मैं इस पात्र को लेकर खड़ा रहूँगा। तुम बैठ कर भोजन करो। यदि मैंने इस पात्र को हाथ से छोड़ दिया, तो (कदाचित्) इसमें कुछ न रहे।" सो आयुष्मान्

<sup>ै</sup> क्षीणाझवो के मरने को परिनिर्वृत्त होना कहते हैं। ै घी, मक्कन, राव तथा मधु।

लोसकितस्स स्थिवर ने अग्रेश्वर धर्मसेनापित के हाथ में पात्र लिए खड़े रहते चारों प्रकार के माध्यं का भोजन किया। स्थिवर के ऋदिबल के कारण, वह मोजन समाप्त नहीं हुआ। उस समय लोसकितस्स स्थिवर ने, जितना चाहिए था, उतना पेट भर भोजन किया। और उसी दिन वह उपाधि-रहित निर्वाण-धातु को प्राप्त हुए। सम्यक् सम्बुद्ध ने पास खड़े होकर शरीर की दाह-िकया करवाई। (शरीर-) धातु लेकर चैत्य बनाया गया।

उस समय धर्म-सभा में एकत्रित हुए भिक्षु, (आपस में) बैठे बैठे कहने लगे—
"आयुष्मानो ! लोसकितस्स स्थितर अपुष्यवान् (थे), अल्प-लाभी (थे), इस
प्रकार अपुष्यवान् अल्पलाभी ने किस प्रकार आर्य-धर्म (=अर्हत्व) प्राप्त कर
लिया ?" बुद्ध ने धर्म-सभा में जाकर पूछा—"भिक्षुओ ! बैठे क्या बातचीत कर
रहे हो ?" उन्होंने कहा "भन्ते ! यह बातचीत ।" बुद्ध ने, "भिक्षुओ ! इस भिक्षु ने
अपने आपको स्वयं ही अल्प-लाभी बनाया, और स्वयं ही अर्हत् । पूर्व-जन्म में औरों
की प्राप्ति में बाचक होने के कारण, यह अल्प-लाभी हुआ, और अनित्य, दुःख,
अनात्म—की विदर्शना युक्त भावना (=योगाम्यास) के फल-स्वरूप आर्यधर्मलाभी (=अर्हत्) हुआ" कह, पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व-काल में काश्यप सम्यक् सम्बुद्ध के समय में, एक भिक्षु एक गृहस्थ पर विशेष रूप से निर्भर हो, एक गाँव के निवासस्थान में रहता था। वह स्वभाव से ही सदाचारी (=शीलवान्) था, और योगाम्यास (=विदर्शना) में लगा रहता था। (उसी समय) एक क्षीणाश्रव स्थिवर, अपने कर्तव्यों की अवहेलना न कर, एक एक स्थान में ठहरते हुए, क्रम से उस भिक्षु के उपस्थापक गृहस्थ के ही गाँव में पहुँचे। गृहस्थ ने स्थिवर के उठने बैठने (=इर्या-पथ) पर ही प्रसन्न हो, (उनका) पात्र ले (उन्हें) घर में प्रवेश करा, अच्छी प्रकार भोजन खिला, कुछ धर्म-कथा सुन, स्थिवर को प्रणाम कर कहा—"भन्ते! हमारे समीप के विहार को जायें, हम शाम को आपके दर्शनार्थ आयेंगे।" स्थिवर विहार में जा, उसमें रहने वाले स्थिवर को प्रणाम कर और (उनसे कुशल क्षेम) पूछ कर एक ओर बैठे। उस (स्थिवर) ने भी उनसे कुशल-सेम सम्बन्धी बातचीत कर, पूछा—"आयुष्मान्! आज आपको मोजन मिला?" "हाँ मिला।" "कहाँ मिला?" "आपके ग्राम के गृहस्थी के घर

में।" यह कह कर, अपना शयनासन पूछ, (उसे) झाड़ सँवार कर, पात्र चीवर को ठीक से रख कर, ध्यान-सुख तथा फल-सुख से (समय) बिताते हुए बैठे।

उस गृहस्थ ने शाम को गन्ध-माला, (तथा) तेल-प्रदीप लिवा कर, विहार जाकर, निवासिक स्थविर को प्रणाम कर, पूछा—"भन्ते ! यहाँ एक आगन्तुक स्थविर आया है ?"

"हाँ! आया है।"

"इस समय कहाँ है?"

"अमुक शयनासन पर।"

वह उनके पास जाकर, प्रणाम कर, एक ओर बैठ, धर्म-कथा सुन, ठण्डा हो जाने पर, चैत्य और बोध (-वृक्ष) की पूजा कर, दिये जला कर, दोनों स्थिवरों को (भोजन के लिये) निमन्त्रित कर, लौट आया। स्थानीय स्थिवर ने सोचा— "यह गृहस्थ बदल रहा है। यदि यह भिक्षु इस विहार में रहेगा, तो यह (गृहस्थ) मेरी कुछ गिनती न करेगा।" (उसने) स्थिवर के प्रति मन में असन्तोष उत्पन्न कर, "मुझे ऐसा करना चाहिए, जिससे यह इस विहार में न बस सके"—इस विचार से उपस्थान-वेला (=सेवा के कृत्य करने) के समय, उनके आने पर, उनसे कुछ बात-चीत न की। क्षीणाश्रव स्थिवर ने उनके मन का विचार जान कर 'यह स्थिवर नहीं जानते कि मेरी न तो (भिक्षु-) गण में आसिक्त है, न (गृहस्थ-) कुल में सोचते हए, अपने स्थान पर जाकर, ध्यान-सुख और फल-सुख में समय बिताया।

अगले दिन स्थानीय भिक्षु अपने नाखून से (हलके से) घंटी बजा और नाखून से ही (आगन्तुक भिक्षु) के द्वार पर टक टक कर, (उस) गृहस्थ के घर गया। उसने उसका पात्र ले उसे बिछे आसन पर बिठा पूछा—"भन्ते! आगन्तुक स्थविर कहाँ है?"

"मुझे नहीं मालूम! तेरे उस कुलूपक' का हाल; घंटी बजाते, द्वार खट-खटाते भी मैं उसे नहीं जगा सका। कल तेरे यहाँ का प्रणीत-भोजन खाकर, हजम न कर सकने के कारण पड़ा सोता होगा; तेरी भी, जब श्रद्धा होती है, तो ऐसों पर ही होती है।"

क्षीणाश्रव स्थविर अपना भिक्षा माँगने का समय (आया) देख, शरीर

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>कुलूपक=कुल में आने जाने वाला

(पर के चीवर) को सँवार, पात्र चीवर ले, आकाश में उड़ कर अन्यत्र चले गये।

उस गृहस्थ ने स्थानीय स्थिवर को घी, मधु तथा शक्कर मिली खीर पिला कर, पात्र पर सुगन्धित-चूर्ण लगाकर, (उसे) फिर भर कर 'भन्ते! वह स्थिवर मार्ग चलने के कारण थके होंगे। यह (उनके लिए) ले जायें 'कह दिया। दूसरे ने बिना अस्वीकार किये, लेकर जाते हुए सोचा, "यदि वह भिक्षु इस खीर को पीयेगा, तो गर्टन से पकड़ कर निकालने पर भी न जायेगा; यदि मैं इस खीर को (किसी) आदमी को दूंगा, तो मेरा यह कर्म प्रगट हो जायगा; यदि पानी में उँड़ेलूंगा, तो पानी के ऊपर घी तैरेगा: यदि भूमि पर फेंकूंगा, तो कौओं के इकट्टे होने से पता लग जायगा। इसे कहाँ फेंकूं?" सोचते हुए, उसने एक आग जलते खेत को देख, अङ्गारों को हटा कर, (खीर को) वहाँ डाल, ऊपर अङ्गारों से ढक दिया, और विहार को चला गया। (विहार पहुँच कर), उस भिक्षु को न देख, सोचने लगा— "निश्चय से, वह क्षीणाश्रव भिक्षु मेरे अभिप्राय को जान कर किसी दूसरी जगह चले गये होंगे। अहो! मैंने इस पेट के कारण अनुचित किया।" (यह सोचने से) उमी समय, उसे बड़ा भारी पश्चात्ताप हुआ। तभी से वह मनुष्य प्रेत होकर, थोड़े ही समय बाद मर कर नरक में पैदा हुआ।

लाखों वर्ष नरक की आग में जल कर, बचे कर्म का फल भुगतने के लिए, उसने क्रम से पाँच सौ यक्ष योनियों में उत्पन्न होकर, एक दिन भी पेट भर कर भोजन न पाया। हाँ ! एक दिन गर्भ-मैल (=गर्भ से निकला मैल) पेट भर कर मिला। फिर पाँच-मौ जन्मों में कुत्ता हुआ। तब भी एक दिन (किसी की) उल्टी (वमन) पेट भर कर मिली। बाकी समय में उसको कभी भी पेट भर कर खाने को न मिला। कुत्ते की योनि से च्युत होकर, काशी राष्ट्र में एक ग्राम में एक दिराड-कुल में उत्पन्न हुआ। उसकी उत्पत्ति के बाद से वह कुल अत्यन्त दिख हो गया। वहाँ, उसे नाभी से ऊपर (पेट भरने के लिए) काञ्जी का पानी भी नहीं मिला। (उस समय) उसका नाम मित्तविन्दक था। माता पिता ने संतान-दुःख को न सह सकने के कारण, 'निकल मनहूस' कह, उसे घौले मार कर निकाल दिया। वह अशरण हो, घूमता हुआ, बाराणसी पहुँचा।

उस समय बोधिसत्त्व, बाराणसी में लोक-प्रसिद्ध आचार्य्य हो कर, पाँच सौ शिष्यों को शिल्प सिखाते थे। तब बाराणसी-निवासी, दरिद्र छात्रों को छात्र-व

देकर शिल्प सिखाते थे। यह मित्रविन्दक भी बोधिसत्त्व के पास निःशुल्क शिक्षां सीखने लगा। लेकिन वह कठोर (स्वभाव का) तथा उपदेश न मानने वाला था। जिस किसी को मारता रहता। बोधिसत्त्व के उपदेश करने पर भी कहना न मानता। उसके कारण बोधिसत्त्व की आमदनी भी कम हो गई। (अन्य) शिष्यों से झगड़ा कर, उपदेश न मान, वहाँ से भाग कर, वह, घुमता घुमता एक प्रत्यन्तग्राम (=सीमा से बाहर के ग्राम) में पहुँच, मजदूरी (वा नौकरी) कर के जीने लगा। वहाँ, उसने एक दरिद्र स्त्री के साथ सहवास किया, जिससे उसे दो बालक पैदा हुए। ग्रामवासियों ने 'तुम हमें अच्छी बुरी खबर देते रहना' (कह) मित्रविन्दक की नौकरी लगा, उसे ग्राम-द्वार पर कृटिया में बसाया। उस मित्र-विन्दक के कारण, उन प्रत्यन्त-ग्रामवासियों को सात बार राज्य-दण्ड देना पड़ा, सात बार आग लगी और सात बार तालाब ट्टा। उन्होंने सोचा---"इस मित्रविन्दक के आने से पहले, हमारा यह (हाल) नहीं था, लेकिन अब इसके आने के समय से हमारी अवनित ही हो रही है।" (यह सोच) उन्होंने उसे धौले मार कर निकाल दिया। वह अपने बच्चों को ले. दूसरी जगह जाते हुए, एक अमनुष्य-परिगृहीत जंगल में से गुजरा। वहाँ अमनुष्यों ( = यक्ष आदि ) ने, उसकी स्त्री, वच्चों को मार, उनका मांस खा लिया।

वहाँ से भाग कर, वह जहाँ तहाँ घूमता हुआ गम्भीर नामक एक बन्दरगाह में नौकारों छूटने के दिन ही पहुँचा, (और) नौकर बन कर नौका पर चढ़ गया। नाव सात दिन समुद्र में जाकर, सातवें दिन, कीलों से गाड़ दी जैसी की तरह रुक गई। उन्होंने मनहूस (आदमी चुनने की) तीली (=शलाका) बाँटी। वह सात बार मित्रविन्दक के ही पास निकली। मनुष्यों ने उसे एक बाँसों का गट्ठा दे, हाथ से पकड़ समुद्र में फेंक दिया। उसके फेंकते ही नाव चल पड़ी। मित्रविन्दक ने काइयप सम्यक्सम्बुद्ध के समय में सदाचारमय जीवन व्यतीत किया था। उसके फलस्वरूप, उसे (अब) बाँसों के गट्ठे पर, समुद्र में लेटे (=तैरते) जाते हुए, एक स्फटिक-विमान में चार देव-कन्यायें मिलीं। एक सप्ताह तक, वह, उनके पास सुख भोगता हुआ रहा। वह विमान-प्रेतनियां, एक सप्ताह तक सुख भोगती थीं, एक सप्ताह तक दु:ख। दु:ख भोगने के लिए जाने के समय, 'जब तक हम लौट

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> पुण्य-शिल्प।

कर आयें, तब तक यहीं रहों कह, वह चली गईं। उनके जाने के बाद, बाँसों के गट्ठे पर लेटे जाते हुए मित्रविन्दक को, आगे जाने पर रजत-विमान में आठ देव-कन्यायें मिलीं, उससे भी आगे जाने पर, मिण-विमान में सोलह, स्वर्ण-विमान में बत्तीस देव-कन्यायें मिलीं। उनकी भी बात न मान, आगे जाने पर उसने (एक) द्वीप के अन्दर एक यक्ष-नगर देखा। वहाँ एक यक्षिणी (एक) बकरी की शकल में घूमती थी। मित्रविन्दक ने यह न जान कि वह यक्षिणी है, बकरी का माँस खाने के ख्याल से, उसे पैर से पकड़ा। उसने (अपने) यक्ष बल से, उसे उछाल कर फेंका। उसका फेंका हुआ, वह समुद्र तल को लाँघ, बाराणसी की चारदीवारी पर, एक काँटों के झाड़ पर गिर, वहाँ से लुढ़कता लुढ़कता जमीन पर आया।

उस समय उस चारदीवारी पर चरती हुई, राजा की बकरियों को चोर उड़ा ले जाते थे। बकरियों के रखवाले चोरों को पकड़ने के ख्याल से, एक ओर छिपे रहते थे। मित्रविन्दक ने उलट कर, जमीन पर खड़े होने पर, उन बकरियों को देख सोचा: "मैंन समुद्र के एक द्वीप में एक बकरी के पैर पकड़े, उसका फेंका हुआ, यहाँ आकर गिरा। यदि अब मैं यहाँ एक बकरी के पैर पकड़े, गा, तो वह मुझे उस पार समुद्र में विमान-देवताओं के पास फेंक देगी।" (सो) एसी उल्टी-बात मन में कर, उसने बकरी के पाँव पकड़े। बकरी ने पैर पकड़ते ही "मैं मैं" किया। बकरियों के रखवालों ने इधर उधर से आ, 'यह इतने दिनों तक राजकीय बकरियां खाने वाला चोर है' (सोच) उसे पकड़, ठोक-पीट, बाँघ कर राजा के पास ले गये।

उस समय बोधिसत्त्व ने पाँच सौ शिष्यों सहित नगर से निकल, नहाने के लिए जाते समय, मित्रविन्दक को देख, पहचान, उन मनुष्यों से पूछा—"तात! यह हमारा शिष्य है, इसे किस लिए पकड़ा है?" "आर्य! यह बकरी-चोर है। इसने एक बकरी पैर से पकडी थी, इसीलिए इसे पकडा है।"

"तो इसे हमारा 'दास' बना कर, हमें दे दो, हमारे पास जीयेगा।" वे "आर्य ! अच्छा।" कह, उसे छोड़ कर चले गये। तब बोधिसत्त्व ने मित्रविन्दक से पूछा—"तू इतने समय तक कहाँ रहा?" उसने अपनी सब आपबीती सुनाई। "हितैषियों की बात न मानने वाले इसी प्रकार दु:ख पाते हैं" कह, बोधिसत्त्व ने यह गाथा कही—

> यो अत्यकामस्स हितानुकस्पिनो ओवज्जमानो न करोति सासनं,

## अजिया पादमोलुब्भ मित्तको बिय सोचति॥

[जो (अपना) भला चाहने वाले, हितैषी, के उपदेश देने पर, उस उपदेश के अनुसार आचरण नहीं करता, वह बकरी के पैर पकड़ने वाले मित्र (-विन्दक) की तरह शोक को प्राप्त होता है।

अत्यकामस्स उन्नित की इच्छा करने वाले का। हितानुकिम्पनो = हित से अनुकम्पा (=दया) करने वाले का। ओवज्जमानो मृदु, हितैषी चित्त से उपदेश दिये जाने पर। न करोति सासनं, अनुसार आचरण नहीं करता, वचन = उपदेश न मानने वाला होता है। मित्तको विय सोचित जिस प्रकार यह मित्रविन्दक बकरी के पैर पकड़ कर सोचता है, कष्ट पाता है, इसी प्रकार सदैव सोचता है। इस गाया से बोधिसत्त्व ने धर्मोपदेश दिया।

इस प्रकार उस स्थिविर को इतने समय में, केवल तीन ही जन्मों में पेट भर खाने को मिला। यक्ष होने की अवस्था में एक दिन गर्भ-मैल मिला, कुत्ते के जन्म में एक दिन खाये हुए की उल्टी, और परिनिर्वाण के दिन धर्मसेनापित के प्रताप (=आनुभाव) से चार-प्रकार का मधुर मिला। सो इससे जानना चाहिए कि दूसरे के लाभ (=मिलने की वस्तु) को रोकने में बड़ा दोष है।

उस समय वह आचार्य्य और मित्रविन्दक भी—दोनों (अपने अपने) कर्मानुसार (परलोक) गये। बुद्ध ने, 'सो हे भिक्षुओ! इसने अपना अल्पलाभी-पन और अर्हत्व-प्राप्ति—दोनों अपने ही की' कह, इस धर्म-देशना को ला, मेल मिला कर, जातक का सारांश निकाल दिखाया। उस समय का मित्रविन्दक (अब का) लोसक-तिस्स स्थविर था। लोक-प्रसिद्ध (दिशा-प्रमुख) आचार्य्य तो मैं ही था।

## ४२. कपोत जातक

"यो अत्यकामस्स..."यह गाथा, शास्ता ने जेतवन में विहरते समय, एक लोभी भिक्षु के सम्बन्ध में कही। उसके लोभ-पन (की कथा) नौवें परिच्छेद में, काक जातक' में आयेगी। उस समय भिक्षुओं ने बुद्ध से कहा—"भन्ते! यह भिक्षु लोभी है।" तब बुद्ध ने उसे पूछा—"हे भिक्षु! क्या तू सचमुच लोभी है?" "भन्ते! हाँ।" बुद्ध ने, "हे भिक्षु! तू पूर्व-जन्म में भी लोभी था। लोभ के कारण (तूने) जान गैंवाई और तेरे कारण पण्डितों को भी अपने निवासस्थान से विच्चत होना पड़ा" कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व कबूतर की योनि में पैदा हुए। उस समय बाराणसी निवासी पुण्येच्छा से,स्थान स्थान पर पक्षियों के सुख-पूर्वक वास करने के लिए छीके लटकाते थे। बाराणसी के सेठ के रसोइये ने भी अपने रसोई-घर में एक छीका लटका रक्खा था। बोधिसत्त्व वहीं रहता था। वह प्रातःकाल ही निकल, चुगने की जगहों पर चुग, शाम को वहाँ आ कर, रहते हुए समय बिताता था। एक दिन एक कौंवे ने बड़े जोर से (उड़ते) जाते हुए, खट्टे-मीठे मत्स्य-मांस के छौंक की गन्ध सूंघ कर, उसमें लोभ उत्पन्न कर, सोचा "मुझे यह मत्स्य-मांस कैसे मिलेगा?" कुछ दूर पर बैठ कर विचारते हुए, उसने शाम को बोधिसत्त्व को आकर रसोई में प्रवेश करते देख, सोचा—"इस कबूतर के जरिये (मुझे) मत्स्य-मांस मिलेगा।" अगले दिन प्रातःकाल ही बोधिसत्त्व के निकल कर चुगने के लिए जाने के समय (उसके) पीछे पीछे हो लिया।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>काक जातक १४०, १४६, ३९५; नौवें परिच्छेद में कोई काक जातक नहीं

तब बोधिसत्त्व ने उससे पूछा—"सौम्य! तू किस लिए हमारे साथ साथ फिरता है?"

"स्वामी ! मुझे आपकी (जीवन-) चर्य्या अच्छी लगती है । अब से मैं आपकी सेवा में रहुँगा ।"

"सौम्य! तुम्हारा चुगना दूसरा होता है, हमारा दूसरा, तुम्हारा हमारी मेवा में रहना कठिन है।"

"स्वामी ! तुम्हारे चोगा लेने के समय, मैं भी चोगा लेकर, तुम्हारे साथ ही (वापिस) लौटूंगा।"

"अच्छा ! तुझे केवल प्रमाद-रहित रहना चाहिए"—बोधिसत्त्व ने कीवे को उपदेश दिया।

उसे उपदेश दे बोधिसत्त्व चुगने के समय चुगने जाते, तृण-बीज आदि खाते, और कौआ उसी समय में जा, गोबर का पिंड ले, उसमें मे कीड़े खा, पेट भर बोधिसत्त्व के पास आकर कहता—"स्वामी! तुम देर तक चुगते हो। अबिक खाना उचित नहीं।" वह, बोधिसत्त्व के चोगा ले, शाम को वापिस लौटने पर, उसके साथ ही रसोई में प्रवेश करता। रसोइये ने यह देख कि हमारा कबूतर (एक) दूसरे साथी को भी लाया है, उस कौबे के लिए भी छीका टाँग दिया। उस समय से दोनों जने (वहीं) रहने लगे।

एक दिन सेठ के लिए बहुत सा मत्स्य-मांस लाया गया। रसोइये ने उसे लेकर, रसोईघर में जहाँ तहाँ लटका दिया। कौवा उसे देख, (मन में) लोभ पैदा कर, और 'कल चुगने न जाकर, मुझे यह (मत्स्य-मांस) ही खाना चाहिए' सोच, रात को छटपटाता हुआ लेट रहा। अगले दिन बोधिसत्त्वने चुगने के लिए जाते समय कहा— "सौम्य! काक! आ।"

"स्वामी! आप जायें। मुझे पेट में दर्द है।"

"सौम्य! कौओं को, पहले कभी पेट-दर्द नहीं हुआ है। वे (भूख के मारे) रात्रि के तीन पहरों में से एक एक पहर मूच्छित रहते हैं। केवल दीपक की बत्ती निगलने पर, उन्हें मुहूर्त भर के लिए तृष्ति होती है। तू इस मत्स्य-मांस को खाना चाहता होगा। आ, जो मनुष्य के खाने की चीज है, उसका खाना तेरे लिए अनुचित है। ऐसा मत कर, मेरे साथ चुगने के ही लिए चल।"

"स्वामी! (चल) नहीं सकता।"

"अच्छा! तो तू अपने कर्म को प्रगट करेगा। लोभ के वशीभूत मत हो, प्रमाद-रहित रह।" उसे उपदेश दे, बोधिसत्त्व चुगने के लिए गया। रसोइया नाना प्रकार की मत्स्य-मांस की चीजें बना, भाप निकलने के लिए बरतनों को थोड़ा खोल, कड़छी को बरतनों पर रख, पसीना पोंछता हुआ, (अपने) बाहर जाकर खड़ा हो गया।

उसी समय कौवे ने, छींके में से सिर निकाल, रसोई-घर को देखते हुए, रसोइए को बाहर निकला जान, सोचा—"अब, यह मेरे लिए मन भर कर मांस खाने का समय है। मैं बड़ा बड़ा मांस खाऊँ, या मांस का चूरा? मांस का चूरा खाने से पेट जल्दी नहीं भरा जा सकता। (इसलिए) एक बड़े (से) मांस के टुकड़े को, छींके पर ले जाकर, वहाँ रख, पड़ा पड़ा खाऊँगा।" (यह सोच)छीके में से उड़, उस कड़छी पर जा लगा। कड़छी ने 'किली किली' शब्द किया। रसोइये ने उस शब्द को सुन, 'यह क्या है?' (करके) प्रविष्ट हो, उस कौवे को देख, 'यह दुष्ट-कौआ सेठ के लिए बनाया मेरा, मांस खाना चाहता है। मैं सेट्ठ की नौकरी करके, जीता हूँ; इस मूर्ख की नहीं। मुझे इससे क्या?" (कह) दरवाजा बन्द कर, कौवे को पकड़, (उसके) सारे शरीर से पर नोच, कच्चे अदरक, निमक तथा जीरे को कूट, (उसे) खट्टे मट्ठे में मिला, (उससे) उसके सारे बदन को चोपड़, उस छीके में फेंक दिया। वह अत्यन्त पीड़ा अनुभव करता हुआ, छटपटाता पड़ा रहा। बोधिसत्त्व ने शाम को आ, उसे पीड़ा-प्रस्त देख, 'लोभी कौवे! मेरी बात न मान, अपने लोभ के कारण तू इस दु:ख में पड़ा' कह यह गाथा कही—

यो अत्थकामस्स हितानुकिम्पनो आवज्जमानो न करोति सासनं, कपोतकस्स वचनं अकत्वा अमतहत्थत्थगतोव सेति

[जो भला चाहने वाले, हितैयी, के उपदेश देने पर, उस उपदेश के अनुसार आचरण नहीं करता, वह कबूतर का वचन न मान कर अमित्र के हाथ में पड़ कर (दु:ख भोगने वाले) की तरह, (दु:खित हो) सोता है ।]

कपोतकस्स वचनं अकत्वा=कब्तर की हित की बात न मान कर। अमत्त-हत्यत्थगतो व सेति; अमित्रों के=अनर्थं करने वालों के=दुःख उत्पादन करने वाले आदिमयों के, हाथ में पड़ कर, इस कौवे की तरह, (वह) आदिमी, महान् दुःख को प्राप्त हो, चिन्ता करता हुआ सोता है।

बोधिसत्त्व, यह गाथा कह कर, 'अब मैं इस जगह नहीं रह सकता' सोच, अन्यत्र चला गया। कौवा वहीं मर गया। रसोइए ने उसे छीके सहित, उठा कर कूड़े पर फैंक दिया।

बुद्ध ने भी, "भिक्षु! तू अब ही लोभी नहीं है, पूर्व-जन्म में भी लोभी रहा है। (और) तेरे उस लोभ के कारण, पण्डितों को अपना घर छोड़ना पड़ा है"—इस धर्म-देशना को ला, (आर्य-) सत्यों को प्रकाशित किया। (आर्य-) सत्यों के (प्रकाशित होने के) अन्त में, उस भिक्षु ने अनागामी फल प्राप्त किया। शास्ता ने मेल मिला कर, जातक का सारांश निकाला। उस समय का कौआ, (अब का) लोभी भिक्षु था। (और) कबूतर तो मैं ही था।

# ४३. वेळुक जातक

"यो अत्यकामस्स . . ." यह गाथा शास्ता ने जतवन में विहरते समय एक भी बात न मानने वाले भिक्षु के बारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

सो भगवान् ने उस भिक्षु से, "भिक्षु! क्या तू सचमुच बात न मानने वाला है?" पूछ, उसके 'भन्ते! सचमुच' कहने पर, 'भिक्षु! तू केवल अब ही बात न मानने वाला नहीं है, पूर्व-जन्म में भी बात न मानने वाला ही रहा है। और बात न मानने के स्वभाव के ही कारण, (तूने) पण्डितों की बात न मान, सर्प के मुंह में पड़ कर, जीवन गैंवाया' कह, पूर्व-जन्म की कथा कही—

## ल. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) बहादत्त के राज्य करने के समय, बोधि-सत्त्व ने, काशी राष्ट्र में एक महा-सम्पत्तिशाली कुल में उत्पन्न हो, जब होश सँभाला, तो काम-भोगों में हानियाँ देख, और नैष्कम्य में लाभ देख, काम भोगों को छोड़, हिमवन्त में प्रविष्ट हो, (वह) ऋषि-प्रब्रज्या के अनुसार प्रव्रजित हुआ। (प्रव्रजित हो) योगाभ्यास कर, पाँच अभिज्ञा तथा आठ समापत्तियाँ प्राप्त कर, (वह) ध्यान-सुख में समय बिताने लगा। आगे चल कर, पाँच सौ तपस्वियों का नेता बन, गण का शास्ता होकर रहने लगा।

(एक दिन) एक विषैले साँप का बच्चा, अपने स्वभाव से घूमता घूमता उस तपस्वी के आश्रम के पास आया। तपस्वी ने, उस (सपं के बच्चे) में पुत्र-स्नेह उत्पन्न कर, उसे एक बाँस की फोंफी में सुला, पालना शुरू किया। बाँस (वेळ्) की पोरी में सोने के कारण, उसका नाम वेळुक, और वेळुक को पुत्र-स्नेह से पालने के कारण, उस तपस्वी का नाम वेळुक-पिता ही पड़ गया। तब बोधिसत्त्व ने यह सुन कि एक तपस्वी विषैले सपं को पालता है, उसे बुला, "क्या तू सचमुच विषैले सपं को पालता है, उसे बुला, "क्या तू सचमुच विषैले सपं को पालता है?" पूछ, उसके "हाँ सचमुच" कहने पर, उससे कहा—"विषैले सपं का विश्वास नहीं किया जा सकता। उसे मत पाल।"

तपस्वी ने कहा—"आचार्य ! वह मेरा पुत्र है। मैं उसके बिना नहीं रह सकता।"

"अच्छा! तो इसीसे तेरे प्राणों का नाश होगा।" तपस्वी ने न बोधिसत्त्व की बात मानी, (और) न ही विषैले-सर्प को छोड़ा।

उसके कुछ ही दिन बाद सभी तपस्वी फल-फूल (ढूंढ़ने) के लिए गमें। वहाँ फल-मूल की सुलभता देख, दो तीन दिन वहीं रह गये। वे छुक-पिता भी उन्हीं के साथ जाते समय, विषैले सर्प को बाँस की पोरी में सुला, ढक कर गया। दो तीन दिन के बाद तपस्वियों के साथ लौट कर, उसने 'वे छुक को खाद्य दूंगा' (सोच), बाँस की पोरी को उघाड़ 'आ पुत्र! क्या तू भूखा है'? (कह) हाथ पसारा। विषैले सर्प ने तीन दिन आहार न मिलने से कुढ़ हो, तपस्वी को हाथ पर डँसा;

जिससे तपस्वी वहीं मर गया। तपस्वी को मार, विषैला सर्प जंगल में बला गया। (अन्य) तपस्वियों ने उसे देख, बोधिसत्त्व को सूचना दी। बोधिसत्त्व ने उसका शरीर-कृत्य करवा, ऋषिगण के मध्य बैठ ऋपियों को उपदेश देते हुए यह गाथा कही—

यो अत्यकामस्स हितानुकिभ्पनो, ओवज्जमानो न करोति सासनं। एवं सो निहतो सेति, वेळुकस्स यथा थिता।।

[जो (अपना) भला चाहने वाले, हितैषी के उपदेश देने पर, उस उपदेश के अनुसार आचरण नहीं करता, वह वेळुक के पिता की तरह नाश को प्राप्त होता है।

एवं सो निहतो सेति, जो ऋषियों के उपदेश को ग्रहण करता, वह, जैसे यह तपस्वी विषैले सर्प के मुंह में पड़, विकृत-भाव को प्राप्त हो, विनष्ट हो सोता है. वैसे ही महाविनाश को प्राप्त हो, नष्ट हो मोता है। यही अर्थ है। इस प्रकार बोधि-सत्त्व, ऋषि-गण को उपदेश दे. चारों ब्रह्मविहारों की भावना कर, आयु का अन्त होने पर, ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुआ।

बुद्ध ने भी, 'भिक्षु! तू केवल अब ही बात न मानने वाला नहीं है, पूर्व-जन्म में भी तू बात न मानने वाला ही था। और बात न मानने के स्वभाव के ही कारण, तू विषैले-सर्प के मुंह में पड़ गया, विकृत-भाव को प्राप्त हुआ'—यह धर्म-देशना ला,मेल मिला कर, जातक का सारांश निकाला। उस समय का वेळुक-पिता (अब का) बात न मानने वाला भिक्षु था। शेष परिषद (अब की) बुद्ध परिषद् थी। गण का शास्ता तो मैं ही था।

#### ४४. मकस जातक

"सैय्यो अमिक्तो . . ." यह गाथा, दास्ता ने मगध (देश) में विचरतं समय. एक ग्राम के मुर्ख, गैँवार मनुष्यों के सम्बन्ध में कही।

#### क. वर्तमान कथा

एक समय, तथागत श्रावस्ती से मगघ राष्ट्र जाकर, वहाँ विचरते हुए, एक ग्राम में पहुँचे। वह गाँव अधिकतर अत्यन्त मूर्ख मनुष्यों से ही भरा पड़ा था। सो एक दिन उन अत्यन्त मूर्ख मनुष्यों ने इकट्ठे हो कर (आपस में) सलाह की—"भी! जंगल में जाकर काम करते समय, हमें मच्छर काटते हैं। उससे हमारे काम में विघ्न पड़ता है। हम सब, धनुष और आयुध लेकर चलें। चलकर, मच्छरों से युद्ध कर, सब मच्छरों को बेध कर, छंद कर मार डालें। " यह सलाह कर, जंगल में जा, वहाँ मच्छरों को बेध कर, छंद कर मार डालें। " यह सलाह कर, जंगल में जा, वहाँ मच्छरों को बेधने के ख्याल से एक दूसरे को बेध कर, प्रहार कर, दुखी हो, आकर, गाँव के अन्दर, मध्य में, तथा बाहर—सभी जगह—पड़ रहं।

भिक्षुसंघ सहित शास्ता ने उस गाँव में भिक्षा के लिए प्रवेश किया। अविशय्ट पण्डित (=बुद्धिमान्) मनुष्य भगवान् को देख, ग्राम-द्वार पर मण्डप बना, बुद्ध-सहित भिक्षुसंघ को महादान दे, शास्ता को प्रणाम कर बैठे। शास्ता ने जहाँ-तहाँ पड़े हुए मनुष्यों को देखकर, उन उपासकों से पूछा—"यह बहुत से मनुष्य रोगी (जरूमी) हैं। इन्होंने क्या किया है?"

"भन्ते! यह मनुष्य "मच्छरों से युद्ध करेंगे" (विचार) जाकर, एक दूसरे को आहत कर अपने ही जस्मी हो गये।" शास्ता ने, 'न केवल अभी अत्यन्त मूर्ख मनुष्यों ने मच्छरों को मारने के लिए जाकर अपने को धायल किया है, पूर्व समय में भी 'मच्छर को मारेंगे' सोच, यह एक दूसरे को मार देने वाले मनुष्य थें कह, उन मनुष्यों के याचना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही—

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में (राजा) बहावल के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व व्यापार करके (अपनी) रोजी चलाते थे। उस समय काशी देश के एक सीमान्त के ग्राम में बहुत से बढ़ई रहते थे। वहाँ एक बूढ़ा बढ़ई वृक्ष छीलता था। उसकी ताँबे की थाली के तल सदृश खोपड़ी पर, एक मच्छर ने बैठ कर, उसके सिर को अपने डंक से ऐसे बींघा, जैसे कोई शक्ति (-आयुध) से चोट करता हो। उसने अपने पास बैठे हुए पुत्र को कहा—'तात! मेरे सिर को एक मच्छर, शक्ति से चोट करते की तरह काट रहा है।"

"तात! सबर करें। एक (ही) प्रहार से उसे माल्गा।" उस समय बोधि-सत्त्व भी अपने लिए सौदा ढूंढ़ते हुए, उस गाँव में पहुँच, उस बढ़ई-शाला में बैठे थे। सो, उस बढ़ई ने पुत्र को कहा—"तात! इस मच्छर को हटा।" उसने 'तात! हटाता हूँ' कह, तेज कुल्हाड़े को उठा, पिता की पीठ की ओर खड़े हो, "मच्छर को माल्गा" (सोच) पिता के सिर के दो टुकड़े कर दिए। बढ़ई वहीं मर गया। बोधिसत्त्व ने उसके उस कर्म को देखकर सोचा—"बुद्धिमान् शत्रु भी अच्छा है। वह दण्ड से भयभीत हो कर भी मनुष्यों को नहीं मारेगा।" यह सोच, यह गाथा कही—

> सेय्यो अमित्तो मतिया उपेतो, नत्वेव मित्तो मतिविष्पहीनो, मकसं विषस्सन्ति हि एळमूगो पुत्तो पितु अग्निश्वा उत्तमङ्गं॥

[बुद्धिमान् शत्रु (=अिमत्र) भी अच्छा है। मूर्ख मित्र अच्छा नहीं। जड़-मित पुत्र ने "मच्छर को मारुँगा"सोच पिता के सिर को फाड़ दिया।]

सेय्यो=प्रवर=उत्तम । मित्याउपेनो=प्रज्ञा से युक्त । एळ नृगो=लार-मुख -- मूर्ख । पुत्तो पितु अन्भिदा उत्तमङ्गं अपनी मूर्खता के कारण पुत्र हो कर भी, "मच्छर को मारूँगा" (करके) पिता के सिर के दो टुकड़े कर दिये। इसलिए मूर्ख-मिन्न की अपेक्षा बुद्धिमान् शत्रु भी अच्छा है। यह गाया कह, बोधिसत्त्व, उठ कर, यथा-कर्म गये। बढ़ई के रिश्तेदारों ने उसका शरीर-कृत्य किया।

शास्ता ने, 'उपासको ! पूर्व समय में भी मच्छर को मारेंगे' (कर के) एक दूसरे को मार डालने वाले मनुष्य थे—यह धर्म-देशना लाकर, मेल मिला कर, जातक का सारांश निकाला। उस समय गाथा कह कर चले जाने वाला व्यापारी तो मैं ही था।

## ४५. रोहिणी जातक

"मेध्या अमित्तो..." यह गाथा शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, अनाथपिण्डक सेठ की एक दासी के बारे में कही।

#### क. वर्तमान कथा

अनाथपिण्डिक की एक रोहिणी नाम की दासी थी। (एक दिन) उसकी वृद्धा माता, उस (दासी) के घान कूटने के स्थान पर आकर लेट गई। मिक्खयाँ, उसे घेर कर, सूई के बींधने की तरह काटने लगी। उसने लड़की (=दासी) को कहा—"अम्म! मुझे मिक्खयाँ काटती हैं। इन्हें हटा।" उसने "अम्म! हटाती हूँ" कह, 'मूसल उठा कर माता के शरीर पर (बैठी) मिक्खयों को मार कर नष्ट कहँगी' (सोच) माता को मूसल का प्रहार दे, (उसे) मार डाला। उसे (मरा) देख, 'माता मर गई' (सोच) रोना आरम्भ किया। वह बात सेट को कही गई। सेट ने उसका शरीर-कृत्य करवा, विहार जा कर, वह सब बात शास्ता को कही। शास्ता ने, गृहपित! न केवल अभी इसने, 'माता के शरीर की मिक्खयों को मारूँगी' (सोच) उसे, मूसल से मार डाला है, पूर्व (-जन्म) में भी मार डाला है कह, सेठ के याचना करने पर, पूर्वजन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) कहादत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व (एक) सेठ के कुल में उत्पन्न हुए थे। पिता की मृत्यु पर वह श्रेष्ठी के पद पर आरूढ़ हुए। उसकी भी रोहिणी नाम की दासी थी। उसने भी अपने धान कूटने के स्थान पर, आकर लेटी माता के, 'अम्म! मेरी मिक्खियाँ हटा' कहने पर, इसी प्रकार मूसल का प्रहार दे, माता के जीवन का नाश कर, रोना शुरू किया। बोधिसत्त्व ने इस नृत्तान्त को सुन, 'बुद्धिमान शत्रु भी अच्छा है' सोच, यह गाथा कही—

## सेय्यो अमित्तो मेथावी यञ्च बालानुकम्पको, पस्स रोहिणिकं जीम्म मातरं हन्त्वान सोचती।।

[मूर्ल दयालु (- मित्र) की अपेक्षा बुद्धिमान शत्रु अच्छा है। मूर्ल रोहिणी को देखो। माता को मार कर (अब) सोचती है।]

मेथावी = पण्डित = ज्ञानी = बुद्धिमान् । यञ्च बालानुकम्पको --- इसमें 'यं' में लिङ्ग-परिवर्तन कर दिया । 'ख' निपात है । अर्थ यही है कि जो मूर्ल मित्र है, उसकी अपेक्षा बुद्धिमान (आदमी) शत्रु होने पर भी, सौ गुना, हजार गुना अच्छा है । अथवा 'यं', प्रतिषेधार्थ निपात है; तो इसका अर्थ हुआ कि मूर्ख मित्र नहीं । ज्यांमा = जड़-बुद्धि । मातरं हन्त्वान सोचित, 'मिक्खियों को मारूँगी' कर के माता को मार, अब यह मूर्खा, अपने आप ही रोती है, पीटती है । इस कारण से, 'इस लोक में बुद्धिमान् शत्रु भी अच्छा है' कह, बोधिसत्त्व ने बुद्धिमान की प्रशंसा करते हुए, इस गाथा मे धर्मोपटेश किया ।

शास्ता ने, 'गृहपति ! न केवल अभी इसने 'मिक्खयों को मारूँगी' (सोच), माता को मार डाला है, पहले भी मारा था'—यह धर्म-देशना लाकर, मेल मिला कर, जातक का सारांश निकाला। उस समय, माता ही माता थी, लड़की ही लड़की, और महाश्रेष्ठी तो मैं ही था।

## ४६. आरामद्सक जातक

"न वे अनत्यकुसलेन..." यह गाथा शास्ता ने कोसल (देश) के एक गामड़े के बाग-बिगाड़ने वाले के बारे में कही।

#### क. वर्तमान कथा

शास्ता कोसल में विचरते हुए एक गाँव में पहुँचे। वहाँ एक गृहस्थ ने भगवान् को निमन्त्रित कर, अपने उद्यान में बिठा, बुद्ध-सहित भिक्षु-संघ को (भोजन-) दान देकर कहा—"भन्ते! इस उद्यान में यथारुचि विहार करें।"

भिक्षुओं ने उठ कर, माली को (साथ) ले, उद्यान में घूमते हुए एक आँगन जैसी जगह को देख कर माली से पूछा—"उपासक! इस उद्यान में और (सब) जगह घनी छाया है। लेकिन इस जगह कोई वृक्ष वा गाछ नहीं है। इसका क्या कारण है?"

"भन्ते! इस बाग के लगाने के समय, एक गँवार लड़का पानी सींचते हुए, इस जगह के पौदों को उखाड़ उखाड़ कर उनकी जड़ों की गहराई के अनुसार पानी सींचता था। सो वह पौदे कुम्हला कर मर गये। इसी कारण से यह स्थान आँगन (सा) हो गया।"

भिक्षुओं ने शास्ता से जाकर, यह बात कही। शास्ता ने, "भिक्षुओ! न केवल अभी वह गँवार लड़का बाग-बिगाड़ने वाला है, पहले भी वह बाग-बिगाड़ने वाला था" कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

## ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) बहादत्त के राज्य करते समय, बाराणसी में उत्सव (==नक्षत्र) की घोषणा की गई। उत्सव-भेरी के शब्द सुनने के बादसे, सभी नगर निवासी उत्सव की मस्ती में घूमने लगे। उस समय राजा के उद्यान में

बहुत से बन्दर रहते थे। माली ने सोचा—"नगर में उत्सव की घोषणा हुई है। इन बानरों को 'पानी सींचो' कह कर, मैं उत्सव में खेलने जाऊँगा।" उसने ज्येष्ठ बानरों के सर्दार के पास जाकर पूछा—"सौम्य बानर-राज! इस उद्यान से तुम्हें भी बहुत फायदा है। तुम इसके फल-फूल-पत्ते खाते हो। नगर में उत्सव उद्घोषित हुआ है। मैं उत्सव में खेलने जाना चाहता हूँ। जब तक मैं लौट कर आऊँ, क्या तुम तब तक इस उद्यान के पौदों में पानी सींच सकते हो?"

"अच्छा! सींचेंगे।"

"तो आलस्य-रहित रहना", (कह) वह (उन्हें) पानी सींचने के लिए चरसा और लकड़ी के बरतन देकर चला गया। चरसा और लकड़ी के बरतन लेकर, बानर पौदों में पानी सींचने लगे। तब उन्हें बानरों के सर्दार ने कहा—"बानरो! जल रक्षणीय है। तुम पौदों में पानी सींचते समय (उन्हें) उखाड़ उखाड़ कर, (उनकी) जड़ें देख कर, गहरी जड़ वाले पौदों में बहुत पानी सींचो, जिनकी जड़ें गहरी नहीं हैं, उनमें थोड़ा। पीछे हमें पानी मिलना दुर्लभ हो जायगा।"

उन्होंने 'अच्छा' कह स्वीकार कर, वैसा ही किया। उस समय एक बुद्धि-मान् आदमी ने उन बानरों को राजोद्यान में वैसा करते देख, पूछा— "बानरों! तुम किस लिए पौदों को उखाड़ उखाड़, उनकी जड़ (की गहराई) के अनुसार पानी सींच रहे हो?"

उन्होंने जवाब दिया—"हमारे सर्दार ने हमें, ऐसा ही करने को कहा है।" उसने उन (बानरों) की बात सुन, 'अहो! मूर्ख (लोग) उपकार करने का मन करके, अपकार ही करते हैं" (सोच) यह गाथा कही—

## न वे अनत्यकुसलेन अत्यचरिया सुखावहा, हापेति अत्यं हुम्मेघो कपि आरामिको यथा।।

[उपकार (=अर्थ) करने में अचतुर आदमी का उपकार (=अर्थ) करना भी सुखदायक नहीं होता। माली-बन्दर की तरह, मूर्ख आदमी, काम की हानि ही करता है।]

वे, निपात मात्र है। अनस्यकुसलेन, अनर्थ=अनायतन में दक्ष, अथवा आयतन=कारण (=मतलब की बात) में अदक्ष । अत्यविरया (=उन्नित)

वृद्धि-किया। सुलावहा, इस प्रकार के अनर्थं करने में दक्ष (आदमी) से शारीरिक-मानसिक सुख नामक अर्थं की चरिया सुख-कारक नहीं होती, मतलब है कि प्राप्त नहीं की जा सकती। किस वजह से? सर्व प्रकार से ही हापेति अत्थं दुम्मेघो, मूर्ख आदमी, उपकार करूँगा (कर के) उपकार का नाश कर, अपकार ही करता है। कपि आरामिको यथा, आराम (=वाग) में नियुक्त, बाग का रक्षक बन्दर, उपकार करूँगा (करके) अपकार ही करता है। इस प्रकार जो अर्थ-कुशल नहीं है, वह भलाई का काम (=अत्थचरिया) नहीं कर सकता; वह निश्चय से अपकार ही करता है।

इस प्रकार, उस बुद्धिमान् आदमी ने, इस गाथा से, ज्येष्ठ बानरों के सर्दार की निन्दा की (और) अपनी परिषद् को लेकर उद्यान से निकल आया। शास्ता ने, "भिक्षुओ! न केवल अभी यह गँवार लड़का बाग-बिगाड़ने वाला हुआ है, पहले भी बाग-बिगाड़ने वाला ही हुआ है" (कह) इस धर्म-देशना को लाकर, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिखाया। उस समय का बानरों का सर्दार (अब का) बाग-बिगाड़ने वाला लड़का था; और बुद्धिमान् आदमी तो मैं ही था।

## ४७. वारुणी जातक

"न वे अनत्यकुसलेन.." यह गाथा शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, एक शराब बिगाड़ देने वाले के बारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

एक शराब का व्यापारी अनाथिपिण्डिक का मित्र तेज शराब बना कर, हिरण्य, सोना आदि लेकर बेचता था। (एक दिन) वह बेचते बेचते, बहुत ग्राहकों के इकट्ठे हुए रहने के समय, अपने शिष्य को, "तात! तू (इनसे) मूल्य ले ले कर शराब दे" कह, (अपने) नहाने चला गया। शागिर्द ने लोगों को शराब देते हुए देखा कि (लोग) बीच बीच में नमक की डली मँगदा कर, खाते हैं। यह देख, उसने 'शराब अलूनी होगी' (सोच) 'इसमें निमक डालूंगा' (कर के) शराब की चाटी में नालिका' भर कर निमक डाल, लोगों को शराब दी। उन्होंने मुंह भर कर थूक, (कर) पूछा—"यह तूने क्या किया?"

"तुम्हें शराब पीते पीते निमक मँगवाते देखकर, (इसमें) निमक मिला दिया।" "ऐसी अच्छी शराब को खराब कर दिया। मूर्ख कहीं का" कह, उसकी निन्दा करते, उठ कर चले गये।

शराब के व्यापारी ने आकर, एक को भी न देख, पूछा---- "शराब के पीने वाले कहाँ चले गये ?"

शागिर्द ने सब हाल कहा। उसके मालिक ने, 'मूर्ख ! तूने इतनी अच्छी शराब बिगाड़ दी' कह, उसकी निन्दा कर, यह वृत्तान्त अनाथपिण्डिक से कहा। अनाथ-पिण्डिक ने 'कहने के लिए बात है' सोच, जेतवन जा, शास्ता को प्रणाम कर, यह बात कही। शास्ता ने, 'गृहपित ! न केवल अभी यह शराब बिगाड़ने वाला हुआ है, पहले भी यह शराब बिगाड़ने वाला था' (कह) उसके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) बहादत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व, बाराणसी के सेठ थे। उनके आश्रित एक शराब का व्यापारी जीविका करता था। वह तेज शराब बनाकर शागिर्द को 'इसे बेच' कह कर, (अपने) नहाने चला गया। उसके जाते ही शागिर्द ने शराब में निमक डाल कर, इसी प्रकार शराब खराब कर डाली। सो उसके गुरु ने आकर, वह हाल मालूम कर श्रेष्ठी को कहा। श्रेष्ठी ने उपकार करने में अदक्ष मूर्ख (लोग) उपकार करेंगे (करके) अपकार ही करते हैं, (कह) यह गाथा कही—

न वे अनत्यकुसलेन अत्यचरिया सुलावहा, हापेति अत्यं दुम्मेघो कोण्डञ्जो वार्रीण यथा।।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> अनाज का एक नाप

[उपकार (=अर्थ) करने में अदक्ष आदमी का उपकार (=अर्थ) करना भी सुखदायक नहीं होता। कोण्डञ्ज (नामक) अन्तेवासिक के शराब बिगाड़ देने की तरह, मूर्ख आदमी अर्थ (=काम) की हानि कर डालता है।]

कोण्डञ्ओ वार्राण यथा, जैसे इस कोण्डञ्अ नामक अन्तेवासिक ने 'अच्छा करता हूँ' (कर के) निमक डाल कर, शराब बिगाड़ दी, खराब कर दी, विनाश कर दी। इस प्रकार सभी अनर्थ-कुशल अर्थ (=काम) को बिगाड़ डालते हैं। वोधिसत्त्व ने इस गाथा से धर्मोपदेश दिया।

शास्ता ने भी, "गृहपति ! न केवल अभी यह शराब बिगाड़ने वाला हुआ है, पहले भी यह शराब बिगाड़ने वाला ही था" कह, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिया। उस समय का शराब-बिगाड़ने वाला, अब का भी शराब-बिगाड़ने वाला हुआ। लेकिन बाराणसी का श्रेष्ठी तो मैं ही था।

## ४८. वेदब्भ जातक

"अनुपायेन यो अत्यं..." यह गाथा, शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय (एक) बात न मानने वाले भिक्षु के बारे में कही।

### क. वर्तमान कथा

उस भिक्षु को, शास्ता ने, "भिक्षु! न केवल अभी तू बात न मानने वाला है, पहले भी तू बात न मानने वाला ही था। उसी कारण से, बुद्धिमानों की बात न मान, तेज तलवार से दो टूक हो रास्ते पर गिरा। और तेरे एक के कारण एक हजार आदिमियों के प्राण की हानि हुई" कह, पूर्व-जन्म की कथा कही—

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) बहावता के राज्य करने के समय, एक गाँव में, एक ब्राह्मण वैदर्भ नामक मन्त्र जानता था। वह मन्त्र बेश-कीमत था, महामूल्यवान् था। नक्षत्रों का योग होने पर, उस मन्त्र का जप कर, आकाश की ओर देखने से सात रत्नों की वर्षा होती थी। उस समय बोधसत्त्व उस ब्राह्मण के पास विद्या सीखते थे। सो एक दिन वह ब्राह्मण किसी भी काम से, बोधिसत्त्व को (साथ) लेकर, अपने ग्राम से निकल चेतिय राष्ट्र (की ओर) गया। रास्ते में, एक जंगल की जगह में, पाँच सौ 'पेसनक चोर' मुसाफिरों पर डाका डालते थे। उन्होंने बोधिसत्त्व और वैदर्भ ब्राह्मण को पकड़ लिया। यह चोर, 'पेसनक चोर' क्यों कहलाते थे? वह दो जनों को पकड़ कर, उनमें से एक को धन लाने के लिए भेजते थे, इसलिए पेसनक (=प्रेषनक=भेजने वाले) चोर कहलाते थे। वे, पिता-पुत्र को पकड़ कर, पिता को कहते, तू हमारे लिए धन लाकर, पुत्र को ले जाना, इसी प्रकार माँ-बेटी को पकड़ कर, माँ को भेजते, ज्येष्ठ-कनिष्ठ भाइयों को पकड़ ज्येष्ठ भाई को भेजते (और) गुरु-शिष्य को पकड़ कर शिष्य को भेजते। सो, उस समय मी, उन्होंने वैदर्भ-ब्राह्मण को पकड़े रखकर, बोधिसत्त्व को भेजा।

बोधिसत्त्व ने आचार्य्य को प्रणाम कर, कहा—"मैं एक दो दिन में आ जाऊँगा। आप डरियंगा नहीं। और मेरा कहना करना। आज घन बरसाने का नक्षत्रयोग होगा। आप दुःख को न सह सकने के कारण, मन्त्र का जाप कर, घन मत बरसाना। यदि बरसाओगे, तो तुम और यह पाँच सौ चोर—सभी—नाश को प्राप्त होंगे।" इस प्रकार आचार्य्य को उपदेश (=सलाह) देकर, वे घन लाने के लिए चले गये। चोरों ने सूर्यास्त होने पर ब्राह्मण को बाँध कर डाल दिया। उसी समय पूर्व दिशा की ओर से परिपूर्ण चन्द्रमण्डल उगा। ब्राह्मण ने तारों की ओर देखते हुए घन बरसाने के नक्षत्रयोग को देख, सोचा—"मैं किस लिए दुःख का अनुभव करूँ? क्यों न मन्त्र का जाप करूँ और रत्नों की वर्षा कर चोरों को धन देकर, सुख पूर्वक चला जाऊँ।" उसने चोरों को सम्बोधित किया—"चोरो! तुमने मुझे किस लिए पकड़ रक्खा है?"

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> वर्तमान पूर्वी बुन्देलखण्ड ।

"आर्य! धन के लिए।"

"यदि, घन की आवश्यकता है, तो शीघ्र ही मुझे बन्घन से खोल, सिर से नहला, नवीन वस्त्र पहना, सुगन्घियों का लेप कर, फूल-मालायें पहिना कर, बिठाओ ।" चोरों ने उसकी बात सुन, वैसा ही किया।

ब्राह्मण ने नक्षत्र-योग जान, मन्त्र जाप कर आकाश की ओर देखा। उसी समय आकाश से रत्न गिरे। चोर उस धन को इकट्ठा कर, (अपने अपने) उत्तरीय में गठरी बाँघ, भागे। ब्राह्मण भी उनके पीछे ही पीछे गया। तब उन चोरों को दूसरे पाँच सौ चोरों ने पकड़ लिया।

"हमें किस लिए पकड़ा है?" पूछने पर, उत्तर मिला, "धन के लिए पकड़ा है।" "यदि धन की आवश्यकता है, तो इस ब्राह्मण को पकड़ो। यह, आकाश को ओर देख कर धन वर्षावेगा। हमें भी यह धन इसी ने दिया है।"

चोरों ने उन चोरों को छोड़ कर ब्राह्मण को पकड़ा, और कहा—"हमें भी धन दो।" ब्राह्मण ने कहा—"मैं तुम्हें धन दूं, लेकिन धन बरसाने का नक्षत्र योग (अब) एक वर्ष बाद होगा। यदि धन से मतलब है, तो सबर करो, मैं तब धन की वर्षा बरसाऊँगा।" चोरों ने कुद्ध होकर, 'अरे दुष्ट ब्राह्मण! औरों के लिए अभी धन वर्षा कर, हमें अगले वर्ष तक प्रतीक्षा कराता है' कह, (वहीं) तेज तलवार से ब्राह्मण के दो टुकड़े कर, (उसे) रास्ते पर डाल दिया। (फिर) जल्दी से उन चोरों का पीछा कर, उनके साथ युद्ध किया; और उन सब को मार कर, धन ले फिर (आपस में) दो हिस्से हो, एक दूसरे से युद्ध किया; और ढाई सौ जनों को मारा। इस प्रकार जब तक (केवल) दो जने बाकी रह गये, तब तक एक दूसरे को मारते रहे।

इस प्रकार उन (एक) सहस्र आदिमयों के विनष्ट होने पर, उन दोनों जनों ने उपाय से धन को लाकर, एक ग्राम के समीप, जंगल में छिपाया। (उन दोनों में से) एक खड्ग लेकर धन की हिफ़ाजत करने लगा। दूसरा, चावल लेकर, भात पकवाने के लिए गाँव में गया। लोभ विनाश का मूल ही है। धन के पास बैठे हुए ने सोचा— "उसके आने पर धन के दो हिस्से करने होंगे। क्यों न मैं, उसे आते ही खड्ग के प्रहार से मार दूं।" सो वह खड्ग को तैयार कर, बैठा, और उसके आने की प्रतीक्षा करने लगा। दूसरे ने भी सोचा— "उस धन के दो हिस्से (करने) होंगे। सो, मैं, भात में विष मिला कर, उस आदमी को खिलाऊँ; इस प्रकार उसका प्राण नाज्ञ कर, सारे धन को अकेला ही ले लूं।" उसने भात के तैयार हो जाने पर, अपने खा, शेष भात में विष मिला, (उसे) लेकर वहाँ गया। उसके भात उतार कर रखते ही, दूसरे ने खड्ग से दो टुकड़े कर के, उसे छिपी जगह में छोड़, अपने भी उस भात को खा, वहीं प्राण गैँवाये।

इस प्रकार, उस धन के कारण सभी विनाश को प्राप्त हुए। बोधिसत्त्व भी एक दो दिन में धन लेकर आ गये। (उन्होंने) वहाँ आचार्य्य को न पा, और बिखरे धन को देख (सोचा)--- 'आचार्य्य ने मेरी बात न मान धन बरसाया होगा। और सब विनाश को प्राप्त हुए होंगे।' (यह सोच) महा-मार्ग से चले। चलते चलते आचार्य्य को, सड़क पर दो टुकड़े हुए पड़ा देख, 'मेरा कहना न मान कर मरा' (सोचै) लकड़ियाँ चुन, चिता बना, आचार्य्य का दाह-कर्म किया और उसे वन-पृष्पों से पूजा। आगे चल कर, पाँच सौ मरे हुए, उससे आगे ढाई सौ, इसी प्रकार कम से आखीर में दो जनों को मरा देख कर, सोचा--- "यह दो कम एक हजार (जने) विनाश को प्राप्त हुए। दूसरे दो जने (भी) चोर होंगे, और वे भी सँभल न सके होंगे। वे कहाँ गये ?" सोचते हुए उनके धन लेकर जंगल में घुसने के मार्ग को देख, जाकर, गठरी बँघी धन की राशि को देखा। वहाँ एक को भात की थाली को परोस कर, मरा पाया। तब इन्होंने 'यह यह किया होगा'--यह सब जान, 'वह (दूसरा) आदमी कहाँ है ?' सोचते हुए उसे भी जंगल में फेंका पड़ा देख, सोचा-हमारे आचार्य्य ने मेरी बात न मान, अपने बात न मानने के स्वभाव के कारण, अपने भी प्राण गैंवाये, और दूसरे हजार जनों का भी नाश किया। अनुचित मार्ग से अपनी उन्नति चाहने वाला, हमारे आचार्य्य की तरह महाविनाश को ही प्राप्त होता है। यह सोच. यह गाथा कही----

## अनुपायेन यो अत्थं इच्छति सो विहञ्जति, चेता हानसु वेदब्भं सब्बे ते व्यसनमज्ज्ञागु॥

[जो अनुचित मार्ग से अर्थ (=धन) चाहता है, वह विनाश को प्राप्त होता है। चेतिय-देश के चोरों ने वैदर्भ बाह्मण को मार डाला। (और) वे सब भी मरण को प्राप्त हुए।] सो विहञ्जात, अनुचित रीति से, अपना अर्थ, वृद्धि, सुख चाहता है (करके) अनुचित समय पर प्रयत्न करने वाला आदमी मरता है, दुःख पाता है, महाविनाश को प्राप्त होता है। चेता, चेतिय-राप्ट्र वासी चोर। हानिसु वेदब्भं, वैदर्भ मन्त्र वाला होने के कारण, वैदर्भ नाम पड़ जाने वाले ब्राह्मण को मार दिया। सब्बे तेव्यसनमज्ज्ञगु वे भी सारे के सारे, एक दूसरे को मार कर दुःख (==व्यसन) को प्राप्त हुए।

इस प्रकार वोधिसत्त्व ने 'जैसे हमारे आचार्य्य अनुचित स्थान में प्रयत्न करके, धन वर्षा कर अपने प्राण नाश को प्राप्त हुए, और दूसरों के भी विनाश के कारण हुए; इसी प्रकार और भी जो कोई अनुचित रीति से अपनी उन्नति की इच्छा करके, प्रयत्न करेंगे, वे सब के सब अपने विनाश को प्राप्त होंगे, तथा औरों के विनाश के कारण बनेंगे' (कह) बन को उन्नादित कर देवताओं के "साधु-साधु" कहते समय, इस गाथा से धर्मोपदेश कर, उस धन को उपाय से अपने घर मँगवा लिया। (फिर) वे दानादि पुण्य करते हुए, जितनी आयु थी, उतने समय तक जीवित रह कर, जीवन के अन्त में, स्वर्ग-मार्ग को पूर्ण करते (परलोक) गये।

शास्ता ने भी, 'भिक्षु! न केवल अभी तू बात न मानने वाला है, पहले भी तू बात न मानने वाला ही रहा है, और (अपने) बात न मानने के स्वभाव के कारण महाविनाश को प्राप्त हुआ है' (कह) यह धर्म-देशना ला, जातक का सारांश निकाला। "उस समय का वैदर्भ ब्राह्मण (अब का) बात न मानने वाला भिक्षु था। शिष्य तो मैं ही था।"

#### ४६. नक्खत जातक

"नक्खत्तं पतिमानेत्तं..." यह गाथा, शास्ता ने जेतवन में विहार कुरते समय, एक आजीवक' के बारे में कही।

#### क. वर्तमान कथा

श्रावस्ती की एक लड़की, देहात (=जनपद) के एक कुल-पुत्र ने अपने पुत्र के लिए पक्की की। 'अमुक-दिवस (आकर) ले जाऊँगा'—इस प्रकार दिन का निश्चय कर, उस दिन के आने पर, उसने अपने कुल-विश्वासी आजीवक ' मे पूछा—"भन्ते! आज हम एक मङ्गल करेंगे। क्या नक्षत्र अच्छा है?"

उसने 'यह मुझे बिना पूछे, पहले दिन निश्चय करके, अब मुझे पूछता है' (सोच) ऋद्ध हो, 'अच्छा, इसे सबक सिखाऊँगा' (करके) कहा— "आज नक्षत्र अच्छा नहीं। आज मङ्गल-कर्म मत करना। यदि आज मङ्गल-कर्म करोगे, तो महाविनाश होगा।"

उस कुल के आदमी, उस (आजीवक) की बात पर विश्वास कर, उस दिन न गये। नगर-वासियों ने सब मङ्गल-किया (समाप्त) कर, उनको न आते देख, 'उन्होंने आज का दिन निश्चय किया, और वे नहीं आये। हमारा बहुत खर्चा हुआ। हमें उनसे क्या? हम अपनी लड़की (किसी) दूसरे को दे देंगे' (सोच) उस किए कराये मङ्गल-कर्म से लड़की दूसरे को दे दी।

अब पहले के लोगों ने अगले दिन आकर कहा—हमें लड़की दें। उन श्रावस्ती-वासियों ने, 'तुम देहाती गृहस्थी पापी-मनुष्य हो। दिन का निश्चय कर (हमारा) अनादर कर नहीं आये। जिस रास्ते से आये हो, उसी रास्ते से चले जाओ। हमने,

े उस समय के नंगे सामुओंका एक सम्प्रदाय।

लड़की, दूसरों को दे दी हैं' (कह) उनका मखील उड़ाया। वे, उनके साथ झगड़ा करके, जिस रास्ते आये थे, उसी रास्ते लौट गये।

उस आजीवक द्वारा, उन मनुष्यों के मङ्गल-कर्म में बाघा डाल दी जाने की बात भिक्षुओं को मालूम हुई। वे भिक्षु धर्म-सभा में बैठे बातचीत कर रहे थे—
"आवुसो! (उस) आजीवक ने (अमुक) कुल के मङ्गल-कर्म में बाघा डाल दी।"
शास्ता ने आकर पूछा—"भिक्षुओ! बैठे क्या बातचीत कर रहे थे?"

उन्होंने कहा-"यह (बातचीत)।"

(शास्ता ने) "भिक्षुओ! न केवल अभी वह आजीवक उस कुल के मङ्गल-कर्म में विघ्न डालने वाला है, पूर्व समय में भी इसने उन पर कुद्ध होकर, उनके मङ्गल-कर्म में बाधा डाली थी"—कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय, देहातियों (=जनपदवासियों) ने नगरवासियों की लड़की पक्की करके, दिन का निश्चय कर, अपने कुल के विश्वासी आजीवक से पूछा—"भन्ते! आज हमारी एक मङ्गल-िकया है। क्या नक्षत्र अच्छा है?" उसने, 'यह अपनी रुचि अनुसार दिन निश्चित करके, अब मुझे पूछते हैं" (सोच) ऋद हो 'आज इनके मङ्गल-कर्म में बाधा डालूंगा' (निश्चय कर) कहा—"आज नक्षत्र अच्छा नहीं। यदि (मङ्गल-कर्म) करोगे, तो महाविनाश को प्राप्त होगे।"

वे उसकी बात पर विश्वास कर, न गये। जनपदवासियों ने उनको न आता देख, 'वे आज दिन निश्चित कर के नहीं आये। हमें उनसे क्या?' (सोच) औरों को लड़की दे दी। नगरवासियों ने अगले दिन आकर लड़की माँगी। जनपदवासियों ने (उत्तर दिया)—"तुम नगरनिवासी निर्लंज्ज गृहस्थ हो। दिन निश्चित करके (भी) लड़की को नहीं लेते। तुम्हें न आता देख, हमने (लड़की) दूसरों को दे दी।"

"हम आजीवक को पूछ कर, उसके नक्षत्र अच्छा नहीं है, कहने के कारण नहीं आये। (अब) हमें लड़की दो।"

"हमने तुम्हारें न आने के कारण, लड़की दूसरों को दे दी। हम दी हुई लड़की को वापिस कैसे लें?" इस प्रकार उनके आपस में एक दूसरे के साथ कलह करते समय, एक नगरनिवासी बुद्धिमान् आदमी किसी काम से देहात (= जन-पद)

में आया। उन नगरनिवासियों को 'हम आजीवक को पूछ कर, (उसके) 'नक्षत्र अच्छा नहीं है' कहने के कारण, नहीं आये' कहते सुन 'नक्षत्र से क्या प्रयोजन? क्या लडकी का मिलना ही नक्षत्र नहीं है?' कह, (उसने) यह गाया कही—

## नक्खतं पतिमानेन्तं अत्थो बालं उपच्चगा, अत्थो अत्थस्म नक्खतं किं करिस्सन्ति तारका।।

[नक्षत्र देखते रहने वाले मूर्ख आदमी का काम नष्ट हो जाता है (=जाता रहता है)। मतलब की सिद्धि (=अर्थ) ही मतलब का नक्षत्र है।तारे क्या करेंगे?]

पतिमन्तन्तं, देखते हुए के, अब नक्षत्र होगा, अब नक्षत्र होगा, इस प्रकार प्रतिक्षा करते हुए के। अत्यो बालं उपच्चगा, इस नगरिनवामी मूर्ख ने लड़की की प्राप्ति नामक मतलब की बात (=अर्थ) गॅवा दी। अत्यो अत्यस्स नक्खत्तं, जिस मतलब को खोजता है, उसकी प्राप्ति ही, उस मतलब का नक्षत्र है। किकरिस्सन्ति तारका—दूसरे आकाश के तारे क्या करेंगे? मतलब, किस अर्थ को माधेंगे? नगरवासी झगडा करके लड़की को बिना पाये ही चले गये।

शास्ता ने भी, भिक्षुओ ! न केवल अभी, यह आजीवक इम कुल के मङ्गल-कार्य में बाधा डालता है, (इसने) पहले भी बाघा की थी—यह धर्म-देशना लाकर मेल मिला जातक का सारांश निकाला। उस समय का आजीवक अब का आजीवक ही था। उस समय के कुल भी, अब के यह कुल ही थे। उस समय गाथा कह कर खड़ा होने वाला बृद्धिमान् आदमी तो मैं ही था।

## ५०. दुम्मेघ जातक

**"दुम्मेश्रानं**..." यह गाथा, बुढ ने **जेतवन** में विहार करते समय, लोकोपकार के बारे में कही।

#### क. वर्तमान कथा

वह (कथा) बारहवें परिच्छेद की महाकण्ह जातक' में आयेगी।

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) बहादत्त के राज्य करते समय, बोधिसत्त्व ने उस राजा की पटरानी की कोख में जन्म ग्रहण किया। माता की कोख से निकलने पर, नाम ग्रहण के दिन (उसका) नाम ब्रह्मदत्त कुमार रक्खा गया। जब वह (कुमार) सोलह वर्ष का हो गया; तो तिक्षला जा विद्या सीख कर, तीनों वेदों रिया अट्ठारह विद्याओं में पूर्णता प्राप्त की। तब उसके पिता ने उसे उप-राज (युवराज) बना दिया।

उस समय बाराणसी-निवासी देवताओं के भक्त थे। (वे) देवताओं को नमस्कार करते थे और बहुत सी भेड़, बकरी, मुर्गे, सूअर आदि को मार, नाना प्रकार के पुष्प-गन्धों तथा रक्त-मांस के साथ बिलकर्म करते थे।

ै (१ ऋक्वेद, यजुर्वेद, सामवेद,) २ स्मृति, ३ व्याकरण, ४ छन्दोविचिति, ४ निरुक्त, ६ ज्योतिष, ७ शिक्षा, ८ मोक्ष-ज्ञान, ९ क्रियाविधि, १० धनुर्वेद, ११ हस्तिशिक्षा, १२ कामतन्त्र, १३ लक्षण, १४ पुराण, १५ इतिहास, १६ नीति, १७ तर्क तथा १८ वैद्यक—यह अट्ठारह विद्यायें हैं।

<sup>&#</sup>x27; जातक (४६९)

बोधिसत्त्व ने सोचा—"इस समय लोग देवताओं की भिक्त में बहुत प्राण-बध करते हैं। साधारण लोग अधिकांश तौर पर, अधमं में ही नियुक्त हैं। मैं पिता के मरने पर, राज्य प्राप्त कर किसी को भी बिना कष्ट दिये, ढंग (=उपाय) से ही किसी को प्राण-बध न करने दूंगा।" उसने एक दिन रथ पर चढ़ नगर से निकल कर देखा कि एक बड़े भारी बरगद के वृक्ष के नीचे बहुत से लोग एकत्रित हुए हैं, और उस वृक्ष में रहने वाले देवता से, पुत्र, पुत्री, यश, धन आदि जो जो चाहते हैं, सो सो माँगते हैं। वह रथ से उतर कर उस वृक्ष के पास गया। गन्धपुष्प से उसकी पूजा की। जल से उसका अभिषेक किया। और उसकी प्रदक्षिणा की। इस प्रकार उस देवता का भक्त बन, उसे नमस्कार किया। (फिर) रथ पर चढ़ नगर में प्रविष्ट हुआ।

उस समय से, इसी प्रकार, बीच बीच में वहाँ जाकर देवता के भक्त की तरह पूजा करता। कुछ समय के बाद पिता की मृत्यु होने पर, उसने राज्य-पद पर प्रतिष्ठित हो, चार अगितयों से बच, दस राज-धर्मों के विरुद्ध न जा, धर्मपूर्वक राज्य करते हुए सोचा—"मेरी इच्छा पूरी हुई। मैं राज्य पर प्रतिष्ठित हुआ। अब मैंने, जो पहले एक बात सोची थी, उसे पूरा करूँगा।" (यह सोच) अमात्यों, तथा ब्राह्मण गृहपित आदि को एकत्रित करवा, (उन्हें) सम्बोधित किया—"भो! क्या आप जानते हैं कि मझे राज्य क्यों मिला?"

"देव ! नहीं जानते हैं।"

"क्या मुझे, (कभी) अमुक बड़ वृक्ष को, गन्ध आदि से पूजते तथा हाथ जोड़ कर नमस्कार करते हुए देखा है ?"

"देव ! हाँ (देखा) है।" "उस समय मैंने मिन्नत मानी थी कि यदि मुझे राज्य मिलेगा, तो मैं तुम्हारे (निमित्त) बलि-कर्म करूँगा। मुझे यह राज्य, इन्हों देवता के प्रताप से मिला है। सो मैं अब इनका बलि-कर्म करूँगा। तुम देर न करो, शीघ्र ही देवता के बलि-कर्म की तैयारी करो।"

"देव ! क्या क्या (चीजें) लें?"

मैंने देवता की प्रार्थना करते हुए, यह मिन्नत मानी थी कि जो मेरे राज्य में हिसा (=प्राण-घात) आदि पाँच दुःशीलकर्म तथा दश अकुशल कर्म करने में लगे रहते हैं, उन्हें मार कर, उनकी आँत की बत्ति, रक्त-मांस आदि से बिल-कर्म करूँगा। सो तुम यह मुनादी करवा दो—"हमारे राजा ने उप-राज रहते

ही यह मिन्नत मानी थी, कि यदि मुझे राज्य मिलेगा, तो जो मेरे राज्य में दुःशील होंगे, उन सब को मार बिल-कर्म करूँगा। सो, नगरवासी जान लें कि अब वह पाँच प्रकार, तथा दस प्रकार के दुःशील कर्म करने वाले एक हजार जनों को मरवा कर, उनके हृदय मांस आदि लिवा कर, उससे देवता का बिल-कर्म करने का इच्छुक है। (यह कहकर) जो अब से लगा कर दुःशील कर्मों में अनुरक्त रहेंगे, उनके एक सहस्र जने मार कर, यज्ञ करके मिन्नत से मुक्त होऊँगा।" इस अर्थ का प्रकाश करते हुए यह गाथा कही—

## हुम्मेषानं सहस्सेन यञ्जो मे उपयाचितो, इदानि सो हं यजिस्सामि बहु अधम्मिको जनो।।

[मैंने एक सहस्र दुर्बुद्धि (मनुष्यों) की (बलि देकर), यज्ञ करने की मिन्नत मानी थी। सो अब मैं यज्ञ करूँगा, (क्योंकि) अधार्मिक जन (तो) बहुत हैं।]

"दुम्मेधानं सहस्सेन . . . " यह काम करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, (यह) न जानने से, अथवा दस प्रकार के अकुशल कर्मों में लगे रहने से, दुष्ट-मेधा वाले = दुमंधा, उन दुर्बृद्धि = प्रज्ञा-रहित = मूर्ख मनुष्यों को गिन कर, एक हजार यञ्जो में उपयाचितो, मैंने देवता के पास जाकर मिन्नत मानी कि इस प्रकार यज्ञ करूँगा। इदानि खोहं यजिस्सामि, सो मैं मिन्नत (के प्रताप) से राज्य प्राप्त कर लेने के कारण अब यज्ञ करूँगा। क्यों? क्योंकि अभी बहुत अधार्मिक जन हैं। इसलिए अभी उनका बलि-कर्म करूँगा।"

अमात्यों ने बोधिसत्त्व का वचन सुन, "देव ! अच्छा" कह, बारह योजन के बाराणसी नगर में मुनादी फिरवा दी। मुनादी की आज्ञा सुनकर, एक भी दुःशील कर्म (= कुकर्म) करने वाला आदमी न रहा। सो जब तक बोधिसत्त्व राज्य करते रहे, तब तक एक आदमी भी पाँच वा दस प्रकार के कुकर्मों में से किसी एक कर्म को भी करता न दिखाई दिया। इस प्रकार बोधिसत्त्व किसी एक भी आदमी को कष्ट न दे, सकल राष्ट्रवासियों से सदाचार की रक्षा करवाते हुए, अपने आप भी दान आदि पुण्य करते हुए, जीवन के अन्त में अपनी परिषद् को ले देव-नगर की पूर्ति करते हुए (परलोक को) गये।

शास्ता ने भी, "भिक्षुओ! न केवल अभी तथागत लोक का उपकार करते हैं, पहले भी किया ही है" (कह) इस घर्म-देशना को ला, मेल मिला जातक का सारांश निकाल दिया। उस समय की परिषद् (अब की) बुद्धपरिषद् थी। बारा- मसी-राजा तो मैं ही था।

# पहला परिच्छेद

# ६. आसिंस वर्ग

# ५१. महासीलव जातक

"आसिसेथेव पुरिसो...."यह गाथा, बुद्ध ने जेनवन में विहार करते समय, (एक) हिम्मत-हार भिक्षु के बारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

बुद्ध ने उसे पूछा—भिक्षु! क्या तूने सचमूच हिम्मत हार दी?

"भन्ते! हाँ" कहने पर "हे भिक्षु! तूने इस प्रकार के कल्याणकारी शासन
में प्रक्रजित होकर, किस लिए हिम्मत हार दी? पूर्व समय में बुद्धिमानों ने राज्य
गँवा कर भी, अपने वीर्य्य (=प्रयत्न) में स्थित रह, (अपने) नष्ट हुए यश को
भी फिर पैदा कर लिया" (कह) पूर्व-जन्म की कथा कही—

## ख. अतीत कथा

पूर्व-समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, बोधि-सत्त्व (उस) राजा की पटरानी की कोख से उत्पन्न हुए। उसके नामकरण के दिन, (उसका) नाम सीलव कुमार रक्खा गया। सोलह वर्ष की आयु होने पर (वह) सब शिल्पों में पारङ्गत हो गया। पिता के मरने के बाद राज्य पर प्रतिष्ठित हो, महासीलव नामक राजा हुआ। वह अत्यन्त धार्मिक राजा था। नगर के चार द्वारों पर चार (दानशालायें), बीच में एक, प्रवेश-द्वार पर एक, इस प्रकार छः दान-शालायें बनवाकर वह दिख्यात्रियों को दान देता हुआ सदाचार की रक्षा करता था। उपोसथ (चत्रत) रखता। शान्ति, मैत्री और दया से युक्त, (वह) गोद में बैठे पुत्र को सन्तुष्ट करने की तरह सभी प्राणियों को सन्तुष्ट करता हुआ, गढ़े खोद कर, जिसमें एक भी हाथ न हिलाया जा सके, वैसे रेत भर कर गाड़ो। रात को श्रुगाल आकर, जो इनके साथ करना योग्य है, सो करेंगे।"

मनुष्य चोर-राजा की आज्ञा सुन, अमात्यों सहित राजा को, पीछे बाहें कड़ी करके बाँघ, कैंद कर ले गये। उस समय भी सीलव महाराज ने चोरराजा के प्रति द्वेष-भाव तक नहीं किया। उन बाँघ कर लिए जाते अमात्यों में से, राजा की बात के विरुद्ध जाने वाला, एक भी (अमात्य) न था। इतनी सुविनीत थी वह राजा की परिषद्। सो वह राजपुरुष अमात्यों सहित सीलव राजा को कच्चे इमशान में ले गये। (वहाँ) ले जा, गले तक गढ़े खोद, सीलव महाराज को बीच में (और उसके) दोनों ओर शेष अमात्यों को; इस प्रकार सब को गढ़ों में उतार, रेते से भर, ऊपर से घन से कूट कर चले गये। सीलव महाराज ने अमात्यों को सम्बोधित करके उपदेश दिया—"तात! चोर-राजा के प्रति कोध न कर मैंत्री-भावना ही करो।"

सो आधी रात के समय, मनुष्य मांस खाने के लिए शृगाल आ गये। उन्हें देख, राजा और अमात्यों ने, सब ने एक साथ ही शोर मचाया। श्रृगाल डर के मारे भाग गये। (लेकिन) ठहर कर, उन्होंने पीछे किसी को न आते देखा। सो वह फिर लौट आये। इन्होंने भी वैसे ही शोर मचाया। इस प्रकार तीन बार भाग कर, फिर देखते हए, उनमें से किसी एक को भी पीछे न आते देख, 'यह दण्डित होंगे' (सोच), बीर बन कर लौटे। फिर उनके शोर मचाते रहने पर भी नहीं भागे। स्यारों का सर्दार (ज्येष्ठ शृगाल) राजा के पास पहुँचा; और बाकी दुसरों के पास । होशियार राजा ने उसे अपने समीप आने दिया, और (गीदड को) काटने का मौका देते हुए की तरह, गरदन को उठाया। जब स्यार गरदन काटने आया, तो उसको ठोडी की हड़ी से खींच कर यन्त्र में फँसाये की तरह, जोर से पकड लिया। हाथी के बल समान बलशाली राजा की ठोड़ी की हड़ी द्वारा खींच कर गरदन से पकड़े जाने पर, स्यार (जब) अपने को छुड़ा न सका, तो वह मरने से भयभीत होकर, जोर से चिल्ला उठा। बाकी स्थार उसकी उस चिल्लाहट को सन कर 'उसे किसी आदमी ने पकड लिया होगा' समझ अमात्यों के पास न फटक सकने के कारण सब के सब भाग गये। राजा की ठोडी से अच्छी तरह करके पकडे स्यार के इधर उधर झटके मारने से, रेत ढीली हो गई। उस शृगाल ने भी मरने से भयभीत हो चारों पाँव से राजा के ऊपर रेत उछाली। राजा ने रेत ढीलो हई जान, श्रुगाल

बहासीलव ) ३९१

को छोड़ दिया। (फिर वह) हाथी के समान शक्तिशाली (राजा) इधर उधर हिलते डोलते, दोनों हाथों को निकाल, गढ़े के मुंह की मुंडेर पर लटक, वायु से छिन्न हुए बादल की तरह (बाहर) निकल आया। निकल कर, (उसने) अमात्यों को आश्वासन दे, रेत हटा, सब को निकाला। (अब) अमात्यों सहित वह कच्चे-श्मशान में खड़ा हुआ।

उस समय मनुष्य एक मृत-मनुष्य को कच्चे श्मशान में छोड़ने आकर, उसे दो यक्षों की सीमा के बीच में छोड़ गये। उन यक्षों ने उस मृत-मनुष्य को (आपस में) न बाँट सकने पर सोचा—"इसे हम नहीं बाँट सकते। यह सीलव राजा धार्मिक है। यह इसे हमें बाँट कर देगा। इसके पास चलें।" (सो उन्होंने) उस मृत-मनुष्य को पाँव से पकड़ धसीटते धसीटते राजा के पास ले जा कर कहा—देव! इसे हमें बाँट कर दें।

"यक्षो ! मैं इसे तुम्हें बाँट कर तो दे दूं, लेकिन मैं अपरिशुद्ध हूँ । पहले, नहा-कैंगा ।"

यक्षों ने अपने बल से चोर-राजा के लिए रक्खा हुआ, सुगन्धित जल, लाकर, राजा को नहाने के लिए दिया। नहा कर खड़े हुए की, सँभाल कर रक्खे हुए चीर-राजा के वस्त्र लाकर दिये। उन वस्त्रों को पहने खडे हए को, चार प्रकार की सगन्धि की पेटिका लाकर दी। सगन्धि का लेप करके खड़े हुए को, सोने की पेटिका में, मणि-निर्मित पंखी में, रक्खे हुए नाना प्रकार के फूल लाकर दिये। फूलों को पहन कर खडे होने पर पूछा---"और क्या करें?" राजा ने कहा कि भख लगी है। उन्होंने जाकर चोर-राजा के लिए सम्पादित नाना प्रकार के अग्ररस भोजन लाकर दिये। नहाकर, (स्गन्धि से) अनुलिप्त, अलंकृत, प्रसन्न-चित्त, राजा ने नाना प्रकार के भोजन खाये। यक्ष, चोर-राजा के लिए रक्खा हुआ सुगन्धित जल, सोने की सुराही और सोने के कसोरे सहित ले आये। फिर इस के पानी पी, कूल्ला कर, हाथ धोने पर उन्होंने चोर-राजा के लिए तैयार किया,पाँच प्रकार की सुगन्धियों से सुगन्धित पान लाकर दिया। उसको ला चुकने पर पुछा-"अब क्या करें?" "जाकर चोर-राजा के सिरहाने रक्खा माङ्गलिक-खड्ग लाओ।" वह भी जाकर ले आये। राजा ने तलवार ले, उस मृत-मनुष्य को सीधा खड़ा रखवा, माथे के बीच में तलवार से प्रहार कर, दो टुकड़े कर, दोनों यक्षों को बराबर बराबर बाँट दिया। (उन्हें) दे, तलवार घो, तैयार हो खड़ा हुआ। उन यक्षों ने मनुष्य-मांस खा कर प्रसन्न हो, संतुष्ट-चित्त हो, राजा से पूछा---"महाराज ! तेरे लिए और क्या करें ?"
"तुम अपने प्रताप से मुझे तो चोर-राजा के शयनागार में उतार दो, और
इन अमात्यों को इनके अपने अपने घर पहुँचा दो।" उन्होंने देव ! अच्छा' (कह)
स्वीकार कर, वैसा ही किया।

उस समय चोर-राजा (अपने) शयनागार में शय्या पर पड़ा सो रहा था। राजा ने उस सोते हुए प्रमादी के पेट में तलवार की नोक चुभोई। उसने डर के मारे उठ, दीपक के प्रकाश में सीलव महाराज को पहचान, शय्या से उठ, होश सँभाल, खड़े हो राजा से पूछा- महाराज ! इस प्रकार की रात्रि में, पहरे से युक्त, बन्द दरवाजों वाले भवन में, पहरेदारों की आजा के जिना तुम इस प्रकार तलवारे बाँघ अलंकृत-सज कर, इस शयनागार में कैसे आये ?' राजा ने, जैसे आया था, सब विस्तार से कहा। चोर-राजा ने पुलकित-चित्त हो, "महाराज! मैं मनुष्य होकर भी आपके गुणों को नहीं जानता, और यह दूसरों का रकत-मास खाने वा ते, अति कठोर यक्ष आपके गुण जानते हैं। हे नरेन्द्र ! मै अब से आप ऐपे शोलबान् (=सदाचारी) के प्रति द्वेष न रक्लुंगा" (कह) तलवार ले कर शपथ ली। (फिर) राजा से क्षमा माँग उसे महाशय्या पर सुलाया । अपने आप छोटी चारपाई पर लेटा । उसने सुबह होने पर, सुर्य के उदय होने के वक्त, मुनादी फिरवाई और सब सैनिकों तथा अमात्य-ब्राह्मण-गृहपतियों को एकत्रित करवा, उनके सम्म्ख, आकाश में पूर्ण चन्द्र को उठा कर (दिखाने की) तरह सीलव-राजा के गुणों को कहा। (फिर) सभा के बीच में राजा से क्षमा मांग, (उसे) राज्य सींप, 'अब से आपके (राज्य) में चोरों की गड़बड़ी (की देख भाल करने) का भार मुझ पर रहा। मैं पहरेदारी करूँगा। आप राज्य करें' (कह) चुगल-खोर को दण्ड दे कर, अपनी सेना-सवारी ले. अपने ही देश को चला गया।

सीलव महाराजा ने भी, अलंकृत-सजे हुए (हो), श्वेतछत्र के नीचे, सरभ मृग के पैरों सदृश पैरों वाले सोने के सिंहासन पर बैठ अपनी सम्पत्ति को देखते हुए सोचा—"यह इस प्रकार की सम्पत्ति, हजार अमात्यों का जीवन प्रतिलाभ; यदि मैं प्रयत्न (वीर्य्य)न करता, तो यह कुछ भी न होता। प्रयत्न के बल से, मैंने इस नष्ट हुए यश को प्राप्त किया, सहस्र अमात्यों को जीवन-दान दिया। (इसलिए) बिना निराश हुए प्रयत्न ही करना चाहिए। किया गया प्रयत्न इसी प्रकार फल दायक होता है।" यह सोच उदान (=हर्ष वाक्य) स्वरूप नीचे की गाथा कही—

## आसिसेयेव पुरिसो न निन्धिन्देय्य पण्डितो, परसामि बोहं अतानं यथा इन्छि तथा अह ॥

[पुरुष आशा लगाये रक्खे। बुद्धिमान् आमदी निराश न हो। मैं अपने को ही देखता हूँ। जैसी इच्छा की थी, वैसा ही हुआ।]

आसिसेयेव, मैं इस प्रकार प्रयत्न करके इस दुःख से मुक्त हो जाऊँगा, अपने प्रयत्न से ऐसी आशा लगाये ही रक्खे। न निक्विदेय्य पण्डितो, बुद्धिमान् = उपाय करने में दक्ष (आदमी) उचित स्थान पर प्रयत्न करता हुआ, "मैं इस प्रयत्न का फल नही पाऊँगा" इस प्रकार की उत्कण्ठा न करे, आशा-छंद-कर्म न करे; यही अर्थ है। पस्सामि बोहं अत्तानं, इसमें 'वो' निपात मात्र है; मैं आज अपने को देखता हैं। यथा इंच्छि तथा अहू, मैंने गढे में गड़े हुए इच्छा की कि मैं उस दुःख से मुक्त होकर फिर राज्य लाभ कहाँ। सो मैंने यह सम्पत्ति प्राप्त कर ली। जैसी मैंने इच्छा की थी, वैसा ही मुझे हो गया। इस प्रकार बोधिसत्त्व 'अहो! वत! भो! सदाचारियों का प्रयत्न फल लाता है' (कह) इस गाथा से हर्ष-वाक्य कह, जीवन रहते पुण्य कर, यथा-कर्म (परलोक) गये।

बृद्ध ने भी इस धर्म-देशना को लाकर, (आर्य-)सत्यों को प्रकाशित किया। सत्यों (के प्रकाशन) के अन्त में (वह) हिम्मत-हार भिक्षु अर्हत्व में प्रतिष्ठित हुआ। शास्ता ने मेल मिला जातक का सारांश निकाल दिया। उस समय का दुष्ट अमात्य (अब का) देवदत्त था। सहस्र अमात्य (अब की) बुद्ध परिषद् थी। सीलव महाराज तो मैं ही था।

## ४२. चूल जनक जातक

"वायमेथेव पूरिसो . . ." यह गाथा (भी) शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, हिम्मत-हार भिक्षु के ही बारे में कही।

#### क. वर्तमान कथा

सो, उसके विषय में जो कथनीय है, वह सब महाजनक जातक में आयेगा।

#### ख. अतीत कथा

जनक राजा ने श्वेत-छत्र के नीचे बैठे यह गाथा कही-

## वायमेथेव पुरिसो न निन्निन्देढय पण्डितो, यस्सामि वोहं अनानं उदका श्रलमुक्भतं॥

[पुरुष प्रयत्न करे। बुद्धिमान् आदमी निराश न हो। मैं अपने को ही देखता हूँ कि मैं जल से स्थल पर आ गया।]

वायमेथेव, प्रयत्न करे ही । उदका थलमुब्भतं जल से स्थल पर उत्तीर्ण (हुआ), अपने को स्थल पर प्रतिष्ठित देखता हूँ ।

इस अवसर पर भी हिम्मत-हार भिक्षु ने अर्हत्व प्राप्त किया। जनक राजा, सम्यक्-सम्बद्ध ही थे।

'महा जातक (५३९)

## ५३. पुराणपाति जातक

"तथेव पुण्णापातियो ...." यह गाथा, शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय जहरीली शराब के सम्बन्ध में कही।

#### क. वर्तमान कथा

एक समय श्रावस्ती में शराबियों (=सुराधुर्ती) ने इकट्ठे होकर आपस में सलाह की--"हमारे पास शराब के लिए पैसा नहीं रहा। अब (पैसा) कहाँ से मिले?" एक अत्यन्त धूर्त ने कहा--"चिन्ता मत करो। एक उपाय है। कौन सा उपाय ? अनाथिपण्डिक अँगुली में अँगुठी पहनता है। बारीक वस्त्र धारण करता है। तब राजा की सेवा में जाता है। हम शराब की बाटी में बेहोशो की दवा मिला. (शराब की) दकान लगा कर बैठ, अनायपिण्डिक के आने के समय 'महाश्रेष्ठी, इघर पधारें' (कह) उसे बुलावेंगे, (और) उसकी शराब पिला, उसके बेहोश हो जाने पर, उसकी अँगुली की अँगुठी और वस्त्र उतार, उससे शराब पीने के लिए पैसे जुटावेंगे।" उन्होंने 'अच्छा' कह स्वीकार कर, वैसा कर चुकने पर, श्रेष्ठी के आने के समय, उसके रास्ते पर जाकर कहा--"स्वामी! जरा इघर आयें. हमारे पास अत्यन्त सुन्दर शराब है। (उसमें से) थोड़ी पी जायें।" श्रोतापन्न आर्य-श्रावक (अनाथिपिण्डक) क्या शराब पीता? आवश्यकता न रहने पर भी, उसने इन धृतों की परीक्षा करूँगा (सोच) उनकी द्कान पर जा, उनकी किया देख, 'इन्होंने यह शराब इस मतलब से बनाई है' जान, 'अब से, इन्हें यहाँ से भगाऊँगा' विचार कर, कहा-"अरे ! दुष्ट घूर्तो ! तुम शराब की बाटी में दवाई मिलाकर, आने वालों को पिला कर, बेहोश करके उन्हें लूटने के विचार से दुकान सजा कर बैठे हो। खाली इस शराब की प्रशंसा भर करते हो। किसी एक की भी, उठा कर पीने की हिम्मत नहीं होती। यदि यह विना-मिलाई (शराब) होती, तो (पहले)

तुम ही पीते।" घूर्तों को लताड़, अपने घर जा, 'घूर्तों की करनी तथागत से कहूँगा' (स.च), जेतवन जाकर, (तथागत से) निवंदन की। बुद्ध ने 'हे गृहपित ! अब तो वह घूर्त तुझे ठगना चाहते थे; पूर्व समय में पिण्डतों को भी ठगना चाहते थे' कह, उसके याचना करने पर, पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत के राज्य करते समय, बोधि-सत्त्व बाराणसी के श्रेष्ठी हुए। उस समय भाः इन धूर्तों ने, इसी प्रकार सलाह कर, शराब में मिलावट मिला, बाराणसी श्रेष्ठी के आने के समय, रास्ते पर जाकर, इसी प्रकार कहा। एक ने आवश्यकता न रहने पर भी, उनकी परीक्षा करने की इच्छा से, जाकर उनकी करनः देख, 'यह ऐसा करना चाहते हैं' जान 'यहाँ से इन्हें भगाऊँगा' सोच कहा— "धूर्तों! शराब पीकर राज-कुल जाना अनुचित है। राजा को देखकर, लौटते समय (शराब)को जानूगा। तूम यही बैठे रहना।" राजा की सेवा में जाकर लौट आया। धूर्तों ने कहा— "स्वामी! इधर आयें।" उसने वहाँ जाकर, दवाई मिलाई हुई (शराब की) बाटियों को देख, कहा— "अरे! धूर्तों! तुम्हारी करनी मुझे अच्छी नहों लगती। तुम्हारी शराब की बाटियों जैसी की तैसी भरी ही रक्खी है। तुम केवल शराब की प्रशंसा भर करते हो, लेकिन पीते नहीं। यदि यह अच्छी (शराब) होती, तो तुम भी पीते। लेकिन इसमें विष मिला होगा" इस प्रकार उनके मनोरथ को, छिन्न-भिन्न करते हुए यह गाथा कही—

## तये इ पुण्णापातियो अञ्जायं वत्तते कथा, आकारकेन जानामि न चायं भद्दिका सूरा।।

[(शराब की) बाटियाँ, वैसी ही भरी हैं (जैसी पहले थीं) । सो यह शराब की प्रशंसा (=कथा) दूसरे ही मतलब से है। मैं रंग-ढंग से जानता हूँ कि यह शराब अच्छी नहीं है।]

तथे व, मैने इन्हें जैसा जाते समय देखा, यह शराब की बाटियाँ, अब भी वैसी ही भरी हैं। अञ्जायं वत्तते कथा, यह जो तुम्हारी शराब की प्रशंसा की बात है, वह अन्य है—असत्य है—जूठ है। यदि यह शराब अच्छी होती, तो तुम पीते भी, (केवल) आधी बाटियें बाकी बचतीं। लेकिन तुम में से किसी एक ने भी शराब नहीं पी। आकारकेन जानामि, सो मैं इस बात से जानता हूँ। न चायं शिंद्दका सुरा, यह शराब अच्छी नहीं, इसमें विष मिला हुआ होगा।

इस प्रकार धूर्तों को ले, जिसमें वह फिर वैसा न करें, उनको लताड़, छोड़ दिया। वह जीवन रहते, दानादि पुण्य करके यथा-कर्म (परलोक) गया।

बुद्ध ने यह धर्म-देशना कह, जातक का सारांश निकाल दिया। उस समय के धूर्त (अब के) धूर्त थे। लेकिन उस समय बाराणसी का सेठ मैं ही था।

#### ५४. फल जानक

"नायं रुग्लो दुरारूहो . . . "यह गाथा, बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय, एक फल (पहचानने में) हिशयार उपासक के बारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

एक श्रावस्ती-वासी गृहस्थ ने, बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघ को निमन्त्रित कर, अपने आराम में बिठा, यवागु-खाजा दे, (अपने) माली को आजा दी, िक वह भिज़ुओं के साथ बाग में घूम, उन आय्यों को आम आदि नाना प्रकार के फल दे। वह 'अच्छा' (कह) स्वीकार कर, भिक्षु-संघ को साथ ले, उद्यान में फिरते हुए, वृक्ष को देख कर ही जान लेता कि यह कच्चा फल है, यह अच्छी तरह पका नहीं, यह अच्छी तरह पका है। जिसे वह जैसा कहना, वह वैसा ही निकलता। भिज़ुओं ने जाकर तथागत से निवेदन किया—"भन्ते! यह माली फल (पहचानने में) दक्ष है। पृथ्वी पर खड़े ही खड़े वृक्ष को देख कर ही, जान लेता है, 'यह फल कच्चा है, यह अच्छी तरह पका नहीं, यह अच्छी तरह पका है।' जिसे, वह जैसा कहता है, वह वैसा ही निकलता है।" बुद्ध ने, 'हे भिक्षुओ! केवल यह माली ही फल (पहचानने में)

दक्ष नहीं, पूर्व समय में पण्डित (जन) भी फल (पहचानने में) दक्ष थे' कह, पूर्व जन्म की कथा कही---

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) बहादत्त के राज्य करने के समय, बोधि-सत्त्व (एक) श्रेष्ठी-कुल में उत्पन्न हुए। उन्होंने आयु-प्राप्त होने पर, पाँच सौ गाड़ियाँ ले, वाणिज्य करते हुए, एक समय जंगल में से गुजरने वाले महामार्ग से, जंगल के मुख-द्वार पर खड़े हो, सभी मनुष्यों को एकत्रित करवा कहा -- "इस जंगल में विष-वृक्ष होते हैं; विष-पुष्प, विष-फल तथा विष-मधु होते हैं। यदि कोई ऐसा पत्र, फूल या फल हो, जिसे तुमने पहले न खाया हो, उसे बिना मुझे पूछे मत साना।" वह 'अच्छा' (कह) स्वीकार कर जंगल में प्रविष्ट हुए। जंगल में प्रविष्ट होते ही, एक ग्राम-द्वार पर एक किम्फल नामक वृक्ष था। उस (वृक्ष) के तने, शाखा, पत्ते, फूल, फल, सब आम की तरह के थे। न केवल रंग और आकार में, किन्तु गन्ध और रस में भी। (इस वृक्ष के) कच्चे पक्के फल, आम के फल के सद्श ही थे। लेकिन खाने पर हलाहल विष की तरह, उसी समय प्राणों का नाश कर देते थे। आगे आगे जाने वाले कुछ लोभी आदिमयों ने 'यह आम के वक्ष हैं' समझ, फल खाये । कुछ ने 'कारवान के सरदार को पूछ कर खायेंगे' हाथ में लिये खड़े रहे । उन्होंने सार्त्थवाह (कारवान के सरदार) के आने पर पूछा—"आर्य ! इन आम के फलों को खायें ?" बोधिसत्त्व ने यह जान कि यह आम का वृक्ष नहीं है, 'यह आम्र-वृक्ष नहीं, यह किम्फल वृक्ष है, मत खाओ' (कह) मना किया । जिन्होंने खाये थे, उनकी भी उल्टी करा, उन्हें चतु-मधुर पिला अच्छा किया। (इससे) पहले, मनुष्य उस वृक्ष के नीचे निवास कर, 'यह आग्रफल हैं' (करके) उन विष-फलों को खा, (अपने) प्राण गैंवाते। अगले दिन ग्रामवासी निकल, मृत मनुष्यों को देख, उन्हें पाँव से पकड़, छिपे हुए स्थान पर फेंक, गाड़ियों सहित, जो कुछ उनके पास होता, सब ले जाते।

उस दिन भी उन्होंने अरुणोदय के समय ही निकल "बैल मेरे होंगे, गाड़ी मेरी होगी, सामान मेरा होगा" (करके) जल्दी से उस वृक्ष के नीचे पहुँच मनुष्यों को निरोगी देख पूछा—'तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि यह वृक्ष आम्र-वृक्ष नहीं है?' उन्होंने कहा—'हम नहीं जानते। हमारा ज्येष्ठ सार्त्यवाह जानता है!' मनुष्यों ने बोघिसत्त्व से पूछा—"हे पण्डित! तूने कैसे जाना कि यह वृक्ष आम का वृक्ष नहीं है?" उसने दो बातों से जाना कह, यह गाथा कही—

## नायं रुक्तो दुरारूहो न पि गामतो आरका, आकारकेन जानामि नायं सादुफलो दुमो॥

[न तो यह वृक्ष चढ़ने में दुष्कर है, न ही गाँव से दूर है। इन दो बातों से मैं जानता हूँ कि यह स्वादु फलों का वृक्ष नहीं।]

नायं चक्को दुराक्हो, यह विष-वृक्ष चढ़ने में दुष्कर नहीं है, उछल कर, जैसे सीढ़ी रक्की हो, वैसे चढ़ा जा सकता है। न पि गामतो आरका, ग्राम से दूर भी नहीं है, अर्थात् ग्राम के समीप ही है। आकारकेन जानामि, इस दो प्रकार की बात से मैं इस वृक्ष को पहचानता हूँ कि नायं सादुफलो दुमो, यदि यह मधुरफल आग्रवृक्ष हो, तो इस प्रकार आसानी से चढ़ सकने योग्य (तथा) ग्राम के पास ही लगे इस (वृक्ष) पर एक भी फल न रहे। फल खाने वाले मनुष्य, इसे नित्य ही घेरे रहें। इस प्रकार मैंने अपने ज्ञान से परीक्षा करके जाना कि यह विष-वृक्ष है। इस प्रकार जन (-समूह) को धर्मोपदेश कर, उसने सकुशल मार्ग ग्रहण किया।

बुद्ध ने भी, "हे मिक्षुओ! इस प्रकार पहले भी पण्डित (-जन) फल (पह-चानने में) दक्ष हुए हैं" (कह) इस धर्म-देशना को कह, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिया। उस समय की परिषद् (अब की) बुद्ध-परिषद् ही थी। लेकिन सात्येंवाह मैं ही था।

## ४४. पंचाबुध जातक

"यो अलीनेन चित्तेन...." यह (गाथा) बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय (एक) हिम्मत-हार भिक्षु के बारे में कही।

#### क. वर्तमान कथा

उस भिक्षु को बुद्ध ने बुलाकर, पूछा—'हे भिक्षु ! क्या तू सचमुच हिम्मत-हार बैठा ?' उसके 'भगवान् ! सचमुच' कहने पर, 'हे भिक्षु ! पूर्व समय में बुद्धि-मान् लोग हिम्मत करने की जगह हिम्मत करके राज-सम्पत्ति के लाभी हुए।' कह (शास्ता ने) पूर्व जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) बहादत्त के राज्य करने के समय, बोधि-सत्त्व, उसकी पटरानी की कोख से उत्पन्न हुए। उसके नामकरण के दिन, एक सौ आठ ब्राह्मणों की सब कामनायें पूरी कर, उनसे उसके लक्षण (=चिन्ह) पूछे गये। चिन्ह (देखने में) दक्ष ब्राह्मणों ने, उसकी चिन्ह-सम्पत्ति को देख कहा—"महाराज! कुमार पुण्यवान् है। तुम्हारे बाद राज्य प्राप्त करेगा। पाँच शस्त्रों के चलाने में प्रसिद्ध हो, जम्बूद्धीप में अग्र-पुरुष होगा।" ब्राह्मणों की बात सुन, कुमार का नाम रखने वालों ने, उसका नाम पञ्चावृधकुमार रक्खा। सो उसके होश सँभालने पर, सोलह वर्ष का होने पर, राजा ने बुलाकर, कहा—तात! शिल्प सीख।

"देव! किस के पास सीखूं?"

"तात! जा, गान्धार देश के तक्षशिला नगर में लोक-प्रसिद्ध आचार्य्य के पास जाकर सीख। यह उस आचार्य्य का भाग (=फीस) देना" (कह) हजार (मुद्रा) देकर भेजा।

उसने वहाँ जाकर शिल्प सीख, आचार्य्य के दिये हुए पाँच शस्त्र ले, आचार्य्य को प्रणाम कर, तक्षशिला नगर से निकल, पंच हिष्यार बंद (हो) बाराणसी का रास्ता लिया। मार्ग में वह, श्लेषलोम यक्ष से अधिकृत एक जङ्गल (के द्वार) पर पहुँचा। सो उसे जङ्गल के द्वार पर देख, मनुष्यों ने रोका—"भो! माणवक! इस जंगल में मत प्रविष्ट हो। इस जंगल में श्लेषलोम (नामक) यक्ष है। वह जिस किसी मनुष्य को देखता है, उसे मार डालता है।"

बोधिसत्त्व अपने को जाँचते हुए, निर्मीत केशरसिंह की तरह, जंगल में घुस ही गया। उसके जंगल में प्रवेश करने पर, उस यक्षने (अपने) ताड़ जितना (ऊँचा) हो, घर जितना (बड़ा) सिर, बरतनों जितनी (बड़ी बड़ी) आँखें, और कन्दल की कली जितने बड़े दाँत बना, श्वेतमुख, चितकबरे पेट और नीले हाथ पाँव वाला हो, अपने आपको बोधिसत्त्व को दिखाकर कहा—"कहाँ जाता है? ठहर, तू मेरा आहार है।" बोधिसत्त्व ने, "यक्ष! मैंने (अपने सामर्थ्य का) अन्दाजा लगा कर यहाँ प्रवेश किया है। तू सँभल कर मेरे समीप आना, मैं तुझे विष में बुझे हुए तीर से बीध कर यहीं गिरा दूंगा" (कह) धमका हलाहल विष से बुझा हुआ तीर चढ़ा कर छोड़ा। वह (जाकर) यक्ष के रोमों में ही चिपक गया। उसके बाद दूसरा...इस प्रकार पचास तीर छोड़े। सब, उसके रोमों में ही चिपक रहे। यक्ष, उन सभी तीरों को तोड़-मरोड़, अपने पैरों के नीचे गिरा, बोधिसत्त्व के समीप आया।

बोधसत्त्व ने फिर भी, उसे डरा कर खुड्ग निकाल कर प्रहार किया। तेंतिस अंगुल लम्बी तलवार रोमों में ही चिपक रही। तब उस पर बरछी से प्रहार किया। वह भी रोमों में ही चिपक रही। उसका भी 'चिपक-रहना' जान मुद्गर से प्रहार किया। वह भी रोमों में चिपक रहा। उसका भी चिपक रहना जान, "हे यस! च्या तूने मुझ पञ्चावुध-कुमार का नाम पहले नहीं सुना? मैंने तेरे अधिकृत जंगल में प्रवेश करते हुए धनुष आदि का भरोसा कर प्रवेश नहीं किया, मैंने अपना ही भरोसा कर प्रवेश किया है। सो आज मैं तुझे मार कर चूर्ण-विचूर्ण करूँगा।" यह निश्चय प्रगट कर, ऊँचा शब्द करते हुए, दाहिने हुएथ से यक्ष पर प्रहार किया। हाथ (भी) रोमों में चिपक गया। बायें हाथ से प्रहार किया। वह भी चिपक गया।

<sup>े</sup>वर्तमान शाहजी को ढेरी, जिला रावलिंपडी (पाकिस्तान)।

दायें पैर से प्रहार किया। वह भी चिपक गया। बार्ये पैर से प्रहार किया, वह भी चिपक गया। 'सिर से टक्कर मार कर, उसे चूर्ण-विचूर्ण करूँगा' (सोच) सिर से प्रहार किया। वह सिर भी रोमों में चिपक गया।

वह पाँच जगह चिपका हुआ, पाँच जगह बँधा हुआ, लटकता हुआ भी, निर्भय ही रहा। यक्ष ने सोचा—'यह एक पुरुष-सिंह है, पुरुष-आजानीय है, साधारण आदमी नहीं। मेरे सदृश नाम वाले यक्षके पकड़ने पर भी डरता तक नहीं। मैंने इस मार्ग पर हत्या करते हुए, इससे पहले, एक भी ऐसा आदमी नहीं देखा। यह क्यों नहीं डरता?" सो उसने, उसे खाने की रुचि न होने के कारण, उससे पूछा—'माणवक! तू मरने से किस लिए नहीं डरता?" "यक्ष! मैं क्यों डरूँगा? एक जन्म में एक बार मरना तो निश्चित ही है। और मेरी कोख में (एक) वर्ष्य-आयुध है। यदि मुझे खायेगा, तो तू उस आयुध को न पचा सकेगा। वह आयुध, तेरी आँतों के टुकड़े टुकडे कर, तुझे मार डालेगा। इस प्रकार (यदि मरेंगे) तो दोनों मरेंगे। इस कारण से (भी) मैं नहीं डरता हूँ।" यह बोधसत्त्व ने अपने अन्तर के ज्ञान-आयुध के बारे में कहा।

यह सुन यक्ष ने सोचा—"यह माणवक सत्य कहता है: मरी कुक्षि इसके शरीर का मूंगे के बीज जितना मांस का टुकड़ा भी हजम न कर सकेगी । मैं इसे छोड़ दूं।" (यह सोच) मरने के भय से भयभीत उसने बोधिसत्त्व को छोड़ते हुए कहा—"माणवक! तू पुरुष-सिह है। मैं तेरा मांस नहीं खाऊँगा। आज तू राहु-मुख से मुक्त चन्द्रमा की तरह मेरे हाथ से छूट कर, जाति-सुहृद-मण्डल को प्रसन्न करता हुआ जा।"

बोधिसत्त्व ने कहा—'यक्ष! मैं तो जाऊँगा ही, लेकिन तू पूर्व जन्म में भी कुकर्म करके, कूर, रक्त-पाणी, दूसरों का रक्त-मांस खाने वाला होकर उत्पन्न हुआ, यदि इस जन्म में भी कुकर्म ही करेगा, तो अन्धकार से अन्धकार में जायेगा। अब मुझसे भेंट होने के बाद से, तू कुकर्म नहीं कर सकता। प्राण-घात-कर्म नरक में, पशुयोनि में, प्रेत-योनि में, असुर-योनि में उत्पत्ति का कारण होता है। मनुष्य योनि में उत्पन्न होने पर आयु कम करने वाला होता है। इस प्रकार पाँचों प्रकार के कुकर्मों के दुष्परिणाम और पाँचों प्रकार के सुकर्मों के शुभ-परिणाम कह, बहुत सी बातों से यक्ष को डरा, धर्मोपदेश कर, दमन कर, विषयों से पृथक् कर, पाँचों शीलों में प्रतिष्ठित कर, उसी को उस जंगल का बलि-प्रतिग्राहक देवता बना, प्रमाद रहित

रहने का उपदेश कर, जंगल से निकलते हुए, जंगल के द्वार पर रहने वाले मनुष्यों को यह (वृत्तान्त) कह, पाँचों हथियार बाँध बाराणसी गया। वहाँ माता पिता को देख, आगे चल कर राज्य पर प्रतिष्ठित हो, धर्मानुसार राज्य करते हुए, दानादि पुण्य करते हुए, यथा-कर्म (परलोक) गया।

शास्ता ने भी इस धर्म-देशना को ला अभिसम्बुद्ध होने की अवस्था में यह गाथा कही----

> यो अलीनेन चित्तेन अलीनमनसो नरो, भावेति कुसलं घम्मं योगक्लेमस्स पत्तिया; पापुणे अनुपुब्बेन सम्बसंयोजनक्लयं।।

[जो कोई उत्साही पुरुष योगक्षेम ( अर्हत्व! निर्वाण) की प्राप्ति के लिए उत्साह-युक्त चित्त से, शुभ कर्म करता है; वह कमानुसार सर्व संयोजनों के क्षय को प्राप्त होता है।

सो इसका संक्षेपार्थ यह है जो कोई आदमी अलीनेन, उत्साह-युक्त चित्तेन स्वमाव से ही उत्साही होकर, (और भी) उत्साही हो, दोष-रहित होने से कुशल (=शुभ)—सैंतिस बोधिपाक्षिक'—धर्मों की भावना करता है, चारों योगों से क्षेमकर निर्वाण की प्राप्ति के लिए, विशाल चित्त से विदर्शना में अनुयुक्त होता है, वह इस प्रकार सब संस्कारों में अनित्यता, अनात्मता, तथा दुःखपन को मान

'बार स्मृति-उपस्थान (१कायानुपस्सना, २ वेदनानुपस्सना, ३ वित्तानु पस्सना, ४ धम्मानुपस्सना) २. बार सम्यक् प्रयत्न (१संवरप्यधान, २पहानप्य-धान, ३भावनप्यधान, ४अनुरक्कणप्यधान), ३. बार ऋदिपाद (१ छन्द, २ बीर्म्य, ३ बित्त,४ वीर्मसा), ४. पाँच बल तथा पाँच इन्द्रियाँ (१अद्धा,२बीर्म्य, ३ स्मृति, ४ समाधि, ४ प्रक्षा), ४. सात बोधि-अङ्क (१ स्मृति, २ धर्म-विचय, ३बीर्म्य, ४ प्रीति, ४ प्रथम्भि, ६. समाधि, ७ उपेक्षा), ६. आर्य अष्टांगिक मार्ग (१ सम्यक् दृष्टि, २ सम्यक् संकल्प, ३ सम्यक् वाचा, ४ सम्यक् कर्मान्त, ४ सम्यक् आयाम, ६ सम्यक् आजीविका, ७ सम्यक् स्मृति ६ सम्यक् समाधि।) नई विदर्शना से आरम्भ करके, उत्पन्न बोधिपाक्षिक धर्मों की भावना (=अभ्यास) करते हुए, क्रमानुसार एक भी संयोजन बाकी न छोड़, सब संयोजनों का क्षय करने वाले, चतुर्थ मार्ग के अन्त में उत्पन्न होने के कारण, 'सब संयोजनों के क्षय' कहे जाने वाले, अर्हत्व को प्राप्त होते हैं।

इस प्रकार बुद्ध ने अर्हत्व को धर्म-देशना में प्रधान स्थान दे, आगे चार आर्य-सत्यों को प्रकाशित किया। सत्यों (के प्रकाशन) के अन्त में, वह भिक्षु अर्हत्व को प्राप्त हुआ। शास्ता ने भी मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिया। उस समय का यक्ष (अब का) अंगुलिमाल था। पञ्चावृषकुमार नाम वाला (तो) मैं ही था।

## ५६. कंचनक्खन्ध जातक

"यो पहट्ठेन चित्तेन ... "यह गाथा, शास्ता ने आवस्ती में विचरते हुए, एक भिक्षु के बारे में कही।

#### क. वर्तमान कथा

एक श्रावस्तीवासी कुल-पुत्र शास्ता की धमं-देशना सुन (त्रि-) रत्न शासन में अत्यन्त श्रद्धा से प्रव्रजित हुआ। उसके आचार्य्य उपाध्यायों ने कहा—"हे आयुष्मान्! शील (=सदाचार) एक प्रकार का होता है, दो प्रकार का, तीन प्रकार का, चार प्रकार का, पाँच प्रकार का, छः प्रकार का, सात प्रकार का, आठ प्रकार का, नौ प्रकार का, दस प्रकार का, इस तरह कई प्रकार का होता है। यह गौण-शील है, यह मध्यम-शील है, यह महा-शील है, यह प्रातिमोक्ष-संवर-शील है,

<sup>&#</sup>x27;संयोजन बस हैं

यह इन्द्रिय-संवर-शील है, यह आजीविका-परिशुद्ध-शील है, यह प्रत्यय-प्रतिसेवन-शील है, इसे शील कहते हैं।" उसने सोचा 'यह बहुत से शील हैं। मैं इतने शीलां को अपने ऊपर ले, उनके अनुसार आचारण न कर सकूंगा। यदि शीलों के अनुसार आचारण न करूँ, तो प्रक्रजित होने का ही क्या फल? मैं गृहस्थ होकर दानादि पुण्य कमं करूँगा, स्त्री-बच्चों का पालन करूँगा।' यह सोच उसने कहा— "भन्ते! मैं शील न रख सकूंगा। शील न रख सकने वाले के लिए प्रब्रज्या का क्या अथं? मैं गृहस्थ होऊँगा। अपना पात्र चीवर ले लें।"

उन्होंने कहा— "आयुष्मान्! यदि ऐसा है, तो बुद्ध को प्रणाम करके जाओ।" (यह कह) वे, उसे धर्म-सभा में बुद्ध के पास ले गये। बुद्ध ने देखते ही पूछा— "भिक्षुओ! क्यों इस अनिच्छक भिक्षु को लेकर आये हो?"

"भन्ते ! यह भिक्षु, 'मैं शोल नहीं रख सकूंगा' (कह) पात्र-चीवर लौटाता है। सो हम इसे लेकर आये हैं।"

"भिक्षुओ! तुम किस लिए इस भिक्षु को बहुत से शील कहते हो? यह जितने रख सकेगा, उतने रखेगा। अब से तुम इसको कुछ न कहो। इसमें जो करना उचित है, उसे मैं देखूंगा।" (यह कह) "हे भिक्षु! आ, तुझे बहुत से शीलों से क्या? तू केवल तीन शील रख सकेगा?" "भन्ते! रख सकूंगा।" "तो तू, अब से काय-द्वार (=शारीरिक), वची-द्वार (=वाणी के), मनो-द्वार (=चित्त के)—इन तीन द्वारों की रक्षा कर। शरीर से, वाणी से, मन से पाप-कर्म मत कर। जा, गृहस्थ मत बन। इन तीन ही शीलों को रक्षा करूँगा" (कह) शास्ता को प्रणाम कर, आचार्य्य उपाध्याय के साथ ही चला गया।

उसे उन तीन शीलों की पूर्ति करते ही मालूम हो गया कि आचार्यं, उपाध्यायों का बताया हुआ भी शील इतना ही था, लेकिन वह अपने बुद्ध न होने के कारण मुझे समझा न सके। सम्यक्-सम्बुद्ध ने अपने सुबुद्ध होने के कारण, धर्म-राजा होने के कारण, उतना ही शील, तीन ही द्वारों में डाल कर, मुझे स्वीकार करा दिया। शास्ता ने मेरी बाँह पकड़ ली। (इस प्रकार) विदर्शना (भावना) की वृद्धि कर, कुछ ही दिनों में अहंत्व को प्राप्त हुआ।

उस समाचार को सुन धर्म-सभा में बैठे भिक्षु (आपस में) बातचीत करने लगे—"आयुष्मानो! 'शील न रख सकूंगा' करके गृहस्थ होने के लिए तैयार भिक्षु

को; शास्ता ने सब शीलों को तीन ही हिस्सों में बाँट, वे शील उससे स्वीकार करा, उसे अहंत्व-पद लाभ करा दिया।" (यह कह) 'अहो ! बुद्ध आश्चर्यं-कारक मनुष्य होते हैं' कहते हुए बुद्ध-गुणों की प्रशंसा करने लगे। शास्ता ने आकर पूछा— "भिक्षुओ ! यहाँ बैठे क्या बात-चीत कर रहे थे?" "यह बात-चीत" कहने पर, "भिक्षुओ ! बहुत भारी वजन भी हिस्से करके देने पर, हलका प्रतीत होता है; पूर्व समय में भी बुद्धिमान् बड़ा सा सोने का ढेर पाकर, उठाने में असमर्थ हो, बाँट कर उठा कर ले गये" कह, पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### स्व. अतीत कथा

पूर्व समय में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व एक गाँव में कृषक हुए। वह एक दिन एक ऐसे खेत में, जहाँ पहले ग्राम बसा हुआ था, खेती करते थे। पूर्व समय में, उस गाँव में एक धनी श्रेष्ठी, जाँघ तक गहरे, चार हाथ चौड़े (गढ़े) में सोने का ढेर गाड़ कर मर गया था। उससे बोधिसत्वकः हल टकरा कर रुक गया। उसने 'जड़ें होंगी' समझ, रेत को हटा कर उसे देखा। उसे फिर भी रेत से ढक, दिन भर हल चलाता रहा। सूर्यास्त होने पर, हल, जोत आदि को एक ओर रख, 'सोने के ढेर को ले जाऊँगा' सोच, उसे उठा कर न ले जा सका। तब, उसने एक ओर बैठ 'इतना पेट भरने के लिए होगा', 'इतना गाड़ कर रक्खूंगा' 'इतना कर्मान्त ( व्यापारादि) में लगाऊँगा' 'इतना दानादि पुण्य कर्मों के लिए होगा'—इस प्रकार चार हिस्से किये। उसके इस प्रकार बाँटने पर, वह सोने का ढेर हल्का सा हो गया। वह उसे उठा कर, घर ले जा कर, चार हिस्सों में बाँट कर, दान आदि पुण्य-कर्म करके यथा-कर्म (परलोक) गया। भगवान् ने इस धर्म-देशना को कह, अभिसम्बुद्ध हुए रहने के समय, यह गाथा कही—

यो पहट्ठेन चित्तेन पहट्ठमनसो नरो भावेति कुसलं धम्मं योगक्लेमस्स पत्तिया, पापुणे अनुपुब्बेन सब्बसंयोजनक्लयं॥

[जो प्रसन्न-चित्त नर, सन्तुष्ट चित्त से योग-क्षेम (=निर्वाण) की प्राप्ति के

बागरिन्द ) ४०७

लिए शुभ-धर्म की मावना करता है, वह कम से सब संयोजनों के क्षय को प्राप्त होता है।]

पहट्डेन, नीवरण (=चित्तमैल) रहित होने से, पहट्ठमनसो, उसी नीवरण-रहित होने से, प्रसन्न-चित्त=सोने की तरह से चमक कर समुज्ज्वलित=प्रभा-युक्त चित्त होकर—यही अर्थ है।

इस प्रकार बुद्ध ने अर्हत्व को सिरे पर रख, देशना को समाप्त कर, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिया। उस समय सोने का ढेर प्राप्त करने वाला मनुष्य मैं ही था।

## ५७. वानरिन्द जातक

"यस्सेते चतूरो धम्मा..."यह गाथा, बुद्ध ने बेळुवन में विहार करते समय देवदत्त द्वारा किये गये बध करने के प्रयत्न के बारे में कही।

#### क. वर्तमान कथा

उसी समय बुद्ध ने 'देवदत्त बघ करने का प्रयत्न करता है' सुन 'हे भिक्षुओ ! न केवल अभी देवदत्त मेरे बंध करने का प्रयत्न करता है, (उसने) पहले भी किया था, लेकिन त्रास मात्र भी उत्पन्न नहीं कर सका' कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्त्व बानर योनि में उत्पन्न हो, बड़ा हो, घोड़े के बच्चे जितना (बड़ा) हुआ। वह शिवत-सम्पन्न हो, अकेला घूमता हुआ, नदी के किनारे रहने लगा। उस नदी के बीच में एक द्वीप था, जिसमें आम, पनस आदि नाना प्रकार के फलों के बृक्ष लगे हुए थे। बोधिसत्त्व हाथी की तरह शिक्तशाली होने से, नदी के इस किनारे से उछल कर, द्वीप के इस ओर, नदी के बीच में पड़े एक पत्थर पर जाकर गिरता, वहाँ से उछल कर, उस द्वीप में जाकर गिरता। वहाँ, नाना प्रकार के फल खाकर, शाम को उसी ढंग से वापिस लौट कर, अपने निवास-स्थान पर रह कर, अगले दिन फिर वैसा ही करता। इसी प्रकार वहाँ रहता था।

उस समय स्त्री सहित एक मगरमच्छ, उसी नदी में रहता था। उसकी स्त्री ने, बोधिसत्त्व को आरपार जाते देख, बोधिसत्त्व के हृदय-मांस में दोहद उत्पन्न कर, मगरमच्छ से कहा—"आर्य! इस वानरेन्द्र के हृदय-मांस में दोहद (=खाने की बलवती इच्छा) उत्पन्न हुआ है।"

मगरमच्छ 'अरी ! अच्छा, मिलेगा' कह 'आज शाम को उसे द्वीप से लौटते ही पकड़ूंगा' (सोच) पाषाण के ऊपर जाकर पड़ रहा ।

बोधिसत्त्व ने दिन भर चर कर शाम को द्वीप में खड़े ही खड़े, पत्यर को देख सोचा—"क्या कारण है ? आज पत्थर कुछ ऊँचा दिखाई दे रहा है ?" उसने पहले ही पानी और पत्थर का अन्दाज अच्छी तरह लगा लिया था। तो उसके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ—"आज इस नदी का पानी घट रहा है, न बढ़ रहा है; लेकिन यह पत्थर बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं (आज) यहाँ मेरे पकड़ने के लिये मगरमच्छ तो नहीं पड़ा है ?""अच्छा! उसकी परीक्षा करूँगा' सोच, उसने, वहीं खड़े ही खड़े, पत्थर के साथ बात-चीत करनेकी भाँति, अरे! पाषण!' पुकार कर, उत्तर न मिलने पर तीन बार 'अरे! पाषाण!' पुकारा। पाषाण क्या उत्तर देता? लेकिन फिर भी उस बानर ने पूछा—"अरे! पाषाण! क्या आज मुझे उत्तर न देगा?"

मगरमच्छ ने सोचा—'और दिनों यह पत्थर निश्चय से इस वानरेन्द्र को प्रत्युत्तर देता रहा है। आज मैं इसे उत्तर दूंगा' सोच, पूछा "अरे वानर! क्या है?"

"तू कौन है ?"

"मैं मगरमच्छ हूँ।"

"यहाँ तू किस लिए लेटा है ?"

"तेरे हृदय-मांस की इच्छा से।"

बोधिसत्त्व ने, 'और मेरे लिए जाने का रास्ता नहीं है, आज मुझे इस मगरमच्छ को घोखा देना चाहिए' सोच उसे कहा—"सौम्य! मगरमच्छ! मैं अपने को तुझे समिपत करूँगा। तू मुख खोल कर, अपने समीप आने के समय मुझे ग्रहण करना।" मगरमच्छ के मुंह खोलने के समय, उसकी आँखें बन्द हो जाती हैं। उसने उस बात का स्थाल न कर, मुंह खोला। उसकी आँखें मृद गईं। वह मुंह खोल कर, आँखें मीच कर पड़ रहा। बोधिसत्त्व वैसा जान, द्वीप से उछल, जाकर मगरमच्छ के मस्तक पर गिर, वहाँ से उछल, बिजली की तरह चमकता हुआ, दूसरे किनारे जा खड़ा हुआ। मगरमच्छ ने वह आश्चर्य देख, 'इस वानरेन्द्र ने अतीव आश्चर्य किया' सोच, कहा—"अरे! वानरेन्द्र! इस लोक में जिस आदमी में चार बातें होती हैं, वह अपने शत्रु को जीत लेता है, वह चारों बातें तेरे अन्दर हैं।" कह यह गाथा कही—

यस्सेते चतुरो भन्मा वानरिन्व! यथा तव, सच्चं भन्मो थिती चागो दिट्ठं सो अतिवत्तति॥

[वानरेश्वर ! जैसे यह तुझ में हैं, वैसे जिस आदमी में यह चार बार्ते होती हैं—सत्य, धर्म, धृति और त्याग—वह शत्रु को जीत लेता है।]

यस्स, जिस किसी आदमी को, एते, अब कहे जाने वाले, प्रत्यक्ष ही निर्देश किये गये। चतुरो धम्मा, चार गुण, सच्चं, सत्य-वाणी, 'तेरे पास आऊँगा' कह कर, उसे असत्य (=मृण) न कर, जो तू आया, वह तेरी सत्य-वाणी है। धम्मो, विचार-बुद्धि, ऐसा करने पर, ऐसा होगा, यह तेरी विचार-बुद्धि। धृति, कहते हैं अखण्ड प्रयत्न को, सो वह भी तुझ में है। चागो, आत्म-परित्याग, तू तो अपना आत्मसमर्पण कर, मेरे पास आया; यदि मैं तुझे ग्रहण न कर सका, तो उसमें मेरा ही दोष है विद्ठं शत्रु। सो अतिवत्तति, जिस आदमी में, जैसे यह तुझमें हैं, उसी प्रकार चारों धर्म (=गुण) विद्यमान होते हैं, वह आदमी जैसे तू आज मुझे लाँघ कर चला गया, उसी प्रकार, अपने शत्रु को लाँघ जाता है, जीत लेता है।

इस प्रकार मगरमच्छ बोधिसत्त्व की प्रशंसा कर,अपने निवास-स्थान को गया । शास्ता ने, हि भिक्षुओ ! न केवल अभी देवदत्त मेरे बधके लिए प्रयत्तरील हुआ, पहले भी हुआ, कह, यह धर्म-देशना ला, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिया। उस समय का मगरमच्छ (अब का) देवदत्त था। उसकी भार्य्या (अब की) चिञ्चा माणविका; और वानरेन्द्र तो मैं ही था।

## ४८. तयोधम्म जातक

"यस्सेते . . . "यह गाथा भी, बुद्ध ने बेळुवन में विहार करते समय, बध करने का प्रयत्न करने वाले के ही बारे में कही ।

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) बहादत्त के राज्य करते समय, देवदत्त बानर योनि में उत्पन्न होकर, हिमवन्त प्रदेश में बानरों के समूह का नायक होने की अवस्था में, अपने (वीर्यं) से उत्पन्न बानर-पोतकों को, दाँत से काट कर खस्सी कर डालता, ताकि कहीं वह समूह का नायकत्व न करें। उस समय बोधिसत्त्व ने, उसी (के वीर्यं) से एक बन्दरी की कोख में गर्म घारण किया। वह बन्दरी 'गर्म हुआ' जान, गर्म की रक्षा के लिए एक दूसरे पर्वत पर चली गई। गर्म परिपक्व होने पर, उसने बोधिसत्त्व को जन्म दिया। वह बड़ा होने पर, होश आने पर शक्तिघारी हुआ।

उसने एक दिन माँ से पूछा-- "माँ! मेरा पिता कहाँ है ?"

"तात ! अमुक पर्वत पर बानरों के समूह का नेतृत्व करता हुआ रहता है ।" "कै ! को कार्य कर के कर ?"

"माँ! मुझे उसके पास ले ,चल।"

"तात ! तू पिता के पास नहीं जा सकता; क्योंकि तेरा पिता इस डर से कि कहीं यह समूह का नेतृत्व न करे, अपने (वीर्य्य) से उत्पन्न हुए बानर-पोतकों को, दाँत से काट कर, खस्सी कर डालता है।"

"माँ ! मुझे, उसके पास ले चल, मैं देखूंगा ।"

वह पुत्र को ले कर, उसके पास गई। उस बानर ने अपने पुत्र को देख, सोचा—बड़ा हो कर यह मुझे नेतृत्व न करने देगा, अभी इसे नष्ट करना योग्य है। सो गले मिलने के बहाने से, इसे जोर से भींच कर मार डालूंगा। यह सोच 'तात! आ, इतने समय तक कहाँ रहा?' कह, बोधिसत्व को गले लगाते हुए की तरह दबाया। बोधिसत्त्व, हाथी के सदृश बल वाला था। उसने भी उसे दबाया। सो उसकी हिंहुयाँ टूटने वाली सी हो गईं। तब उसने सोचा—यह बड़ा हो, मुझे मार डालेगा, किस उपाय से इसे, उससे पहले ही मार डालूं? तब उसे ख्याल आया—"यह पास ही राक्षस-गृहीत तालाब है। वहाँ इसे राक्षस को खिलवा दूं।" सो उसने उसे कहा—"तात! मैं बूढ़ा हो गया। यह बानर-समूह तुझे सींपूंगा। आज ही तुझे राजा बनाऊँगा। अमुक स्थान पर एक तालाब है, उसमें दो कुमुदिनियाँ हैं, तीस उत्पल हैं, पाँच पद्म हैं। जा, वहाँ से फूल ले आ।" उसने 'तात! अच्छा लाऊँगा' कह, जाकर, सहसा (तालाब में) उतरे बिना चारों ओर पैरों के चिह्नों को देखते हुए, केवल उतरते पैरों के चिह्नों को देखा, चढ़ते पैरों के चिह्नों को नहीं।

'यह तालाब राक्षस-गृहीत तालाब होगा, मेरा पिता अपने असमर्थं होने के कारण, राक्षस से मुझे मरवा देना चाहता होगा, मैं इस तालाब में बिना उतरे ही फूल ले जाऊँगा।' वह सूखी जगह पर जा, वहाँ से दौड़ कर आ, छलाँग मार कर दूसरी ओर जाते हुए, पानी के ऊपर ही ऊपर से दो फूजों को तोड़ कर ले, दूसरी ओर जा गिरा। दूसरी ओर से इस ओर आते हुए, उसी उपाय से दो (और) फूल ले लिये। इस प्रकार दोनों ओर ढेर लगाते हुए, फूज तो ले लिये, लेकिन (वह) राक्षस की सीमा के भीतर नहीं उतरा। तब 'अब इससे अविक न उछल सकूंगा' सोच उसने उन फूलों को लेकर एक स्थान पर एकिंत्रत करना आरम्भ किया। उसे देख, उस राक्षस ने सोचा 'मैंने इतने समय तक इससे पूर्व ऐसा बुद्धिमान, आश्चर्यंकर मनुष्य नहीं देखा। (इसने) जितनी आवश्यकता थी, उतने फूज भी ले लिये, और मेरी सीमा के भीतर भी नहीं आया।' उसने पानी को दो ओर फाड़ कर, पानी में से ऊपर निकल, बोचिसत्त्व के पास आ, 'हे वानरेन्द्र! इस लोक में जिस आदमी में यह तीन गुण होते हैं, वह अपने शत्रु को जीत लेता है, वह तीनों गुण तुझ में हैं' (कह) बोधिसत्त्व की प्रशंसा करते हुए यह गाथा कही—

यस्स एते तथो धम्मा वानरिन्द ! यथा तव, दक्तियं सुरियं पञ्जा विट्ठं सो अतिवत्तति ॥ [वानरेश्वर ! जैसे यह तुझ में हैं, वैसे जिस आदमी में यह तीन बातें होती हैं—दक्षता; शौर्य्य, और प्रजा—वह शत्रु को जोत लेता है।]

दिक तयं दक्षता = भय आने पर उसके नाश करने के उपाय के ज्ञान से युक्त पराक्रम । सूरियं, शौर्य्यं, निर्भयता का पर्य्यायवाची । प्रज्ञा, प्रज्ञापन-प्रस्थापन = उपाय — प्रज्ञा का पर्य्यायवाची ।

इस प्रकार उस उदक-राक्षस ने, इस गाथा से बोधिसत्त्व की स्तुति कर, (उसे) पूछा—"यह फूल किस लिए ले जा रहा है?"

"मेरे पिता मुझे राजा बनाना चाहते हैं, सो उसके लिए ले जा रहा हूँ।" <sup>कै</sup>तेरे जैसे उत्तम आदमी को (अपने से) फून उठा कर ले जाना शोभा नहीं देता। मैं ले चलूंगा" कह, उछल कर, (वह) उसके पोछे पीछे हो लिया।

उसके पिता ने दूर से ही उसे देख सोचा— "मैंने इसे भेजा था कि यह राक्षस का भोजन बनेगा, लेकिन यह राक्षस से फून उठवा कर ला रहा है। अब मैं नष्ट हुआ।" यह सोच, हृदय के सात टुकड़े हो वह वहीं मर गया। शेष वानरों ने एकत्र हो बोधिसत्त्व को राजा चुन लिया।

शास्ता ने इस धर्म-देशना को ला, मेल मिला जातक का सारांश निकाल दिया। उस समय का यूथ ( =बानर-सम्ह)-पित (अब का) देवदत्त था। यूथपित का पुत्र तो मैं ही था।

## ५६. भेरिवाद जातक

"वम ने घमे . . ." यह गाथा, शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय (एक) बात न मानने वाले भिक्षु के बारे में कही ।

#### क. वर्तमान कथा

शास्ता ने उस भिक्षु को पूछ कि हे भिक्षु ! क्या तू सचमुच (किसी का) कहना

नहीं मानता है, उसके 'भगवान्! सचमुच' कहने पर, उसे 'हे भिक्षु! न केवल अब ही तू बात नहीं मानता है, (किन्तु) पहले भी तू बात न मानने वाला ही था', कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व (एक) भेरी बजाने वाले के कुल में उत्पन्न हो, एक गाँव में रहते थे। उसने 'बाराणसी में नक्षत्र (= उत्सव) की घोषणा हुई है' सुन, 'समज्ज-मण्डल (= नृत्य-मण्डली) में भेरी बजा कर घन (कमा कर) लाऊँगा' (सोच) पुत्र के साथ, वहाँ गया, और भेरी बजा कर, बहुत घन प्राप्त किया। उसे ले, अपने ग्राम को (वापिस) लौटते समय, चोर-जंगल में पहुँच, (उसने) पुत्र को निरन्तर भेरी बजानेसे मना किया— "तात! निरन्तर न बजा कर, ऐश्वर्य्य-शालियों के रास्ता चलने के समय, बीच बीच में भेरी बजाने की तरह भेरी बजा। वह निता के मना करने पर भी, 'भेरी शब्द से ही चोरों को भगाऊँगा' (कह) निरन्तर ही बजाता रहा। चोरों ने पहले तो भेरी का शब्द सुन 'ऐश्वर्यं-शालियों की भेरी होगी' समझ, भाग गये। लेकिन लगातार भेरी का शब्द सुन 'यह ऐश्वर्यं-शालियों की भेरी नहीं हो सकती' (सोच) आकर, उन दो ही जनों को देख लूट लिया। बोधिसत्त्व ने 'कठिनाई से मिला हुआ धन, लगातार (भेरी) बजाने वाले ने नष्ट कर दिया' कह, यह गाथा कही—

## षये षमे नातिषमे अतिषन्तं ही पापकं, षन्तेन सतं सद्धं अतिषन्तेन नासितं।।

[(भेरी) बजाये, लेकिन बहुत न बजाये । लगातार (भेरी) बजाना बुरा है। (भेरी) बजाने से सौ (मुद्रायें) मिलीं, बहुत बजाने से वह नष्ट हो गईं।[

भने भने, ध्विन करे, न ध्विन करे, भेरी बजाये, न बजाना न करे । नाति-भने, सीमा का उल्लंघन कर, निरन्तर ही न बजाये, किस लिए? अति भन्ते ही भाषकं निरन्तर भेरी बजाना अब हमारे लिए बुरा सिद्ध हुआ । भन्तेन सतं सद्धं, नगर में भेरी बजाने से भी कार्षांपण मिला। अतिषन्तेन नासितं, लेकिन अब मेरे पुत्र ने मेरी बात न मान, जो जंगल में लगातार बजाया, उससे सब नष्ट हो गया।

शास्ता ने यह धर्मदेशना कह, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिया। उस समय का पुत्र (अब का) बात न मानने वाला मिक्षु था, लेकिन पिता मैं ही था।

## ६०. संखधमन जातक

"बमे भमे . .." यह गाथा, शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, (एक) बात न मानने वाले के ही बारे में कही ।

## ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) बहादत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्त्व ने (एक) शङ्ख बजाने वाले कुल में उत्पन्न हो, वाराणसी में नक्षत्र की घोषणा होने पर, पिता को (साथ) ले, शङ्ख बजा कर, धन कमा, (वापिस) आने के समय, चोर-जंगल में पिता को निरन्तर शङ्ख बजाने से मना किया। वह 'शङ्ख-शब्द से चोरों को भगाऊँगा' सोच, निरन्तर ही उसे फूंकता रहा। चोरों ने पहली तरह ही, आकर (उन्हें) लूट लिया। बोधिसत्त्व ने भी पहली ही तरह गाथा कही—

## षमे षमे नातिषमे अति धन्तं हि पापकं, षन्तेनाषिगता भोगा ते तातो विषमी धमं॥

[(शङ्का) बजाये, लेकिन बहुत न बजाये। लगातार (शङ्का) बजाना बुरा है। (शङ्का) बजाने से जो भोग प्राप्त किये, उन्हें तात ने अधिक बजा बजा कर विध्वंस कर दिया।] ते तातो विषमी धमं वे शङ्ख बजाने से जो भोग मिले थे, उन्हें मेरे पिता ने फिर फिर (शङ्ख) फूंकने से विषमि, विष्वंस कर दिया, नष्ट कर दिया।

शास्ता ने इस धर्म-देशना को कह, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिया। उस समय का पिता (अब का) बात न मानने वाला भिक्षु था (और) पुत्र तो मैं ही था।

## पहला परिच्छेद

# ७. इत्यि वर्ग

## ६१. असातमन्त जातक

"असा लोकित्थियो नाम ..." यह गाथा शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय (एक) आसक्त-चित्त भिक्षु के बारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

उस (भिक्षु) की कथा उम्मवित्त जातक' में आयेगी। बुद्ध ने उस भिक्षु को "हे भिक्षु! स्त्रियाँ, असाध्वी, असती, पापी, निकृष्ट होती हैं, तू इस प्रकार की पापी स्त्री (-जाति) के प्रति क्यों आसकत हुआ है?" कह, पूर्व-जन्म की कथा कही—

## स्त. अतीत कथा

पूर्वं समय में बाराणसी में (राजा) बह्यवत्त के राज्य करनेके समय, बोधिसत्त्व गान्धार देश (=राष्ट्र) में, तक्षशिला में ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण कर, बालिंग होने पर तीनों वेदों तथा सब शिल्पों में सम्पूर्णता प्राप्त कर, लोक-प्रसिद्ध आचार्य्य हुआ। उस समय बाराणसी में एक ब्राह्मण कुल में, पुत्र की उत्पत्ति के दिन, निरन्तर प्रज्यलित आग रक्खी गई। जब वह ब्राह्मण-कुमार १६ वर्ष का हुआ, तब उसके माता-पिता ने कहा—"पुत्र! हमने तेरी उत्पत्ति के दिन, आग जलाकर रख दी थी। यदि ब्रह्म-लोक जाने की इच्छा है, तो उस आग को लेकर, जंगल में जा, अग्नि-देवता को नमस्कार करता हुआ ब्रह्म-लोक-परायण हो। यदि गृहस्थ होना चाहता है, तो तक्षशिला जाकर वहाँ लोक-प्रसिद्ध आचार्य्य से शिल्प सीख

<sup>१</sup> उम्मदन्ति जातक (४२७)

(घर आ) कुटुम्ब का पालन-पोषण कर।" माणवक (=ब्रह्मचारी) ने 'मैं जंगल में प्रविष्ट हो, अग्नि की परिचर्या न कर सकूंगा, मैं कुटुम्ब ही पालूंगा 'विचारा। माता-पिता को नमस्कार कर, आचार्य्य की एक हजार की फीस' के साथ वह तकिशिला गया, और शिल्प सीख कर वापिस लौट आया। उसके माता-पिता को उसके गृहस्थ होने की इच्छा नहीं थी। वह चाहते थे कि वह बन में (जाकर) अग्वि (-देवता) की परिचर्या करे। सो, उसकी माता ने उसे स्त्रियों के दोष दिखा कर, जंगल को भेजने की इच्छा से सोचा—"वह आचार्य्य पण्डित है, व्यक्त है। वह मेरे पुत्र को स्त्रियों के दोष बता सकेगा।" (यह सोच) पूछा—"तात! तू ने शिल्प सीखा?"

"अम्मा! हों।"

"असात-मन्त्र भी तूने सीखे?"

"अम्मा! नहीं सीखे।"

"तात! यदि तूने 'असात-मन्त्र' नहीं सीखे, तो तूने क्या सीखा? जा, सीख कर आ।"

वह 'अच्छा' कह, फिर तक्षशिला की ओर चल दिया।

उस आचार्यं की भी, एक सौ बीस वर्ष की बूढ़ी माता थी। वह, उसे अपने हाथ से नहला, खिला, पिला, उसकी सेवा करता था। अन्य मनुष्य उसे वैसा करते देख, घृणा करते। उसने सोचा—"मैं जंगल में प्रवेश कर, वहाँ माता की सेवा करता रहूँ।" सो, उसने, एक एकान्त जंगल में, पानी मिलने की जगह पर, पणेशाला बनवाई। वहाँ घी चावल आदि मँगवा कर अपनी माता को ले आया, और उसकी सेवा करता हुआ रहने लगा।

उस माणवक ने भी तक्षशिला पहुँच, वहाँ आचार्य्य को न देख 'आचार्य्य ! कहाँ है?' पूछा। उस समाचार को सुन कर वहाँ गया, और (आचार्य्य) को प्रणाम कर खड़ा हुआ। उस आचार्य्य ने (पूछा)—"तात! किस लिए बहुत जल्दी (लीट) आया?"

"आपने मुझे 'असात-मन्त्र' नहीं सिखाया न ?"

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> फीस (आचार्य्य-भाग)। २७

"तुझे किस ने कहा कि 'असात-मन्त्र' सी<mark>सना चाहिए ?''</mark> "आचार्य्य ! मेरी माता ने ।''

बोधिसत्त्व ने सोचा--- "असात-मन्त्र तो कोई मन्त्र नहीं है। इसकी माता, इसे स्त्रियों के दोषों को विदित करा देना चाहती होगी।"

"सो, अच्छा तात! तुझे असात-मन्त्र दूंगा" (कह) उसने कहा—"आज से आरम्भ कर के, तू मेरे स्थान पर, मेरी माता को नहलाते, खिलाते, पिलाते. उसकी सेवा करना। हाथ, पैर, सिर और पीठ दबाते (=मलते) हुए, 'आर्ये! बूढ़ी होने पर भी तेरा शरीर ऐसा है, तो जवानी में (यह शरीर) कैसा रहा होगा?' (कह) शरीर दबाने के समय, हाथ पैर आदि के वर्ण की प्रशंसा करना। और, जो कुछ तुझे मेरी माता कहे, वह बिना लज्जा के, बिना छिपाये, मुझे कहना। ऐसा करने से असात-मन्त्रों की प्राप्ति होगी, न करने से नहीं होगी।" उसने 'आचार्य्य अच्छा' कह, उसकी बान मान, उस समय से आरम्भ करके, जैसा जैसा कहा था. वैसा वैसा किया।

उस माणवक के बार बार प्रशंसा करने पर, उस अन्धी, जराजीर्ण के मन में काम उत्पन्न हो गया—"यह माणवक मेरे साथ रमण करना चाहता होगा।" उसने एक दिन अपने शरीर-वर्ण की प्रशंसा करने वाले माणवक से पूछा—"भेरे साथ रमण करना चाहता है?"

"आर्ये! मैं रमण करने की इच्छा तो करूँ, लेकिन आचार्य्य का भय है।" 
"यदि, मुझे चाहता है, तो मेरे पुत्र को मार डाल।"

"मैंने आचार्य्य के पास इतना शिल्प सीखा, कैसे, मैं केवल कामासक्ति के कारण उनको मारूँगा?"

"अच्छा, तो यदि तु मेरा परित्याग न करे, तो मैं ही उसे मार दंगी।"

सो स्त्रियाँ, ऐसी असाध्वी, पापी, निकृष्ट होती हैं। वैसी उमर में भी चित्त में रागोत्पत्ति के कारण, काम का अनुकरण करती हुई, ऐसे उपकारी पुत्र को मारने को तैयार हो गई। माणवक ने बोधिसत्त्व को वह सब बात कह दी। 'माणवक! तूने अच्छा किया, जो मुझे बता दिया' (कह) माता का आयु-संस्कार देख, वह 'आज ही मर जायगी' जान, (माणवक को) कहा—"माणवक! आ, उसकी परीक्षा करें।" (यह कह) उसने एक गूलर का वृक्ष छील कर, अपने जितना (बड़ा) काठ का पूतला बनाया। उसे सिर सहित ढक कर, अपने सोने की जगह पर लम्बा लिटा

दिया, और रस्सी बाँध कर, अपने शिष्य को कहा—'तात! कुल्हाड़ा ले जा कर, मेरी माता को इशारा कर।'

माणवक ने जाकर कहा—''आर्ये! आचार्य्य, पर्णशाला में अपनी शय्या पर सोये हैं, मैंने रस्सी की निशानी बाँध दी है। यदि सामर्थ्य हो, तो इस कुल्हाड़े को ले जाकर मार।''

"तू मुझे छोड़ेगा नहीं न?" "किस लिए छोड़ेगा?"

उसने कुल्हाड़े को ले, काँपती हुई उठ कर, रस्सी के माथ साथ जा, हाथ से छू कर, 'यह मेरा पुत्र है' करके, काठ के पुतले के मुंह पर से कपड़े हटा, कुल्हाड़े को ले, 'एक ही प्रहार मे मारूँगी' सोच, गरदन पर ही मारा। 'टन' कर के शब्द हुआ। उसे पता लग गया कि लकडी है।

बोधिसत्त्व के, 'माँ! क्या करती है?' पूछने पर, 'मैं ठगी गई' जान वह वहीं गिर कर मर गई। अपनी पर्ण-शाला में पड़ी रहने पर भी, उस क्षण, उसको मरना ही था। बोधिसत्त्व ने उसका मृत होना जान, शरीर-कृत्य कर, आदाहन (=आग) बुझा, वन-पुप्पों से पूजा कर, माणवक सिंहत पर्णशाला के द्वार पर बैठ, (माणवक) को कहा—''तात! असात-मन्त्र कोई पृथक मन्त्र नहीं है। स्त्रियाँ असाध्वी (असाता) होती हैं। तेरी माता ने तुझे असात-मन्त्र सीख कर आ, (करके) जो मेरे पास भेजा है, वह स्त्रियों के दोष जानने के ही लिए भेजा है। सो तूने अब प्रत्यक्ष ही, मेरी माता के दोष देख लिए हैं। इसलिए तू जान ले कि स्त्रियाँ असाध्वी, पापिनी होती हैं।'' इस प्रकार उपदेश कर, उसे बिदा किया। वह माणवक भी आचार्य्य को प्रणाम कर, माता-पिता के पास गया। उसकी माता ने पूछा—"असात-मन्त्र सीखे?''

"अम्म! हाँ।"

"तो अब क्या करेगा? प्रक्रजित हो, अग्नि-परिचर्य्या करेगा, वा गृहस्य में रहेगा?"

"माता! मैंने प्रत्यक्षतंः स्त्रियों के दोष देख लिए, मुझे अब गृहस्यी बनने से काम नहीं, मैं प्रक्रजित होऊँगा" (कह) माणवक ने अपने अभिप्राय को प्रकाशित करते हुए, यह गाया कही—

## असा लोकित्यियो नाम वेला तासं न विज्जति, सारत्ता च पगक्भा च सिली सम्बद्धसो यथा, ता हित्वा पम्बजिस्सामि विवेकमनुबूह्यं॥

[लोक में स्त्रियाँ असाध्वी होती हैं। उनका कोई समय नहीं होता। जैसे दीपक की शिखा सब को जला देने (=खा लेने) वाली होती है; वैसी ही वह रागानुरक्त तथा प्रगल्भ होती हैं। मैं उन्हें छोड़, अपनी शान्ति (=विवेक) की वृद्धि करता हुआ प्रम्नजित होऊँगा।]

असा, असतियाँ—पापिनियाँ, अथवा 'सात' कहते हैं सुख को, सो वह उनमें नहीं। जो उनमें अनुरक्त हो, उसे वह सुख नहीं देती, इसलिए भी असाता, दुःख-दायिनी, यह अर्थ है। इस अर्थ की प्रामाणिकता के लिए यह सूक्त उद्घृत करना चाहिए—

"माया चेंसा मरीची च सोको रोगो चुपह्बो, सरा च बन्धना चेंता मच्चुपासो गृहासयो तासु यो विस्ससे पोसो सो नरेसु नराघमो॥"

[वे माया हैं, मरीचि हैं, शोक हैं, रोग हैं, उपद्रव हैं, कठोर हैं, बन्धन हैं, मृत्यु-पाझ हैं, गृह्य-आशय हैं। जो मनुष्य उनका विश्वास करे, वह नरों में अधम नर है।]

लोकित्ययों, लोक (=संसार) में स्त्रियाँ। वेला तासं न विज्जिति, अम्मा! उन स्त्रियों को कामासिक्त होने पर, वेला (=समय), संवरं (=संयम), मर्थादा, सन्तुष्टि नहीं। सारत्ता च पगक्भा च, पञ्चकामों में अनुरक्त होने पर, एक तो उनकी कोई वेला नहीं होती, वैसे ही काय-प्रगत्भता, वाक्-प्रगत्भता, और मन को प्रगत्भता—इन तीन से युक्त होने के कारण प्रगत्भ । इनमें काय-संयम, वाक्-संयम अथवा मन का संयम नहीं। लोभी, (तो यह) कौवों के समान होती हैं। सिखी सब्बध्सो यथा, अम्म! जैसे ज्वाला-शिखा वा 'शिखी' कहलाने वाली अग्नि, गुंह (गूथ) आदि गन्दगी भी, घी, शहद, शक्कर आदि शुद्ध चीज भी, इष्ट भी तथा अनिष्ट भी, जो जो पाती है, सभी खा लेती है; और इस लिए सब्बध्सो (=सब को

भसातमन्त ) ४२१

खाने वाली) कहलाती है, उसी प्रकार यह स्त्रियाँ भी, चाहे हथवान्, ग्वाले आदि हीन जाति, हीन पेशे के लोग हों, चाहे क्षत्रिय आदि उत्तम-पेशे वाले लोग हों, ऊँच-नीच का विचार किये बिना, जिसे दुनिया में 'मजा' कहते हैं, उस कामाचार की इच्छा होने पर, जिस किसी को पाती हैं, उसी का सेवन करती हैं। इसलिए वह सर्वभक्षक अग्नि-शिखा के समान होती हैं। इसलिए जैसे सर्व-भक्षक अग्नि-शिखा है वैसा ही इन्हें जानना चाहिए। ता हित्वा पब्बिजस्सामि, मैं उन पापिनी, दुःख की कारण स्त्रियों को छोड़, अरण्य में प्रविष्ट हो, ऋषियों की रीति से प्रक्रज्या लूंगा। विवेकमनुबूह्यं, शारीरिक-शान्ति (=एकान्त), मानसिक शान्ति (=एकान्त) और चित्त के मैल (=उपाधियों) से मुक्ति—यह तीन प्रकार का एकान्त कहा गया है। सो यहाँ शारीरिक-एकान्त और मानसिक एकान्त से अभिप्राय है।

माँ ! मैं प्रव्रजित होकर किसण-कर्म (=योगाम्यास) करके, आठ समा-पत्तियाँ और पाँच अभिज्ञायें प्राप्त कर, (जन-) समूह से शरीर को पृथक् कर, और चित्त के मैलों (=क्लेशों) से चित्त को पृथक् कर, इस एकान्तता (=विवेक) को बढ़ाते हुए ब्रह्म-लोक-परायण होऊँगा। बस, मुझे गृहस्थी नहीं चाहिए।

इस प्रकार स्त्रियों की निन्दा कर, माता-पिता को प्रणाम कर, प्रब्रजित हो, उक्त प्रकार से एकान्त (==विवेक) की वृद्धि करते हुए ब्रह्म-लोक-गामी हुआ।

बुद्ध ने भी भिक्षुओ ! इस प्रकार स्त्रियाँ, असाध्वी, पापिनी, दु:खदायिनी होती हैं, (कह) स्त्रियों के दोषों (=अगुण) का वर्णन कर, (आर्य-) सत्यों के प्रकाशित किया। (आर्य-) सत्यों के प्रकाशन के अन्त में वह भिक्षु श्रोता-पत्ति-फल में प्रतिष्ठित हुआ। शास्ता ने मेल मिला, जातक का सारांश दिखाया। उस समय की माता (अब की) कापिलानी, पिता (अब के) महाकाश्यप थे, शिष्य (अब के) आनन्द; (और) आचार्यं तो मैं ही था।

## ६२ ग्रंडभृत जातक

'यं बाह्यणोति...' यह गाथा (भी) जेतवन में विहार करने ममय (एक) आसक्त चित्त भिक्षु के ही बारे में कही।

#### क. वर्तमान कथा

शास्ता ने उसे 'भिक्षु! क्या तू सचमुच आसक्त है?' पूछा। 'सचमुच' कहने पर 'भिक्षु! स्त्रियाँ (सँभाल कर) रक्खी नहीं जा सकतीं। पूर्व समय में पण्डित लोग (=बुद्धिमान्) स्त्रियों को (उनके) गर्भ से ही सँभाल कर रखने की कोशिश करते हुए भी, न रख सके' कह, पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व, उसकी अग्र पटरानी की कोख से जन्म ग्रहण कर, वयस्क होने पर, सभी शिल्पों में सम्पूर्णता प्राप्त कर, पिता के मरने पर, राज्य पर प्रतिष्ठित हो, धर्म पूर्वक राज्य करने लगा। वह पुरोहित के साथ जूआ खेला करता था, और खेलते समय इस दूत-गीत (जुये के गीत) को कह कर चाँदी के तखते पर सोने के पासे फेंकना था—

## सब्बा नदी वङ्कगता, सब्बे कटुमया वना, सब्बित्थियो करे पापं, लभमाना निवातके।।

[सभी निदयाँ टेढ़ी है, सभी बनों में लकड़ी है। मौका मिलने पर सभी स्त्रियाँ पाप-कर्म करती हैं।]

इस प्रकार खेलते हुए राजा सदैव जीतता, पुरोहित की हार होती। क्रम से घर की सम्पत्ति नाश होती देख, पुरोहित सोचने लगा—"इस प्रकार तो इस घर का सब घन नष्ट हो जायगा, मैं एक ऐसी स्त्री को ढूंढ़ कर घर में रक्खूं, जो दूसरे पुरुष के पास न जाये।" फिर उसे यह ख्याल आया—"मैं किमी ऐसी स्त्री को,

जिसने पहले किसी दूसरे पुरुष को देखा हो, (सँभाल कर) न रख सकूँगा। इस लिए मैं एक स्त्री को उसके गर्भ से आरम्भ कर के, रख कर, उसकी आयु होने पर, उसे अपने वश में कर, (और) उसे एक ही पुरुष वाली रख, उसके गिर्द कड़ा पहरा लगा, राजा के कुल से धन ले आऊँगा।" वह अंक-विद्या में हिशयार था। सो, उसने एक दिद्र गिंभणी स्त्री को देख, 'लड़की उत्पन्न करेगी' जान, उसे बुला, खर्चा दे, घर में रक्खा। फिर उसके प्रसूत होने पर, उसे धन दे, प्रेरित कर, वह लड़की किन्हीं दूसरे आदिमयों को न देखने दे कर, स्त्रियों के ही हाथ में दे, उसका पालन-पोषण करा, बड़ी होने पर, उसे अपने वश में कर लिया। जब तक वह (लड़की) बढ़ती रही, तब तक वह राजा के साथ जूआ नहीं खेला, लेकिन लड़की को अपने वश में कर लेने पर, पुरोहित ने राजा से कहा—महाराज! जूआ खेलें। राजा ने 'अच्छा' कह, पूर्व प्रकार से ही खेला। पुरोहित ने राजा के गा कर पासा फेंकने के समय कहा—"मेरी माणविका के अतिरिक्त।" उस समय से पुरोहित जीतता, राजा की हार होती।

बोधिसत्त्व ने सोचा 'इसके घर में एक पुरुष-वाली एक स्त्री होनी चाहिए।' पता लगाने पर 'ऐसी स्त्री है' जान, इसके सदाचार को तुड़वाऊँगा, (सोच) एक धूर्त को बुलाकर पूछा—"पुरोहित की स्त्री का शील तोड़ सकता है?"

"देव! तोड़ सकता हूँ।" सो राजा ने उसे धन दे 'जल्दी कर' कह, भेजा। उसने राजा से धन ले, गन्ध, धूप, चूर्ण, कपूर आदि खरीद, उस (पुरोहित) के घर के समीप सब सुगन्धियों की दूकान लगाई। पुरोहित का घर सात तलों का तथा सात डियोढ़ियों वाला था। सभी डियोढ़ियों पर स्त्रियों का ही पहरा था। बाह्मण को छोड़ कर और कोई आदमी घर में नहीं घुस सकता था। कूड़ा फेंकने की टोकरी भी, देख कर ही अन्दर आने जाने दी जाती। उस माणविका को, केवल वह पुरोहित ही देख सकता था। (हाँ), उसकी एक स्त्री परिचारिका थी। वह परिचारिका गन्ध, पुष्प, खरीद कर ले जाती हुई, उस धूर्त की दूकान के समीप से ही जाती। उस (धूर्त) ने 'यह उसकी परिचारिका है' अच्छी तरह जान, एक दिन उसे आती देख, दूकान से उठ, जा कर, उसके पैरों में गिर, दोनों हाथों से पैरों को जोर से पकड़, 'माँ! इतने समय तक तू कहाँ रही' कह, रोना (आरम्भ) किया।

शेष लगे हुए धूर्तों ने भी एक ओर खड़े हो कहा— ''हाथ, पैर, मुंह की बनावट और रंग-ढंग (=आकल्प) से माता-पुत्र एक ही जैसे हैं।'' उनको कहते सुन, उस स्त्री ने अपने में अविश्वास कर, 'यह मेरा पुत्र (ही) होगा' (सोच) स्वयं भी रोनाः शुरू कर दिया । वे दोनों काँद कर, रो कर एक दूसरे को गले लगा कर खड़े हुए । तब उस घूर्त ने पूछा—"माँ ! तू कहाँ रहती है ?"

"तात! मैं किन्नर-लीला से रहने वाली, श्रेष्ठ-सुन्दरी, पुरोहित की तरुण-स्त्री की सेवा-सुश्रुषा करती हुई रहती हूँ।"

"मां! अब कहां जा रही है?"

"उसके लिए फूल-माला आदि लेने।"

"माँ, तुझे और जगह जाने की क्या जरूरत है ? अब से तू मेरे ही पास से हो जाया कर" (कह) बिना मूल्य लिये ही, बहुत से पान-पत्र आदि तथा नाना प्रकार के फूल दिये।

माणविका ने उसे बहुत से गन्ध-पुष्प आदि लाते देख, पूछा—"अम्म ! क्या आज हमारा ब्राह्मण प्रसन्न है ?"

"ऐसा क्यों कहती है?"

"इनकी अधिकता देख कर।"

"ब्राह्मण ने अधिक मूल्य नहीं दिया, मैं इन्हें अपने पुत्र के पास से लाई हूँ।"

उस समय से, ब्राह्मण का दिया हुआ मूल्य अपने पास रख कर, उसी (पुत्र) के पास से गन्ध फूल आदि ले जाती थी। कुछ दिन व्यतीत होने पर, धूर्त बीमारी का बहाना बना पड़ रहा। उसने उसकी दूकान के दरवाजे पर जा, उसे न देख, पूछा—"मेरा पुत्र कहाँ है ?"

"तेरे पुत्र को बीमारी हो गई है।"

उसने, जहाँ वह लेटा हुआ था, वहाँ जाकर, उसकी पीठ मलते हुए पूछा— "तात! तुझे क्या बीमारी है ?" वह चुप रहा। "बेटा! कहता क्यों नहीं ?"

"माँ! प्राण निकलने को आयें, तो भी तुझे नहीं कह सकता।"

"तात! यदि मुझसे नहीं कहेगा, तो किसे कहेगा?"

"माँ ! मुझे और कोई रोग नहीं है। तुझसे उस माणविका (के सौन्दर्य) की प्रशंसा सुन, मैं आसक्त हो गया हूँ। वह मिलेगी, तो जीता रहूँगा, नहीं मिलेगी, तो पहीं मर जाऊँगा।"

"तात ! यह भार मुझ पर रहा। तू, इसके लिये चिन्ता मत कर" (कह) उसे आश्वासन दे, बहुत से गन्ध, फूल आदि ले, माणविका के पास जाकर, उसे कहा—"अम्म! मुझसे तेरी प्रशंसा सुन, मेरा पुत्र (तुझ पर) आसक्त हो गय। है। इस विषय में क्या करूँ?"

"यदि (उसे) ला सके, तो मेरी ओर से छुट्टी ही है।"

उसकी बात सुन, वह उस दिन से, उस घर के कोने कोने से बहुत सा कूड़ा इकट्ठा करके, फूल लाने की टोकरी में डाल कर ले जाती; और पहरेदार स्त्री के उस टोकरी को देखने लगने पर, (वह कूड़ा) उसके ऊपर फेंक देती। वह घबरा कर दूर हट जाती। (यदि कोई) दूसरी पहरेदार स्त्री कुछ कहती तो उसके ऊपर भी, वह उसी प्रकार कूड़ा उलट देती। तब से (चाहे) वह कुछ लाती, वा ले जाती, कोई उसकी तलाशी (=परीक्षा) करने की हिम्मत न करती। सो उस समय, वह उम घूर्त को फूलों की टोकरी में लिटा, माणविका के पास लिवा ले गई। घूर्त माणविका के सतीत्व का नाश कर, एक दो दिन प्रासाद में ही रहा। पुरोहित के बाहर जाने पर, दोनों रमण करते; उसके आने पर घूर्त छिप रहता। एक दो दिन के बीतने पर उसने कहा—"स्वामी! अब तुझे जाना चाहिए।"

"मैं ब्राह्मण को, एक थप्पड़ मार कर जाना चाहता हूँ।"

अच्छा ! ऐसा हो; कह, उसने घूर्त को छिपा कर, बाह्मण के आने पर कहा—"आर्य! मैं चाहती हूँ कि तुम बीणा बजाओ, और मैं नाचूं।"

"भद्रे! अच्छा, नाचो" (कह) वह बीणा बजाने लगा।

"तुम्हारे देखते, नाचते लज्जा आती है, तुम्हारा मुंह वस्त्र से बाँघ (-ढक) कर नाचंगी।"

"यदि लज्जा लगती है, तो वैसा कर ले।"

माणिवका ने घना वस्त्र ले, उसकी आँखें ढँकते हुए, मुंह पर (कपड़ा) बाँध दिया। ब्राह्मण मुंह बँधवा कर, वीणा बजाने लगा। उसन थोड़ी देर नाच कर कहा—"आर्य! जी चाहता है कि तुम्हारे सिर पर एक थप्पड़ मारूं।" स्त्री के लोभ में फँसे हुए ब्राह्मण ने, किसी (भीतरी) बात को न जान कहा—"मार।" माणिवका ने घूर्त को इशारा किया।

उसने हलके से आ, ब्राह्मण की पीठ के पीछे खड़े हो (उसके) सिर पर, कोहनी से प्रहार दिया। ब्राह्मण की आँखें गिरने वाली सी हो गईं। सिर में फोड़ा पड़ गया। उसने दर्द से पीड़ित होकर कहा—"अपना हाथ ला।" ब्राह्मण तरुणी ने अपना हाथ उठा कर, उसके हाथ में रख दिया। ब्राह्मण बोला—'हाथ तो कोमल है; लेकिन प्रहार कड़ा है। बाह्मण को मार कर, धूर्त छिप रहा। धूर्त के छिप रहने पर, बाह्मण तरुणी ने बाह्मण के मुंह पर से कपड़ा खोल, तेल लेकर, सिर में चोट की जगह पर मला। बाह्मण के बाहर जाने पर, उस स्त्री ने, फिर, उस धूर्त को टोकरी में लिटाया, और बाहर ले गई। उसने राजा के पास जा, सब हाल कह सुनाया।

राजा ने अपनी सेवा में आये बाह्मण को कहा—"(आओ) बाह्मण! जुआ खेलें।"

"महाराज! अच्छा।" राजा ने द्यूत-मण्डल तैयार करवा, पहनी ही तरह से जुए का गीत गा कर पाँसा फेंका। ब्राह्मण ने माणिवका के तप के खण्डन हुए रहने की बात न जानते हुए कहा—"मेरी माणिवका के अतिरिक्त।" ऐसा कहने पर भी, वह हार ही गया। राजा ने जान कर कहा—"ब्राह्मण! "अतिरिक्त" क्या कह रहे हो? तुम्हारी माणिवका का सतीत्व अप्ट हो गया। तुम समझते थे, कि शुरू गर्भ से (सँभाल) कर, रखने से, सात जगहों पर पहरा लगा कर रखने से, तुम स्त्री को सँभाल कर रख सकोगे? स्त्री को गोद में लेकर, (साथ) लिए फिरने से भी, उसे (सँभाल) कर रक्खा नहीं जा सकता। ऐसी कोई स्त्री नहीं है, जो एक ही पुरुप वाली हो। तेरी माणिवका ने 'मैं नाचना चाहती हूं' (कह) वीणा बजाते रहने पर तेरा मुह कपड़े से बाँध, अपने जार को तेरे सिर में कोहनी से प्रहार देने के लिए प्रेरित किया। अब क्या "अतिरिक्त" कहते हो?" यह कह, यह गाथा कही—

## यं बाह्मणो अवादेसी वीणं सम्मुखबेठितो, अण्डभूता भता भरिया, तासु को जातु विस्ससे ॥

[ जिसके कारण ब्राह्मण ने मुह पर पट्टी बॉध कर, वीणा बजाई वह गर्भ से आरम्भ करके पाली गर्ड, भार्य्या थी। ऐसी स्त्रियों का कौन विश्वास करे।]

यं ब्राह्मणो अवादेसी वीणं सम्मुखवेठितो, जिस कारण सं ब्राह्मण घने कपड़े से मृह बॅधवा कर बीणा बजाता था, वह उस कारण को न जानता था। उसे भी ठगने की इच्छा से, उसने ऐसा किया। ब्राह्मण ने उस स्त्री का अत्यन्त मायावी होना न जान, स्त्री का विश्वास कर समझा कि यह मुझमें लजाती हैं। सो, उस (ब्राह्मण) के अज्ञान को प्रगट करने के लिए राजा ने ऐसा कहा। यही, यहाँ अभि-प्राय हैं। अण्डभूता भता भरिया, अण्ड कहते हैं बीज को। बीजभूता अर्थात्

माता की कोख से निकलते ही लाई गई। भता अथवा पाली गई। वह कौन? भार्य्या, प्रजापती, पाद-परिचारिका। भोजन, वस्त्रादि भरना पड़ने से, टूटे संयम वाली होने से, अथवा लोक-धर्मों से भरी होने से भार्य्या। तातु को जातु विस्ससे जातु:=सम्पूर्णत:, कोख से आरम्भ करके भी पाली गई भार्य्याओं के इस प्रकार विकृत आचरण करने पर, कौन बुद्धिमान् आदमी, उनका सम्पूर्णत: विश्वास करे? अर्थात् 'यह मेरे प्रति बिविकार है' ऐसा कौन विश्वास करे ?पाप कर्म का आमन्त्रण निमन्त्रण करने वालों के रहने पर, स्त्री की रक्षा नहीं की जा सकती।

इस प्रकार वोधिसत्त्व ने ब्राह्मण को धर्मोपदेश किया । ब्राह्मण ने बोधि-सत्त्व का धर्मोपदेश सुन, घर जाकर, माणविका से पूछा——"तूने इस प्रकार का पाप-कर्म किया ?"

"आर्य ! ऐसा किसने कहा ? नहीं किया, प्रहार मैंने ही दिया, किसी और ने नहीं। यदि विश्वास न हो, तो मैं तुम्हें छोड़, किसी दूसरे पुरुष के हस्त-स्पर्श को नहीं जानती"—ऐसी सत्य क्रिया कर अग्नि में प्रविष्ट हो, तुम्हें विश्वास करा-ऊंगी। ब्राह्मण ने 'ऐसा हो' (कह) लकड़ी का बड़ा ढेर लगवा, उसमें आग दे, उसे बुलवा कर कहा—"यदि अपने पर विश्वास है, तो अग्नि में प्रविष्ट हो।"

माणिवका ने अपनी परिचारिका को पहले से ही सिखा-पढ़ा रक्खा था—
"अम्म ! तू अपने पुत्र से कह, कि वह मेरे अग्नि प्रवेश करने के समय, वहाँ जाकर
मेरा हाथ पकड़ ले।" उमने जाकर वैसा कहा। धूर्त आकर परिषद् के बीच में खड़ा
हो गया। ब्राह्मण को ठगने की इच्छा से माणिवका ने जन (-समूह) के बीच में
खड़े होकर कहा—"ब्राह्मण! मैं तुझे छोड़ किसी अन्य पुरुष के हस्त-स्पर्श को नहीं
जानती हूं। मेरे इस सत्य (के बल) से, यह अग्नि मुझे न जलाये।" यह कह, वह
आग में घुसने को तैयार हुई।

उसी क्षण उस धूर्त ने, "देखो ! इस पुरोहित-बाह्मण के काम को ; इस प्रकार की माणिवका को आग में जलाना (=प्रवेश कराना) चाहता है" कहते हुए, उस माणिवका को हाथ से पकड़ लिया। उसने हाथ छुड़ा पुरोहित से कहा—"आर्य! मेरी सत्य-क्रिया टूट गई। अब मैं आग में प्रवेश नहीं कर सकती। कैसे ? आज मैंने यह सत्य-क्रिया की कि अपने स्वामी को छोड़ कर, मैं किसी के हस्त-स्पर्श को नहीं जानती। और, अब मुझे इस आदमी ने हाथ से पकड़ लिया।"

ब्राह्मण जान गया कि इसने मुझे घोका दिया है। सो, उसने उसे पीट कर, निकलवा दिया।

यह स्त्रियाँ ऐसी असद्धिमणी होती हैं। कितना बड़ा भी पाप-कर्म हो, उसे करके, अपने स्वामी को ठगने के लिए, 'नहीं, मैं ऐसा नहीं करती हूँ' करके प्रति दिन शपय खाती हैं। (इस प्रकार) यह अनेक चित्तों वाली होती हैं। इसीलिए कहा गया है—

बोरीनं बहुबुद्धीनं यासु सच्चं सुदुल्लभं, थीनं भावो दुराजानो मच्छस्सेवोदके गतं।। मुसा तासं यथा सच्चं सच्चं तासं यथा मुसा, गावो बहुतिणस्से ओमसन्ति वरं वरं॥ चोरियो कठिना हेता वाळा चपलसक्खरा, न ता किञ्चि न जानन्ति यं मनुस्सेसु वञ्चनं॥

[ऐसी स्त्रियाँ—जो चोर हैं, अतिबुद्धि हैं, जिनमें सत्य का मिलना दुर्लभ है,—उनका भाव, जल में गई मछली (के पद-चिन्ह) की तरह दुर्जेय है। उनको झूठ वैसा ही है, जैसा सत्य (और) उनको सत्य वैसा ही है, जैसा झूठ। वह बहुत तृण के होने पर, गौवों के अच्छा ही अच्छा (खाने की तरह), नये नये (आदमी) के साथ रमती हैं। यह चोर, कठोर, हिंसाप्राणी सदृश, चपलता में कंकर मदृश (स्त्रियाँ) मनुष्यों के ठगने (की सब विधियों) को जानती हैं।]

शास्ता ने 'इस प्रकार स्त्रियाँ संभाल कर नहीं रक्खी जा सकतीं'—यह धर्म देशना ला, (आर्य) सत्यों का प्रकाश किया। सत्यों (के प्रकाशन) के अन्त में आसक्त-चित्त (=उत्कण्ठित) भिक्षु स्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हुआ। शास्ता ने भी मेल मिला जातक का सारांश निकाल दिया। उस समय बाराणसी-नरेश मैं ही था।

#### ६३. तक जातक

"कोबना अकतञ्जू च . . ." यह गाथा (भी) शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, (एक) आसक्त-चित्त भिक्षु के ही सम्बन्ध में कही।

#### क. वर्तमान कथा

शास्ता ने उसे, 'भिक्षु! क्या तू सचमुच उत्कण्ठित है' पूछा। उसके 'हाँ! सचमुच' कहने पर 'स्त्रियाँ अकृतज्ञ होती हैं, मित्रों में फूट डालने वाली होती हैं, तू किस लिए उनके प्रति चञ्चल हुआ है?' कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### स्त. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराजसी में (राजा) बहादत्त के राज्य करने के समय, बोधि-सत्त्व ऋषि-प्रव्रज्या के अनुसार प्रवाजित हो, गक्का के किनारे आश्रम बना, समा-पित्तर्यां और अभिन्न्ना की प्राप्ति कर, ध्यान में रत हो, सुख पूर्वक रहते थे। उस समय बाराणसी के श्रेष्ठी की (एक) दुष्ट-कुमारी नामक चण्ड (स्वभाव) की, कठोर (स्वभाव) की लड़की थी। वह दासों को, नौकरों को गाली देती थी, मारती थी। एक दिन, उसे लेकर, (वे) गक्का पर खेलने के लिये गये। उनके खेलते ही खेलते सूर्य्यास्त का समय हो गया। बादल आ गये। आदमी, बादलों को देख-कर, इधर उधर भाग गये। श्रेष्ठी की लड़की के दासों, नौकरों ने सोचा—"आज हमें इससे छुट्टी पानी चाहिए (=इसकी पीठ देखनी चाहिए)।" (यह सोच) वह, उसे जल के भीतर ही छोड़, स्थल पर चले आये। वर्षा (=देव) बरसी। सूर्य्य भी अस्त हो गया। अंधेरा छा गया। उन्होंने उस (लड़की) के बिना ही घर लौट कर, "वह कहाँ है?" पूछने पर कहा—"गक्का से तो पार हो गई थी, फिर हम नहीं जानते कि कहाँ चली गई।" रिस्तेदारों को ढूंढ़ने पर भी पता नहीं लगा। वह चीखती-चिल्लाती, पानी में बहती बोधिसत्त्व की पर्णशाला के समीप

पहुँची। उसने उसका शब्द सुन सोचा-- "यह स्त्री का शब्द है, मैं इसे बचाऊँगा।"

(और) उसने तिनकों की मशाल ले, नदी के किनारे जा, उसे देल, 'डर मत, डर मत' (कहा)। तब आश्वासन दे, (अपने) हाथी सदृश बल से, नदी को तैरते हुए जाकर उसे उठा लाया; और आग बना कर दी। शीत दूर हो जाने पर मधुर फल-फूल लाकर दिये। उनके खा चुकने पर पूछा— 'कहाँ की रहने वाली है? कैसे गङ्गा में गिर पड़ी?'' उसने वह हाल कह दिया। उसे 'तू यहीं रह' (कह) दो तीन दिन पर्णशाला में रखा; और स्वयं खुले में रहे। दो तीन दिन के बाद कहा— ''अब जा।'' वह 'इस तपस्वी का ब्रह्मचर्य्यं तोड़, इसे साथ लेकर जाऊँगी' (सोच) न गई। समय बीतते बीतते स्त्रीमाया और स्त्रीलीला दिखा, उसने, उस तपस्वी का ब्रह्मचर्य्यं नष्ट कर, उसके 'घ्यान' का लोप कर दिया। वह उसे लेकर जंगल में ही रहने लगा। तब उसने उसे कहा— ''आर्य! हमें जंगल में रहने से क्या (लाभ)? आबादी की जगह पर चलें।'' वह उसे लेकर एक सीमान्त के ग्राम में गया। और वहाँ मठ्ठा बेच कर जीविका कमा, उसे पालने लगा। तत्र बेच कर जीविका करने से, उसका नाम तत्र-पण्डित पड़ गया: ग्रामवासियों ने उसे खर्चा दे, 'हमें उचित अनुचित बताते हुए यहाँ रहें' (कह) ग्राम-डार पर एक कुटिया बनवा, उसमे बसाया।

उस समय चोर पर्वत से उतर कर, आस-पास लूटमार किया करते थे। एक दिन उन्होंने उस गाँव को लूटा, और ग्रामवासियों से ही उनका सामान उठवा कर, जाते समय, उस श्रेष्ठी की लड़की को भी अपने निवास-स्थान को ले गये। (वहाँ जा) बाकी सब जनों को तो छोड़ दिया; लेकिन चोरों के मरदार ने उसके रूप पर मुग्ध हो, उसे अपनी भार्या बना लिया। बोधिमच्च ने पूछा—"अमुक नामक कहाँ रही?"

"चोरों के सरदार ने पकड़ कर, अपनी भार्या बना ली।" यह सुन कर भी बोघिसत्त्व 'वह मेरे बिना वहाँ नहीं रहेगी, भाग कर आ जायगी' (सोच) उसकी प्रतीक्षा करता रहा। श्रेष्ठी की लड़की ने भी सोचा—"मैं यहाँ सुख से रह रही हूँ। कहीं तक-पण्डित किसी काम से यहाँ आकर, मुझे यहाँ से ले न जाये, और मैं इस सुख से विञ्चत हो जाऊँ। सो मैं उसे चाहती हूँ (करके) उसे बुलवा कर, मरवा दूं।" (यह सोच) उसने एक आदमी को बुला कर संदेशा भेजा—"मैं यहाँ दुखी हूँ। तक-पण्डित आकर मुझे लें जायें।"

उसने उस संदेश को सुन, उस पर विश्वास कर लिया, और जाकर ग्राम

के द्वार पर पहुँच खबर भेजी। उसने बाहर आ, उसे देख, कहा—"आर्य्य! यदि हम इस समय भगेंगे, तो चोरों का सरदार हमारा पीछा कर, हम दोनों को मार देगा। इस लिए रात को भागेंगे।" (यह कह) उमे लिवा, खिला कर कमरे में बिठाया। शाम को चोरों के सरदार के आकर, शराब पी कर मस्त होने पर पूछा—"म्वामी! यदि इस समय अपने प्रतिद्वन्दी को देख पाओ, तो क्या करो?"

"यह करूँगा—यह करूँग।"

"तो वह क्या दूर है? क्या वह कमरे मे नही बैठा है?" चोरों के सरदार ने मशाल ले, वहाँ जा कर, उसे देख, पकड़ घर के बीच में गिरा कर, कुहनी आदि में यथेच्छ पीटा। वह पिटते समय, और कुछ न कह कर, केवल इतना ही कहता—कोधना, अकतञ्जू च पिसुणा मिल्लदूभिका (=कोधी, अकृतज्ञ, चुगल खोर, मिओं में फूट डालने वाली)। चोर ने उमें पीटा, बाँध कर डाल दिया, और अपने खा कर सो रहा। उटने पर, शराब का नशा उतरने पर, फिर उमे पीटना शुरू कर दिया।

वह भी केवल वह चार शब्द ही कहता रहा। चोर ने मोचा—"यह इम प्रकार पीटे जाने पर भी, और कुछ न कह कर, केवल वह चार शब्द ही कहता है। मैं इसे पूछूं?" उसने उस (लड़की) को सोया जान, उससे पूछा—"भो! तृ इम प्रकार पीटे जाने पर भी किस लिए केवल यह चार शब्द ही कहता है?"

तत्र-पण्डित ने 'तो सुन' (कह) वह सब बात शुरू से कही। "मैं पहले बन में रहने वाला एक ध्यानी, तपस्वी था। सो मैंने इसे गङ्गा में बही जाती हुई को निकाल कर, पाला। इसने मुझे प्रलोभन दे, ध्यान से च्युत किया। मैं जंगल छोड़, इसका पालन-पोपण करता हुआ सीमान्त के ग्राम में रहने लगा। सो इसने चोरों द्वारा यहाँ लाने पर 'मैं दुख से रह रही हूँ, मुझे आकर ले जाओ' मेरे पास संदेश भेज, (मुझे यहाँ बुला) अब तुम्हारे हाथ में सौंप दिया। इस वजह (—कारण) से, मैं ऐसा कहता हूँ।"

चोर सोचने लगा—"जिसने इस प्रकार के गुणवान् उपकारी (आदमी) के साथ इस प्रकार का बर्ताव किया, वह मेरे साथ क्या उपद्रव न करेगी? इसे हटाना चाहिए।" उसने तक-पण्डित को आश्वासन दे, उसे जगा, तलवार ले 'चल, इस पुरुष को ग्राम द्वार पर मारूँगा' कह, उसके साथ ग्राम से बाहर जा, 'इसे हाथ से पकड़' (कह) उस (पुरुष) को, उसके हाथ में पकड़ाते हुए, तलवार लेकर

**\$3.0.\$** 

तक-पण्डित को मारते हुए की तरह, उसी के दो टुकड़े कर दिये। (फिर) सिर से नहा कर, कुछ दिन तक तक-पण्डित को प्रणीत भोजन से संतर्पित कर पूछा—
"अब कहाँ जायेगा?"

तऋ-पण्डित ने कहा---"मुझे गृहस्थ से मतलब नहीं। ऋषि-प्रब्रज्या के अनु-सार प्रब्रजित हो, उसी जंगल में रहुँगा।"

"तो मैं भी प्रब्रजित होऊँगा।" दोनों जने प्रब्रजित हो, उस अरण्य में जा कर, पाँच अभिञ्ञा और आठ समापत्तियाँ प्राप्त कर, जीवन के अन्त में ब्रह्मलोकगामी हुए। शास्ता ने यह दो कथायें कह, मेल मिला, अभिसम्बुद्ध होने की अवस्था में यह गाथा कही—

## कोधना अकतञ्जू च पिसुणा च विभेविका, ब्रह्मचरियं चर भिक्तू! सो सुसं न विहाहिसि

["भिक्षु! (जिस पर तू आसक्त है) वह कोघी है, अकृतज्ञ है, चुगलखोर है, (भित्रों में) फूट डालनेवाली है। भिक्षु! तू ब्रह्मचर्य्य पालन कर। इससे तेरे (ध्यान) सुख का नाश न होगा।"]

भिक्षु! यह स्त्रियाँ कोषना आये कोष को रोक नहीं सकतीं। अकतञ्जू व, बड़े से बड़े उपकार को भी भूल जाती हैं ( = नहीं जानतीं)। पिसुणा च, प्रेम को शून्य करने वाली ही बात-चीत करती हैं। विभेविका, मित्रों में फूट डालती हैं, भेद उत्पन्न करने वाली बात-चीत ही करना इनका स्वभाव है। यह ऐसे दुर्गुणों ( = पापकमों) से युक्त हैं। तुझे इनसे क्या? बह्मचिर्यं चर भिक्खु! यह जो मैथुन-रहित परिशुद्ध बह्मचर्य है, उसे चर ( = पालन कर )। सो सुखं न विहाहिति, गो, तू इस बह्मचर्य वास करते हुए, अपने घ्यान-सुख, मार्ग-सुख, फल-सुख से च्युत न होगा। इस सुख को नहीं छोड़ेगा। इस सुख से हीन न होगा ( = परिहायिस्सिस) न परिहाहिति, यह भी पाट है, अर्थ वही है।

शास्ता ने इस धर्मदेशना को ला (आर्य-) सत्यों का प्रकाशन किया। सत्यों के (प्रकाशन के) अन्त में आसक्त (=उत्कण्ठित) भिक्षु श्रोतापित फल में प्रति- दुराबान )

ष्ठित हुआ। शास्ता ने जातक का सारांश निकाल दिया। उस समय का चोरों का सरदार (अब का) आनन्द (स्थिवर) था। तक-पण्डित तो मैं ही था।

## ६४. दुराजान जातक

"मासु निन्द इच्छिति मं . . . . "यह (गाथा) शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, एक उपासक के सम्बन्ध में कही।

#### क. वर्तमान कथा

एक श्रावस्ती-वासी उपासक तिशरण तथा पाँच शील में प्रतिष्ठित था। उसकी बुद्ध में, धमं में, तथा संघ में श्रद्धा थी। लेकिन उसकी भार्थ्या दुश्शीला पापिन थी। जिस दिन मिथ्या-आचार (=पर पुरुष का सेवन) करती, उस दिन सी (मुद्धा) से खरीदी हुई दासी की तरह रहती, जिस दिन मिथ्याचार न करती उस दिन स्वामिनी की तरह चण्ड, कठोर (स्वभाव की) होती। वह (पुरुष) उसका कारण न समझ सकता था। उससे अत्यन्त तंग आकर वह (कभी कभी) बुद्ध की सेवा में न जाता। सो एक दिन, वह गन्धपुष्प आदि ले, आकर, वन्दना करके बैठा। शास्ता ने पूछा—"उपासक! तू सात आठ दिन से बुद्ध की सेवा में क्यों नहीं आता?"

"भन्ते! मेरी घरवाली एक दिन सौ (मुद्रा) से खरीदी दासी की तरह रहती है, एक दिन स्वामिनी की तरह चण्ड, कठोर (स्वभाव वाली)। मैं उसके मन की बात (=भाव) नहीं जान सकता। सो मैं उससे तंग आ कर बुद्ध की सेवा में नहीं आता।"

उसकी बात सुन, शास्ता ने "उपासक! स्त्रियों के मन की बात दुर्जेय होती है। पूर्वजन्म में भी पण्डितों ने तुझे यह बात कही है, लेकिन वह जन्मान्तर की बात होने से, तू उसे नहीं जान सकता" (कह) उसके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही-

## ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) बहादस के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व लोक-प्रसिद्ध आचार्य्य होकर पाँच सौ बहाचारियों (=माणवकों) को विद्या
पढ़ातेथे। सो एक दूर देश का बाह्मण तरुण उसके पास विद्या सीखने के लिए आया।
वह एक स्त्री पर आसक्त हो, उसे भार्य्या बना, वहीं बाराणसी में रहते समय ही,
दो तीन दिन आचार्य्य की सेवा में नहीं गया। उसकी वह भार्य्या दुःशीला पापिन
थी। मिथ्याचार करने के दिन दासी की तरह रहती और न करने के दिन स्वामिनी
की तरह चण्ड कठोर (स्वभाव) की। वह उसके मन की बात न जानने के कारण,
उससे परेशान हो, व्याकुल-चित्त हो आचार्य्य की सेवा में न गया। सात आठ दिन
के बाद उसके आने पर आचार्य्य ने पूछा—"माणवक! क्यों, दिखाई नहीं देते?"
उसने उत्तर दिया—"आचार्य्य! मेरी भार्य्या एक दिन (तो मुझे) चाहती है,
दासी की तरह नम्र होती है, लेकिन दूसरे दिन स्वामिनी की तरह चण्ड, कठोर
(स्वभाव की) होती है। मैं उसके मन की बात नहीं जान सकता। उममे तंग
परेशान हो, व्याकुल चित्त (हो) मैं आपकी सेवा में नहीं आया।"

आचार्य ने—"माणवक ! यह ऐसा ही है। स्त्रियाँ अनाचार करने के दिन तो स्वामी का अनुकरण करती हैं, दासी की तरह नम्न होती हैं; न करने के दिन अभिमान के मारे, स्वामी की कद्र (=िगनती) नहीं करतीं। इस प्रकार, यह स्त्रियाँ अनाचारिणी, दुःशीला होती हैं। उनके मन की बात जाननी दुष्कर है। उनके चाहने वाली होने पर भी, और न चाहने वाली होने पर भी, आदमी को उनके साथ उपेक्षा का ही व्यवहार करना चाहिए" (कह) उसे उपदेश स्वरूप यह गाथा कही—

# मा सु निन्द इच्छिति मं मा सु सोचि न इच्छिति, योनं भावो दुराजानो मच्छस्सेवोदके गतं॥

['मुझे चाहती है' (सोच) प्रसन्न न हो, 'मुझे नहीं चाहती है' (सोच) शोक न करे। पानी में मछलियों की चाल की भाँति स्त्रियों के मन की बात जाननी दुष्कर है। मासु निन्द इच्छिति मं 'सु' निपात-मात्र है। 'यह स्त्री मुझे चाहती है, मेरी कामना करती है, मुझसे स्नेह करती है' सोच सन्तुष्ट न हो। मा सु सोचि न इच्छिति, 'यह मेरी चाह नहीं करती' सोच कर, शोक न करे, उसके इच्छा करने पर प्रसन्नता न इच्छा करने पर शोक—दोनों में न पड़ कर, बीच का ही बर्ताव रक्खे। यही स्पष्ट किया गया है। थीनं भावो दुराजनो, स्त्रियों का भाव (—मन की बात) स्त्री-माया से छिपा रहने के कारण दुर्जेय होता है। जैसे क्या? मच्छस्सेबोदके गतं, जिस प्रकार पानी से ढॅका रहने के कारण मछली का गमन दुर्जेय होता है, जिससे वह मछुओं के आने पर, पानी से अपने गमन को छिपा कर भाग जाती है, अपने को पकड़ने नही देती; इसी प्रकार स्त्रियाँ बड़े बड़े दुःशील-कर्म करके भी 'हम ऐसा नहीं करती' (कह) अपने किये कर्मों को स्त्री-माया से ढॅक स्वामियों को ठगती हैं। इस प्रकार यह स्त्रियाँ पापिन, दुराचारिणी होती हैं। उनके प्रति बीच का भाव (—मध्यस्थ भाव) रखने वाला ही मुखी रहता है।

इस प्रकार बोधिसत्त्व ने शिष्य को उपदेश दिया। उस समय से वह उसके प्रति मध्यस्थ-भाव रखने लगा। उसकी भार्य्या भी, यह जान कि आचार्य्यं ने मेरे दुःशील भाव को जान लिया, उस समय से अनाचार-विरत हो गई। उस उपासक की उस स्त्री ने भी यह समझ कि सम्यक् सम्बुद्ध ने मेरा दुराचारभाव जान लिया, उस समय से पाप-कर्म नहीं किया।

शास्ता ने भी इस घर्म-देशना को ला (आर्य-) सत्यों को प्रकाशित किया। सत्यों (के प्रकाशन) के अन्त में, (वह) उपासक स्रोतापत्ति-फल में प्रतिष्ठित हुआ। शास्ता ने मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिया। उस समय के स्त्री-पुरुष (=पत्नी-पति) ही अब के स्त्री-पुरुष हुए। आचार्य्य तो, मैं ही था।

# ६५. अनुभिरत जातक

"यया नदी च पन्यो च . . "यह गाथा, शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, उसी तरह के उपासक के सम्बन्ध में कही।

## क. वर्तमान कथा

वह खोज करके, उसकी दुःशीलता की बात मालूम कर, झगड़ कर, चित्त-व्याकुलता के कारण सात आठ दिन तक सेवा में 'नहीं गया। एक दिन विहार जाकर तथागतको प्रणाम कर बैठते (तथागत के) "किस लिए सात-आठ दिन तक नहीं आया" पूछने पर, उसने कहा—"भन्ते! मेरी भार्य्या दुःशीला है। उसीसे व्याकुल-चित्त होने के कारण नहीं आया।"

शास्ता ने 'उपासक! यह स्त्रियां अनाचारिनी हैं' (करके) उन पर क्रोध न कर, उनके प्रति मध्यस्थ-भाव ही रखना चाहिए', यह बात, तुझे पहले भी पण्डितों ने कही। लेकिन तू जन्मान्तर से छिपे रहने के कारण उस बात को नहीं देखता' (कह) उसके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही—

## ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) बहादत्त के राज्य करने के समय, बोधि-सत्त्व पूर्व प्रकार से ही, लोक-प्रसिद्ध आचार्य्य हुए। सो उसके शिष्य ने भार्या का दोष देख, व्याकुल चित्त रहने के कारण, कई दिन न जा कर, एक दिन आचार्य्य के पूछने पर, वह बात निवेदन की। आचार्य्य ने, "तात! स्त्रियाँ सब के लिए हैं। 'यह दुःशीला हैं' (करके) पण्डित लोग उन पर कोघ नहीं करते'' कह, उपदेश-स्वरूप यह गाथा कही—

> यथा नवी च पन्या च पाणागारं सभा पपा, एवं लोकित्थियो नाम नासं कुञ्जन्ति पण्डिता।

अनिभरत ) ४३७

[ जैसे नदी, महामार्ग, शराबखाने, धर्मशालार्ये तथा प्याऊ, सब के लिए आम होते हैं, वैसे ही लोक में स्त्रियाँ सब के लिए साधारण होती हैं। पण्डित (=बृद्धि-मान्) लोग, उनके विषय में कोध नहीं करते।

यथा नदी—जैसे अनेक तीथों वाली नदी, नहाने के लिए आने वाले चाण्डाल आदि तथा क्षत्रिय आदि—सभी के लिए आम होती है, उसपर सभी को नहाना मिलता है। पन्थो, आदि में भी, जैसे महामार्ग सब के लिए आम है। उस पर सभी चल सकते हैं। पाणागार=शराब खाना भी सबके लिए आम होता है, जो जो पीना चाहते हैं, वह सब उसमें प्रवेश कर सकते हैं। पुष्येच्छुओं द्वारा जहाँ तहाँ बनाई गई धर्म-शालाएँ (=सभा) भी सबके लिए आम होती हैं, उसमें सभी प्रवेश कर सकते हैं। महामार्ग पर पानी की चाटियाँ रख कर बनाये प्याऊ भी सबके लिए आम होते हैं, वहाँ सभी पानी पी सकते हैं। एवं लोकित्थियो नाम, इसी प्रकार हे तात! लोक में स्त्रियां भी सब के लिए आम हैं। इसी प्रकार आम (=सार्वजनिक) होने से वह नदी, महामार्ग, पाणागार (=शराबधर) सभा (=धर्मशाला) (तथा) प्याऊ के सदृश हैं। इसलिए नासं कुज्झन्ति पण्डिता, सो इन स्त्रियों के प्रति, यह पापिन हैं, अनाचारिणी हैं, दुश्शीलिनी हैं, सबके लिए आम सोचकर, पण्डित लोग, दक्ष लोग, बुद्धिमान् लोग कोध नहीं करते।

इस प्रकार बोधिसत्त्व ने (अपने) शिष्य को उपदेश दिया। वह उस उपदेश को सुन मध्यस्थ (-भावका) हो गया। उसकी भार्य्या ने भी यह जान िक आचार्य्य ने मुझे जान िलया, उस समय से फिर पापकर्म नहीं िकया। उस उपासक की भार्य्या ने भी, 'शास्ता ने मुझे जान िलया' सोच उस समय से फिर पाप-कर्म नहीं िकया। शास्ता ने इस धर्म-देशना को ला (आर्य-) सत्यों को प्रकाशित िकया। सत्यों (के प्रकाशन) के अन्त में (वह) उपासक स्रोतापित-फल में प्रतिष्ठित हुआ? शास्ता ने मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिया। उस समय के स्त्री-पुरुष ही अब के स्त्री-पुरुष (चपित-पत्नी) हैं, लेकिन आचार्य्य-बाह्मण तो मैं ही था।

## ६६. सुदुलक्खण जातक

"एका इच्छा पुरे आसि ...."यह (गाथा) शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय चित्त के विकार के बारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

श्रावस्ती निवासी एक कुल-पुत्र शास्ता की धर्म-देशना सुन, (त्रि) रत्न शासन में श्रद्धापूर्वक प्रक्रजित हुआ। वह शिक्षाओं को आचरण में ला, योगाम्यास करता, कर्मस्थानों में लगा रहता था। एक दिन श्रावस्ती में भिक्षा के लिए घूमते हुए एक अलंकृत-सजी स्त्री को देख, (उसे) 'सुन्दर' मान, उसकी इन्द्रियाँ चञ्चल हो गई। उसके दिल में विकार पैदा हो गया; मानो दूध वाले वृक्ष को बसूले से छील दिया गया हो। उस समय मे, विकार के वशीभूत हुए उसको न शारीरिक आनन्द था, न मानसिक। उसकी दशा वैसी ही हो गई, जैसे श्रान्त मृग की। उसका आचरण (बुद्ध-) शासन के अनुकूल न रहा। केश, नाखून, लोम (रोम) लम्बे हो गये, तथा चीवर मैले-कुचैले रहने लगे। उसकी इन्द्रियों (=आकृति) में विकृति देखकर उसके मित्रों ने पूछा—"आयुष्मान! तुझे क्या है? तेरी आकृति पूर्ववत् नहीं है?"

"आयुष्मानो! (शासन में) मेरी रुचि नहीं।"

तव, वे उसे शास्ता के पास ले गये।

शास्ता ने पूछा:—"भिक्षुओ! इस अनिच्छुक भिक्षु को लेकर क्यों आये?"

"भन्ते! इस भिक्षु की (शासन में) रुचि नहीं रही।"

"भिक्षु! क्या सचमुच?"

"भगवान्! सचमुच।"

"तुझे किसने उत्कण्ठित कर दिया?"

"भन्ते! मैंने भिक्षा के लिए घूमते हुए एक स्त्री को (अपनी) इन्द्रियों को

चञ्चल करके देखा। उससे मेरे मन में विकार पैदा हो गया। उसीसे मैं उत्क-ण्ठित हूँ।"

शास्ता ने, "भिक्षु! इसमें कुछ आश्चर्य नहीं, यदि तू इन्द्रियों को चञ्चल कर विपक्षी-आलम्बन, को 'सुन्दर' मानकर देखने से चित्त के विकार द्वारा चलाय-मान हो गया? पूर्व समय में पाँच अभिज्ञा तथा आठ समापित लाभी, ध्यानबल से चित्त के मैल का नाश कर, विशुद्ध-चित्त, गगन-तल-चारी बोधिसत्त्व भी, इन्द्रियों को चञ्चल कर, अपने से विपक्षी आलम्बन (=स्त्री) को जब देखते थे, ध्यान से गिर, विकार से विकृत होने पर, बड़े दुःख के भागी होते। क्या सुमेरुपर्वत को उखाड़ डालने वाली हवा, हाथी जितने छोटे-पर्वत को; महाजम्बू वृक्ष को उखाड़ देने वाली हवा, टूटे तट के किनारे उगी झाड़ी को; महासमुद्र को सुखा देने वाली हवा, छोटे से तालाब को कुछ समझती है? इसी प्रकार उत्तम-बुद्धि विशुद्ध-चित्त बोधिसत्त्वों को भी अज्ञानी बना देने वाले चित्त के विकार क्या तुझसे लज्जा करेंगे? विशुद्ध-सत्व भी विकृत हो जाते हैं। उत्तम यशस्वी लोग भी अयश को प्राप्त होते हैं" (कह) पूर्व-जन्म की कथा कही—

## ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) बहादत्त के राज्य करते समय, बोधि-सत्त्व, काशी राष्ट्र के एक महाधनी ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुए थे। विज्ञता प्राप्त कर सब शिल्पों में पारङ्गत हो, काम-सुख को छोड़, ऋषि प्रब्रज्या के अनुसार प्रब्र-जित हो, वह योगाभ्यास करने लगा। अभिञ्जा तथा समापत्तियाँ उत्पन्न कर ध्यान-सुख से सुखी (हो) हिमवन्त प्रदेश में रहने लगा। वह एक समय निमक-खटाई खाने के लिए, हिमवन्त से उत्तर बाराणसी में पहुँच, राज-उद्यान में ठहरा। अगले दिन शारीरिक कृत्य समाप्त कर, लाल रंग के वल्कल के वस्त्र पहन, एक कन्धे पर अजिन-चर्म रख, जटामण्डल बाँध, झोली-बैंहगी ले, बाराणसी में भिक्षा माँगते हुए राजा के गृहद्वार पर पहुँचा। राजा ने उस की चरिया-विहरण से ही प्रसन्न हो, उसे बुलवा महामूल्यवान् आसन पर बिठा, प्रणीत खाद्य-भोज्य से सन्तुष्ट

<sup>&#</sup>x27;स्त्री के लिए पुरुष, तथा पुरुष के लिए स्त्री विपक्षी-आलम्बन हैं।

किया; उसके अनुमोदन कर चुकने पर, उस से उद्यान में ही रहने की प्रार्थना की।

उसने स्वीकार कर, राजा के घर से भोजन खा, राज-कुल को उपदेश देते हुए, उस उद्यान में सोलह वर्ष बिताये। एक दिन राजा, उपद्रवी सीमान्त देश को शान्त करने के लिए जाते समय, (अपनी) मृदुलक्षणा नामक अग्रमहिषी को 'आर्य्य की सेवा प्रमाद-रहित होकर करना' कह, चला गया। राजा के जाने के बाद से, बोधिसत्त्व अपनी मरजी के समय, घर जाते। सो एक दिन मृदुलक्षणा, बोधिसत्त्व के लिए भोजन तैयार कर 'आज आर्य्य देर कर रहे हैं' (सोच) सुगन्धित जल से नहा, सब अलंकारों से अलंकृत हो, महातल पर छोटी सी शय्या बिछवा, बोधिसत्त्व के आगमन की प्रतीक्षा करती हुई लेट रही।

बोधिसत्त्व भी अपना समय हुआ देख, घ्यान से उठ, आकाश मार्ग से ही राजा के घर पहुँचे। मृदुलक्षणा वल्कल-चीर का शब्द सुन 'आर्य आ गये' समझ, जल्दी से उठी। शीघ्रता से उठने के कारण उसका बारीक वस्त्र खसक गया। तपस्वी ने छज्जे पर से आते हुए, देवी का विपक्षी आलम्बन इन्द्रियों को चंचल करके 'सुन्दर' (=शुभ) मानकर देखा। उसके दिल में विकार पैदा हो गया, जैसे दूध-वाले वृक्ष को बसूले से छील दिया गया हो। उसी समय उसके ध्यान का लोप हो गया। उसकी दशा ऐसी हो गई, जैसी बिना पर के कौवे की। उसने खड़े ही खड़े आहार प्रहण किया और बिना खाये चित्त के विकार से कम्पित हो, प्रासाद से उतरा; और उद्यान में जा, पर्णशाला में प्रवेश कर, तखते के शयनासन के नीचे आहार को रख, (अपने) असदृश-आलम्बण से बंध कर, राग-अग्नि से जलते हुए, निराहार रहने के कारण सूखते हुए, सात दिन तखते के बिछौने पर पड़े ही पड़े (बिता दिये)।

सातवें दिन राजा सीमान्त को शान्तकर, लौट आया। नगर की प्रदक्षिणा कर, बिना घर गये ही (पहले) 'आर्य को देखूंगा' (सोच) उद्यान में जा, पर्णशाला में प्रवेश कर, उसे लेटे देखा। राजा ने सोचा—"कोई रोग हो गया होगा।"

<sup>&#</sup>x27;पुष्यानुमोदन। 'विपक्षी-आसम्बन (opposite sex)

सो उसने पर्णशाला की सफाई करा, (उसके) पैर दबाते हुए पूछा—"आर्य! क्या तकलीफ है?"

"महाराज! मुझे और कोई रोग नहीं है; लेकिन चित्त के विकार के कारण मैं आसक्त हो गया हूँ।"

"आर्य ! चित्त किस पर आसक्त हो गया है ?"

"महाराज! मृदुलक्षणा पर।"

"आर्य! अच्छा, मैं आपको मृदुलक्षणा देता हूँ" कह, तपस्वी को ले जा, घर में प्रवेश कर, देवी को सब अलंकारों से अलंकृत कर तपस्वी को दिया। (लेकिन) देते हुए मृदुलक्षणा को इशारा किया, कि तुझे अपने बल से आर्य (के सदाचार) की रक्षा करनी चाहिए।, "अच्छा! देव! रक्षा करूँगी।" देवी को लेकर तपस्वी राज-भवन से उतरा।

उसने महाद्वार से निकलने के समय (ही) कहा—'आर्य! हमें एक घर लेना चाहिए। जायें राजा से घर मांग लें।' तपस्वी ने जाकर (एक) घर मांगा। राजा ने एक ऐसा खाली पड़ा घर—जिसमें लोग आकर पाखाना कर जाते थे— दिलवाया। वह देवी को ले कर, वहाँ चला गया। देवी ने उसमें प्रविष्ट होने की अनिच्छा प्रगट की।

'क्यों नहीं प्रवेश करती?'

'(स्थान) गन्दा होने से'

'अब क्या करूँ?'

'इसे साफ कर' (कह) 'राजा के पास जा कुदाली ला, टोकरी ला' (कह) भेजा । अशुंचि और कूड़ा फेंकवा, फिर गोबर मँगवा कर लिपवाया । तदनन्तर 'जा चारपाई ला, दीपक ला, बिछौना ला, चाटी ला, घड़ा ला'—इस प्रकार एक एक मँगवा कर, फिर पानी आदि लाने के लिए कहा । उसने घड़ा ले, पानी ला, चाटी को घर, स्नान करने के लिए पानी रख, बिछौना बिछाया ।

बिछौना पर इकट्ठे बैठते समय उसने, उसे दाढ़ी से पकड़, घसीट, नीचा दिखा, अपने सामने किया—"तुझे अपने श्रमण होने का, ब्राह्मण होने का स्थाल नहीं?" तब उसे अक्ल आई? इतनी देर तक वह अज्ञानी ही रहा। चित्त के विकार ऐसा अज्ञान फैलाने वाले हैं। "भिक्षुओ! कामच्छन्न नीवरण अन्धा बना देने वाला है, अज्ञानी बना देनेवाला है।" आदि (=सूक्त पाठ) यहाँ कहना चाहिए। उसने

885 ( **\$.0.6**£

अक्ल (=स्मृति) आने पर सोचा—"यह तृष्णा अधिक होने पर, मुझे चारों नरकों में से सिर न उठाने देगी। आज ही इसे राजा को सौंपकर मुझे हिमबन्त में प्रवेश करना चाहिए।" (यह सोच) उसने, उसे ले, राजा के पास जा, "महाराज! मुझे तेरी देवी से मतलब नहीं। केवल इसी के कारण मेरी तृष्णा बढ़ी" (कह) यह गाथा कही—

## एका इच्छा पुरे आसि अलद्धा मुदुलक्लणं, यतो लद्धा अळारक्ली इच्छा इच्छं विजायय ॥

[मृदुलक्षणा मिलने से पहले, केवल एक ही इच्छा थी; लेकिन जबसे यह विशालाक्षी मिली है, तब से (एक) इच्छा से (दूसरी) इच्छा पैदा हो रही है।]

महाराज! इस तेरी मृदुलक्षणा देवी के मिलने से पुरे (=पहले) 'अहो! मुझे यह मिल जायें'—ऐसी एक ही इच्छा थी, एक ही तृष्णा उत्पन्न हुई। यतो, लेकिन जबसे मुझे यह अळारक्खी=विशालनेत्रा=शोभनलोचना लढा(=मिली): तब से उस मेरी एक इच्छा ने घर की तृष्णा, सामान की तृष्णा, उपभोग-सामग्री की तृष्णा (करके) और नाना प्रकार की इच्छायें पैदा कर दीं, उत्पन्न कर दीं। इस प्रकार मेरी यह बढ़ती हुई इच्छा, मुझे अपाय (=नरक) से सिर उठाने न देगी। यह मुझे वस है, तुम ही अपनी देवी को ग्रहण करो, मैं तो हिमवन्त को जाऊँगा।

उसी समय उसका खोया घ्यान उत्पन्न हो गया, और वह आकाश में बैठकर राजा को उपदेश दे, आकाश मार्ग से ही हिमवन्त को चला गया। फिर आबादी की ओर नहीं आया। (वहाँ) ब्रह्म-विहारों की भावना कर, घ्यान प्राप्त (हो) ब्रह्म-लोक में उत्पन्न हुआ।

शास्ता ने इस धर्म देशना को ला, (आर्य) सत्यों को प्रकाशित किया। सत्यों (के प्रकाशन) के अन्त में, वह भिक्षु अर्हत्व में प्रतिष्ठित हुआ। शास्ता ने भी मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिया। उस समय का राजा (अब का) आनन्द, मृदुलक्षण। (अब की) उत्यक्षवर्णा और ऋषी तो मैं ही था।

# ६७. उच्छुंग जातक

"उच्छङ्गे देव! मे पुत्तो...." यह (गाथा) शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक देहाती ( जनपदिक) स्त्री के सम्बन्ध में कही।

## क. वर्तमान कथा

एक समय, कोसल देश (—राष्ट्र) में तीन जने एक जंगल के पास, खेती करते थे। उस समय जंगल के अन्दर (कुछ) चोर, लोगों को लूट कर भाग गये। (चोर पकड़ने वालों ने) चोरों को ढूंढ़ते हुए उन्हें न पाया। वहाँ आकर, 'तुम जंगल में डाका डालकर, अब यहाँ किसान बने हो' (कह) 'यह चोर हैं' (समझ), उन्हें वांध कर, कोसल-नरेश को दे दिया। उस समय एक स्त्री, 'मुझे वस्त्र (=आच्छादन) दो, मुझे वस्त्र दो' कहती आकर, रोती पीटती बार बार राज-भवनके पास से गुजरती। राजा ने उसका शब्द सुनकर कहा—''दो, इसे कपड़ा।'' (लोग) वस्त्र लेकर गये। वह उसे देख बोली—'मुझे यह चादर (=वस्त्र) नहीं चाहिए। मुझे स्वामी रूपी चादर चाहिए।' लोगों ने जाकर राजा से निवेदन किया—"यह ऐसी चादर नहीं चाहती, यह स्वामी रूपी चादर चाहती है।'' राजा ने उसे बुलवा कर पूछा—"तू स्वामी रूपी चादर माँगती है?''

"देव! स्त्री की चादर (उसका) स्वामी ही है। बिना स्वामी के, (हजार मुद्रा) के मूल्य की चादर पहनने पर भी स्त्री नंगी ही है।" इस अर्थ के समर्थन के लिए यह, सुक्त कहना चाहिए —

# नगा नदी अनोदिका नगां रट्ठं अराजिकं, इत्योपि विधवा नगा यस्सापि दस भातरो॥

[बिना पानी के नदी नग्न होती है, बिना राजा के राष्ट्र नग्न होता है। विधवा स्त्री नग्न होती है, चाहे उसके दस भाई क्यों न हों।] राजा ने उसपर प्रसन्न हो पूछा—"यह तीनों जने तेरे क्या लगते हैं?" "देव! एक मेरा स्वामी है, एक भाई है, एक पुत्र है?"

राजा ने पूछा—"मैं तुझ पर सन्तुष्ट हूँ। इन तीनों में से एक को देता हूँ, किसे चाहती है?" वह बोली—"देव! मैं जीती रही, तो मुझे एक स्वामी भी मिल सकेगा, पुत्र भी मिल सकेगा; लेकिन माता-पिता के मर गये होने से भाई का मिलना दुर्लभ है। मुझे भाई (ही) दें।" राजा ने सन्तुष्ट हो, तीनों को छोड़ दिया। 'उस एक के कारण, तीनों जने दुःख से मुक्त हो गये'—यह बात भिक्षु-संघ में प्रगट हो गई। सो एक दिन धर्म-सभा में एकत्रित हुए भिक्षु, उसकी प्रशंसा कर रहे थे—"आवुसो! इस एक स्त्री के कारण तीन जने दुःख से मुक्त हो गये।" शास्ता ने आकर पूछा—"भिक्षुओ! इस समय बैठे क्या बातचीत कर रहे थे?" (भिक्षुओ के) 'यह बात' कहने पर, शास्ता ने 'भिक्षुओ! न केवल अभी इस स्त्री ने उन तीन जनों को दुःख से छुड़ाया पहले भी छुड़ाया था' कह, पूर्व-जन्म की कथा कही—

## ल. अतीत कथा

पूर्व समय में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय तीन जने जंगल के किनारे पर खेती करते थे......पूर्वोक्त प्रकार ही। तब राजा के यह पूछने पर कि तीनों जनों में से किसे (छुड़ाना) चाहती है, वह बोली, "देव! क्या तीनों को नहीं (दे) सकते हैं?"

"हाँ! नहीं (दे) सकता।"

"यदि तीनों को नहीं दे सकते, तो मुझे (मेरे) भाई को दें।"

"पुत्र या स्वामी को ले, तुझे भाई से क्या?" कहने पर "देव! यह (दोनों) सुलभ हैं; लेकिन भाई दुर्लभ है" कह, यह गाथा कही-

# उच्छङ्गे देव! मे पुत्तो पर्ये बावन्तिया पति, तञ्च देसं न पस्सामि यतो सोदरियमानये।।

[देव ! पुत्र तो गोद में है, और पित रास्ते चलती को मिल सकता है; लेकिन वह देश नहीं दिखाई देता, जहाँ से भाई (=सहोदर) लाया जा सके।] उच्छक्त देव! मे पुत्तो, देव! मेरा पुत्र तो मेरे पल्ले में है, जैसे जंगल में जाकर, पल्ला करके, साग चुन चुन कर, उसमें डालने से पल्ले में साग सुलभ होता है; इसी प्रकार स्त्री के लिए पुत्र भी, पल्ले में साग की तरह सुलभ ही होता है। इसी से कहा, उच्छक्त देव! मे पुत्तो; पवे वावन्तिया पित, रास्ता पकड़ कर अकेली जाती हुई स्त्री को भी पित सुलभ है, जो जो देखता है, वही बन जाता है। इसी लिए कहा है, पये वावन्तिया पित। तञ्च देसं न पस्सामि यतो सोदिरयमानये—क्योंकि (अब) मेरे माता पिता नहीं हैं, इसलिए मैं माता की कोख नामक वह दूसरा देश नहीं देखती, जहाँ से समान-उदर में पैदा होने के कारण, सहोदर कहलाने वाला भाई ले आऊँ। इसलिए मुझे भाई ही दो।

राजा ने 'यह सत्य कहती है' सन्तुष्ट चित्त हो, तीनों जनों को बंधनागार से मँगवाकर, दे दिया। वह तीनों जनों को ले कर चली गई।

शास्ता ने भी 'भिक्षुओ! न केवल अभी, पूर्व जन्म में भी इसने इन तीनों जनों को दुख से मुक्त किया था।' (कह) यह धर्म-देशना ला, मेल मिला, जातक का सारांच्य निकाल दिया। पूर्व-जन्म में चारों जने, अबके चारों जने ही (थे)' लेकिन राजा, उस समय मैं था।

# ६८. साकेत जातक

"याँस्म मनो निवसति..." यह (गाया) शास्ता ने साकेत के समीप अंजन बन में बिहार करते समय, एक ब्राह्मण के सम्बन्ध में कही ।

# क. वर्तमान कथा

भिक्षुसंघ सहित भगवान् साकेत (समीपवर्ती अंजन बन) में प्रवेश करते थे । उस समय, एक साकेत नगरवासी वृद्ध बाह्मण ने नगर से बाहर जाते समय, (नगर-)

द्वार के बाहर बुद्ध को देखा, और (उनके) पाँव में गिर, पैरों को जोर से पकड़ कर बोला--- "तात! क्या माता-पिता के बूढ़े होने पर, पुत्र को उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए? तो फिर किस लिए इतनी देर तक तूने अपने को हम से छिपाये रक्खा? ख़ैर, मैंने तो देख लिया, आ अब (अपनी)माता को देखने के लिए चल।" यह कह, वह शास्ता को अपने घर ले गया। भिक्षसंघ सहित शास्ता वहाँ जाकर बिछे आसन पर बैठे। ब्राह्मणी भी आकर शास्ता के पैरों में गिर कर रोने लगी-"तात! इतने समय तक कहाँ रहे? क्या माता-पिता के बृद्ध होने पर, उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए ?" (यह कहकर) उसने (अपने) लड़ेके लड़िकयों से भी 'आओ! भाई को प्रणाम करो' (कहके) प्रणाम करवाया। दोनों ने सन्तूप्ट चित्त हो बड़ा दान दिया। शास्ता ने भोजन के बाद, उन दोनों जनों को जरा-सत्त' का उपदेश दिया। सूत्र (के उपदेश) के अन्त में दोनों जने अनागामि-फल में प्रतिष्ठित हए। शास्ता, आसन से उठ अञ्जन वन को ही लौट गये। धर्म-सभा में बैठे हए भिक्षओं ने बात चलाई--- "आवसो! तथागत के पिता शुद्धोदन (हैं), माता महामाया (हैं) यह जानकर भी, ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने 'तथागत हमारे पुत्र हैं' कहा। शास्ता ने भी इसे सहन कर लिया; क्या कारण है?" शास्ता ने उनकी बात सून, "भिक्षुओ ! वे दोनों जने अपने पुत्र को ही पुत्र कहते थे" (कह) पूर्व-जन्म की कथा कही--

## ख. अतीत कथा

भिक्षुओ ! पूर्व समय में, यह ब्राह्मण लगातार पाँच सौ जन्मों तक मेरा पिता हुआ, पाँच सौ जन्मों तक चाचा (= चुल्ल पिता), पाँच सौ जन्मों तक ताया (= महापिता), यह ब्राह्मणी भी लगातार पाँच सौ जन्मों तक माता, पाँच सौ जन्मों तक चाची (= चुल्ल-माता), पाँच सौ जन्मों तक ताई (= महामाता) हुई । इस प्रकार मैं डेढ़ हजार जन्म तो ब्राह्मण के हाथ में पला, और डेढ़ हजार ब्राह्मणी के हाथ में। इस प्रकार तीन हजार जन्मों को कह, बुढ़ होने की अवस्था में, यह गाथा कही-

<sup>&#</sup>x27;जरामुत्त (मुत्त निपात ४.६)

# र्यास्म मनो निविसति चित्तं वापि पसीदति, अदिट्ठपुब्बके पोसे कामं तस्मिम्पि विस्सते॥

[जिस (आदमी) पर मन ठहर जाता है, अथवा चित्त प्रमन्न होता है, पहले न देखा रहने पर भी, उसमें विश्वाम कर लिया जाता है।]

यिस मनो निवसति, जिस आदमी को देखते ही, उसपर मन ठहर जाता है, चित्तं वापि पसीदिति, जिसको देखते ही चित्तं प्रसन्न हो जाता है, मृदु हो जाता है। अदिट्टपुब्बके पोसे, साधारणतः जिसे इस जन्म में नहीं देखा है, ऐसे आदमी में कामं तिस्मिन्पि विस्तसे, अनुभूत-पूर्व स्नेह के कारण, वैसे आदमी में भी सम्पूर्ण विश्वाम हो जाता है।

इस प्रकार शास्ता ने इस धर्मदेशना को ला, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिया। उस समय ब्राह्मण और ब्राह्मणी, ये दोनों ही थे, और पुत्र भी मैं ही था।

# ६६. विसवन्त जातक

"धिरत्यु तं विसंवन्तं ... " यह (गाथा) शास्ता ने जेतवन में विहार करत समय, धर्मसेनापित सारिपुत्र के सम्बन्ध में कही।

### क. वतंमान कथा

स्थिवर के खाजा खाने के दिनों में, मनुष्य, संघ के लिए बहुत सा खाजा लेकर, बिहार आये। भिक्षुसंघ के ले लेने पर, बहुत सा (खाजा) बाकी बच गया। लोग कहने लगे, "भन्ते! जो (भिक्षु) गाँव में गये हुए हैं, उनका (हिस्सा) भी

ले लें।" उस समय स्थिवर का (एक) बालक-शिष्य गाँव में गया था। (लोगों ने) उसका हिस्सा ले, उसके न आने पर, बहुत देर होती है (सोच) वह हिस्सा स्थिवर को दे दिया। स्थिवर ने जब उसे खा लिया, तो वह लड़का आया। सो स्थिवर ने उससे कहा—"आयुष्मान्! मैंने तेरे लिए रक्खा हुआ खाद्य खा लिया।"

वह बोला---"भन्ते! मघुर (चीज) किसे अप्रिय लगती है?"

महास्थिवर को खेद हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि "अब इस के बाद (कभी) खाजा न खायेंगे।" उसके बाद से सारिपुत्र स्थिवर ने कभी खाजा नहीं खाया। उनके खाजा न खाने की बात भिक्षु-संघ में प्रगट हो गई। घर्म-सभा में बैठे भिक्षु उसकी चर्चा कर रहे थे। शास्ता ने पूछा—"भिक्षुओ! इस समय बैठे क्या बात कर रहे हो?"

"यह (कथा)" कहने पर, (शास्ता ने) "भिक्षुओ! एक बार छोड़ी हुई चीज को सारिपुत्र, प्राण छोड़ने पर भी (फिर) ग्रहण नहीं करता" (कह) पूर्व-जन्म की कथा कही—

### ल. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में (राजा) बहावत्त के राज्य करने के समय, बोधि-सत्त्व एक विष-वैद्य के कुल में उत्पन्न हो, वैद्यक से जीविका चलाते थे। (एक बार) एक देहाती को साँप ने डँस लिया। उसके रिक्तेदार देर न कर, जल्दी से वैद्य को बुला लाये। वैद्य ने पूछा—दवा के जोर से विष को दूर करूँ? अथवा जिस साँप ने डँसा है, उसे बुलाकर, उसी से डँसे हुए स्थान से विष निकलवाऊँ?

(लोगों ने कहा)—"सर्पं को बुलाकर, विष निकलवाओ।"

उसने सौंप को बुलाकर पूछा-- "इसे तू ने डँसा है?"

"हाँ! मैंने।"

"अपने डेंसे हुए स्थान से तू विष को निकाल।"

"मैंने एक बार छोड़े विष को फिर कभी ग्रहण नहीं किया; सो मैं अपने छोड़े विष को नहीं निकालूंगा।"

उसने लकड़ियाँ मँगवा कर, आग बनाकर कहा—"यदि अपने विष को नहीं निकालता, तो इस आग में प्रवेश कर।" सर्पं बोला—"आग में प्रविष्ट हो जाऊँगा, लेकिन एक बार छोड़े अपने विष को फिर नहीं चाटूंगा।" यह कह, उसने यह गाथा कही—

## बिरत्यु तं विसं वन्तं यमहं जीवितकारणा, वन्तं पच्चाविमस्सामि मतम्मे जीविता वरं॥

[िषक्कार है, उस विष को, जिसे जीवन की रक्षा के लिए, एक बार उगल कर मैं फिर निगलूं। ऐसे जीवन से मरना अच्छा है।

षिरत्पु, निन्दार्थक निपात है। तं विसं, उस विष को। यमहं जीवित कारणा (=जिसे मैं (अपने) जीवन की रक्षा के लिए) वन्तं विसं (=उगले हुए विष को) पञ्चाविमस्सामि (=िनगलूंगा), उस उगले हुए विष को घिक्कार है। मतम्मे जीविता वरं, उस विष को फिर न निगलने के कारण, जो आग में प्रविष्ट होकर मरना है, वह मेरे जीवित रहने को अपेक्षा अच्छा है।

यह कह, वह अग्नि में प्रविष्ट होने के लिए तैयार हुआ। वैद्य ने उसे रोक, रोगी को औषध तथा दवाई से निरोग कर दिया। फिर सर्प को सदाचारी बना, 'अब से किसी को दु:ख न देना' (कह) छोड़ दिया।

शास्ता ने भी "भिक्षुओ! एक बार छोड़ी हुई (चीज) को सारिपुत्र, प्राण छोड़ने पर भी फिर ग्रहण नहीं करता"—यह धमंदेशना लां, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिया। उस समय का सर्प (अब का) सारिपुत्र था, वैद्य तो मैं ही था।

## ७०. क्रहाल जातक

"न तं जितं साधुजितं ..." यह (गाथा) शास्ता ने जेतवन में विहार कृरते समय, चित्तहत्थ सारिपुत्र स्थविर के बारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

वह श्रावस्ती का एक कुल-पुत्र था। उसने एक दिन हल चला कर, लौटते हुए, विहार में एक स्थिवर के पात्र में से उत्तम स्निग्ध, मधुर भोजन पाकर सोचा— 'हम अपने हाथ से, रात दिन, नाना प्रकार के काम करते हुए भी, इस प्रकार का भोजन नहीं पाते। हमें भी प्रव्रजित होना चाहिए '। (सोच) वह प्रव्रजित हुआ। महीने आध महीने में ही, अनुचित ढेंग से विचार करने के कारण, क्लेश (=चित्त विकार) के वशीभूत हो, वह भिक्षु-आश्रम छोड़ गया। पीछे भोजन के अभाव से कष्ट पा फिर आकर, प्रव्रजित हुआ और अभिषमं सीखा। इसी प्रकार ६ बार भिक्षु-आश्रम छोड़ प्रव्रजित हुआ; और सातवीं बार प्रव्रजित होने पर (अभिधमं के) सातों प्रकरणों का ज्ञाता हो, बहुत से भिक्षुओं को धमं बँचवाते, (उसने) अहंत पद को प्राप्त किया। तब उसके मित्रों ने उसकी हँसी की—''आयुष्मान्! चित्त! पूर्व की भाँति, अब तेरे चित्त में विकार वृद्धि नहीं पाता।''

"आवुसो! अब इसके बाद मेरे गृहस्थ होने की सम्भावना नहीं रही।" सो, उसके अर्हत् होने की बात धर्म-सभा में चली—'आवुसो! इस प्रकार अर्हत् पद की योग्यता रख कर भी, आयुष्मान् चित्तहत्य सारिपुत्र छः बार गृहस्य हुए। अहो! पृथक्-जन' होने में कितना बड़ा दोष है! शास्ता ने आकर 'भिक्षुओ! इस समय बैठे क्या बातचीत कर रहे थे पूछ 'यह बातचीत' कहने पर, कहा—"भिक्षुओ!

<sup>ं</sup>को न मुक्त है, न मुक्ति के मार्ग पर स्थिरता के साथ आकड़ है।

पृथक्जन का चित्त हलका (=लघुक) होता है, उसका निग्रह करना दुष्कर होता है, किसी आलम्बन (=विषय) में जाकर आसक्त हो जाता है, एक बार आसक्त होने पर, (उसे) जल्दी छुड़ाया नहीं जा सकता। इस प्रकार के चित्त का संयम (=दमन करके) रखना अच्छा है; संयत रहने पर ही वह सुख का कारण होता है।

# बुन्निग्गड्स्स लहुनो थत्थकामनिपातिनो, चित्तस्स दमथो साथु चित्तं दन्तं सुन्नाथहं॥'

[निग्नह करने में दुष्कर, लघुक, जहाँ चाहे वहीं गिर पड़ने वाले चित्त को संयत रखना अच्छा है। चित्त का संयम सुख का कारण होता है।]

उसका निग्रह दुष्कर होने के कारण ही, पूर्व समय में एक पण्डित, एक कुदाली के लोभ के मारे उसे न छोड़ सकने के कारण छः बार गृहस्य हुए और सातवीं बार प्रक्राजित हो, ध्यान उत्पन्न कर, उस लोभ का निग्रह कर सके। यह कह, पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा ं

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, बोधि-सत्त्व (एक) कुंजड़ें (तरकारी बेचने वाले) के कुल में उत्पन्न हो, बालिग हुए। उनका नाम हुआ कुदाल-पण्डित। वह कुदाल से जमीन खोद कर, उसमें साग, लौकी, कहू (तथा अन्य) सब्जी-तरकारी बोकर, और उन्हें बेच कर भी, दिद्र जीवन व्यतीत करता था। उसके पास एक कुदाली को छोड़ कर, घन नाम की, और कोई जीज नहीं थी। उसने एक दिन सोचा—"मुझे गृहस्थ में रहने से क्या लाभ? (घर से ) निकल कर प्रव्रजित हो जाना चाहिए।" तब एक दिन उस कुदाली को एक जगह छिपा कर, वह ऋषि प्रव्रज्या के अनुसार प्रव्रजित हुआ। (पीछे) उस कुदाली की याद आने पर, लोभ को शान्त न कर सकने के कारण, उस खुण्डी कुदाली के लिए (वह फिर) गृहस्थ बन गया। इसी प्रकार दूसरी, तीसरी (बार करके) छ: बार उस कुदाली को छिपा, निकल कर प्रव्रजित हो फिर गृहस्थ हुआ। लेकिन सातवीं बार उसने सोचा—"मैं इस खुण्डी कुदाली के लिए बार

१ बम्मपर (जित्तवमा)।

बार गृहस्थ बना, अब इस बार उसे महानदी में फेंक कर प्रक्रजित होऊँगा।" तब उसने नदी के किनारे जा 'यदि इस के गिरने की जगह देखूंगा, तो शायद फिर आकर निकालने का मन हो' (सोच) कुदाल को बेंट से पकड़, हाथी समान बल से, सिर के ऊपर तीन बार धुमा, आँखें मीच, नदी के बीच में फेंक दिया; और तीन बार सिंह नाद किया—"मैंने जीत लिया। मैंने जीत लिया।"

उस समय बाराणसी नरेश सीमान्त देश (के उपद्रव) को शान्त कर, लौट रहे थे। उन्होंने नदी पर सिर से नहा, सब अलङ्कारों से अलंकृत हो, हाथी के कन्धे पर बैठ कर जाते समय, बोधिसत्त्व के उस शब्द को सुनकर (सोचा)—"यह पुरुष कहता है, 'मैंने जीत लिया;' इसने किसे जीत लिया?" 'उसे बुलाओ' (कह) बुलवा कर पूछा—"भो! पुरुष! मैं तो संग्रामविजेता हूँ। अभी विजय करके आ रहा हूँ। तू ने किसे जीता है?"

बोधिसत्त्व ने, "महाराज! तुम्हारा हजार-संग्राम, लाख-संग्राम जीतना भी वास्तविक जीतना नहीं; क्योंकि तुमने चित्त के विकारों को नहीं जीता। मैंने अपने अन्दर के लोभ का दमन करते हुए चित्त-विकारों को जीता है" कहते हुए महानदी की ओर देखा। उसी समय जल (-कसिण) के ध्यान से उत्पन्न होनेवाला ध्यान उत्पन्न हो गया। योगबल-सम्पन्न हो, उन्होंने आकाश में बैठ, राजा को धर्मोपदेश देते हुए यह गाथा कही—

# न तं जितं सायुजितं यं जितं अवजीयित, तं सो जितं सायुजितं यं जितं नावजीयित ॥

[वह जीत अच्छी जीत नहीं, जिस जीत की फिर हार हो। वही जीत अच्छी जीत है, जिस जीत की फिर हार न हो।]

न तं जितं सामुजितं यं जितं अवजीयित, शत्रुओं से जिस देश को जीत लिया हो, यदि शत्रु फिर उस देश को जीत ले, तो वह जीत अच्छी जीत नहीं। क्योंकि उसे फिर (दूसरा) जीत ले जा सकता है। दूसरा अर्थं 'जित' कहते हैं 'जय' को। शत्रुओं के साथ युद्ध करके जो जय प्राप्त की गई है, यदि वह फिर उनके जीतने से पराजय हो जाय, वह (जय) अच्छी नहीं; शोभा का कारण नहीं। किस लिए? क्योंकि (वह) फिर पराजय (के रूप में बदली जा सकती) है। तं खो जितं साघु जितं यं जितं नावजीयित, लेकिन जो शत्रुओं को जीतकर, उनसे फिर नहीं हारता है, अथवा एक बार प्राप्त की गई जो जय फिर पराजय (के रूप में बदल) नहीं सकती वही जय अच्छी जय है, शोभा का कारण है। क्योंकि (वह) फिर हार में नहीं बदली जा सकती। इसलिए महाराज! हजार बार भी, लाख बार भी संग्राम में विजयी होने पर, तुम संग्राम-याद्या नहीं हो। क्योंकि तुमने अपने वित्त के विकारों को नहीं जीत पाया। जो एक बार भी अपने अन्दर के चित्त-विकारों को जीत लेता है, वही उत्तम संग्राम-विजयो है। (इस प्रकार) आकाश में बैठे ही बैठे, इस बुद्ध-लीला से राजा को धर्मोपदेश दिया। श्रेष्ठ संग्राम-विजेता का भाव यहाँ दिखाया गया है—

# यो सहस्सं सहस्सेन सङ्कामे मानुसे जिने, एकं च जेय्यमत्तानं स वे सङ्कामजुत्तमो॥'

[जो एक (आदमी) सहस्र जनों को लेकर, संग्राप में सहस्र जनों को जीत लेता है, और एक सिर्फ अपने को जीतता है। तो अपने आप को जीतने वाला ही, उत्तम संग्राम-विजेता है।]

यह सूत्र (उक्त विचार का) समर्थंक है। यह धर्म सुनते ही, राजा के चित्त का कि प्रात्मक विकार नष्ट हो गया; और उसका चित्त प्रक्रज्या की ओर झुका। राजा की सेना के चित्त का विकार भी, उसी तरह नष्ट हो गया।

राजा ने बोधिसत्त्व से पूछा-'अब आप कहाँ जायेंगे ?'

"महाराज! हिमवन्त में जा, ऋषि प्रक्रज्या के अनुसार प्रक्रजित होऊँगा।" . 'तो मैं भी प्रक्रजित होऊँगा' (कह) वह बोधिसत्त्व के साथ ही निकल पड़ा। सेना, ब्राह्मण गृहपित, सब श्रेणियाँ, (तथा) उस स्थान पर एकत्र हुआ सभी जन-समूह, राजा के साथ ही निकल पड़ा। बाराणसी-वासियों ने सोचा—

"कुदाल पण्डित की धर्म-देशना सुन, हमारा राजा, प्रश्नज्या का इच्छुक हो, सेना सहित ही चला गया है, हम यहाँ (रहकर) क्या करेंगे?" (यह सोच)

<sup>&#</sup>x27;धम्मपाद (सस्स वग्ग ८.३) 'भिन्न भिन्न शिल्पियों के समुदाय।

बारह योजन की बाराणसी के सभी निवासी निकल पड़े। (उसकी) बारह योजन की परिषद् (= मंडली) हुई। उसे ले, बोधिसत्त्व हिमवन्त में प्रविष्ट हुए।

देवेन्द्र शक का (सिंह-) आसन गर्म हो गया। उसने ध्यान लगाकर देखा कि कुदाल-पंडित ने महा अभिनिष्कमण (गृहत्याग) किया है, और (उसके साथ) बहुत जन-समूह है। फिर (सोचा) कि उन्हें निवास स्थान मिलना चाहिए। उसने विश्वकर्मा को बुला कर कहा—"तात! कुदाल-पण्डित ने महाभिनिष्कमण किया है। (उन्हें) निवास स्थान मिलना चाहिए। तू हिमबन्त प्रदेश में जाकर समतल भूमि पर तीस योजन लम्बा और पन्द्रह योजन चौड़ा आश्रम बना।" उसने 'देव! अच्छा' कह, जाकर, वैसा (आश्रम) बना दिया। यहाँ यह संक्षिप्त वृत्तान्त है। विस्तार हिस्थाल जातक में अथेगा। यहाँ और वहाँ एक ही वर्णन है।

विश्वकर्मा ने आश्रम में पर्णशालायें बनाई, फिर कुशब्द वाले मृगों, पक्षियों तथा अमनुप्यों (=भूत प्रेत, आदि) को दूर कर, उस उस तरफ एक एक पगडण्डी बना, अपने निवास स्थान को चला गया। कुदाल पण्डित भी, उस परिषद् को साथ ले, हिमवन्त में प्रविष्ट हुए, और उन्होंने (वहाँ) शक्र के दिये हुए आश्रम पर जा, विश्वकर्मा के बनाये हुए प्रज्ञजित परिष्कारों को ग्रहण किया। फिर पहले अपने आपको प्रज्ञजित कर, अपने अनुयायियों (=परिषद्) को प्रज्ञजित करा, आश्रम (को) उनमें बाँट दिया। (उस समय) सात राज्य खाली हो गये। तीस योजन (की दूरी का) आश्रम भर गया। कुदाल पण्डित ने शेष किसण (योगान्यासों) का भी अभ्यास किया, ज्ञह्मबिहारों की भावना की और परिषद् को भी किसण (=योगाम्यास के साधन) बतलाये। सभी (लोग) समापत्ति (समाधि) प्राप्त कर, ज्ञह्मबिहारों की भावना करते, ज्ञह्मलोक परायण हुए। लेकिन जिन्होंने उनकी सेवा सुश्रूषा की थी, वे देवलोकगामी हुए।

शास्ता ने, 'भिक्षुओ! इस प्रकार इस चित्त के विकृत हो जाने पर—विकार में आसक्त हो जाने पर, उसका मुक्त करना आसान नहीं होता। लोभ का त्याग दुष्कर होता है, इस प्रकार के पण्डितों को भी (लोभ) अज्ञानी बना देता है' (कह) यह धर्मदेशना ला, (आर्य-) सत्यों को प्रकाशित किया। सत्यों (के प्रकाशन)

<sup>े</sup>हित्यपाल जातक (५०९)

<sup>ै</sup>मैत्री, करुणा, मुदिता तथा उपेक्षा-भावना।

के अन्त में, कोई स्रोतापन्न हुए, कोई सक्तृदागामी हुए, कोई अनागामी हुए, किन्हीं ने अहंत् पद को प्राप्त किया।

शास्ता ने भी मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिया। उस समय का राजा (अब का) आनन्द था। परिषद् (अब की) बुद्ध परिषद्। कुदाल पण्डित तो मैं ही था।

# पहला परिच्छेद

# ८. वर्गा जातक

# ७१. वरण जातक

"यो पुब्बे करणीयानि..." यह (गाथा) शास्ता ने जेतवन में बिहार करते समय, कुटुम्बियपुत्र तिस्स स्थविर के सम्बन्ध में कही।

# क. वर्तमान कथा

एक दिन परस्पर मित्र तीस कुलपुत्र गन्य-पुष्प-वस्त्र आदि ले, 'शास्ता की धर्मदेशना सुनेंगे' (करके) बहुत से लोगों सहित, जेतवन गये। (वहाँ) नाग मालक तथा शालमालक आदि (शालाओं) में कुछ देर बैठे। जब शाम के समय शास्ता सुरिभ-गन्ध से सुवासित-गन्ध कुटी से निकल कर, धर्म-सभा में जा, अलंकृत बुद्धासन पर बैठे, तब अनुयायियों सहित धर्म-सभा में जा शास्ता की सुगन्धित पुष्पों से पूजा की, तथा चक्र से अंकित तल और पुष्पित पद्म से सुशोभित तलवाले चरणों में प्रणाम कर, एक ओर बैठ, धर्मोपदेश सुना। उनको ऐसा विचार हुआ— 'जैसे जैसे हम भगवान् द्वारा उपदिष्ट धर्म को जानते हैं, उससे तो हमें प्रकालित होना चाहिए।' फिर उन्होंने तथागत के धर्म-सभा से निकलने के समय, पास जाकर, प्रणाम कर प्रव्रज्या की याचना की। शास्ता ने उनको प्रव्रज्या दी।

उन्होंने आचार्य्य उपाघ्यायों को सन्तुष्ट कर, (उनसे) उपसम्पदा प्राप्त की, और पाँच वर्ष तक (उनके) पास रह, दोनों मातृका (=शीर्षक) कण्ठस्थ की, हलाल-हराम (कप्पिय-अकिप्यि) को जाना, तीनों प्रकार की अनुमोदनाओं को

<sup>ं</sup> भिभु-प्रातिमोक्ष तया भिक्षुणी-प्रातिमोक्ष।

<sup>े</sup> माङ्गलिक, अमाङ्गलिक तथा भिक्षा ग्रहण करने के अनन्तर उपदेश।

सीला। फिर चीवरों को सी, रंग कर, योगाम्यास (=श्रमणधर्म) करने की इच्छा से आचार्य्य उपाध्यायों से आज्ञा ले, शास्ता के पास जा, प्रणाम कर, एक ओर बैठ यह याचना की—"भन्ते! हम संसार (=भव) के प्रति विरक्त हैं, जाति-जराव्याधि तथा मरण से भयभीत हैं, हमें संसार से मुक्त होने के लिए कर्मस्थान (= योग के साधन) का उपदेश करें।" शास्ता ने उन्हें अड़तीस कर्मस्थानों में से, उनके अनुकूल कर्मस्थान चुन कर बतला दिये।

उन्होंने शास्ता के पास से कर्मस्यान ले, उनकी वन्दना तथा प्रदिशणा कर, परिवेण में जा, आचार्य्य उपाध्याय से भेंट की; किर पात्र चीवर ले, योगाम्यास करने निकल पड़े।

उनके बीच में कुटुम्बियपुत तिस्स स्थिवर नाम का एक भिक्षु आलसी, निरुद्योगी तथा जिल्लालोलुप था। वह सोचने लगा—"न तो मैं जंगल में रह सैकता
हूँ, न मैं योगाम्यास कर सकता हूँ, न भिक्षा माँग कर निर्वाह कर सकता हूँ, सो मैं
जाकर क्या करूँगा? मैं यहीं एक जाऊँ।" तब वह भिक्षु हिम्मत-हार, (कुछ
हूर तक) अन्य भिक्षुओं के साथ जाकर, एक रहा। अन्य भिक्षु, कोसल जनपद
में विचरते हुए, एक सीमान्त ग्राम में पहुँचे; और उसके समीप के एक जंगल में
वर्षा-वास करने लगे। तीन महीने के भीतर प्रयत्न करके उन्होंने विदर्शना ज्ञान
तथा पृथ्वी को उन्नादित करते हुए अर्हत् पद को प्राप्त किया। वर्षावास के बाद,
पवारणा कर, (अपने) प्राप्त गुण को शास्ता से कहने की इच्छा से वह वहाँ से
निकल, कमशः जेतवन पहुँवे; और पात्र-चीवर रख, आचार्य्य उपाघ्यायों से मेंट
की; फिर तथागत के दर्शन के लिए, शास्ता के पास जा, प्रगाम कर एक ओर बैठे।
शास्ता ने उनके साथ मधुर बातचीत की। बातचीत के अनन्तर, उन्होंने अपने
प्राप्त गुण को तथागत से निवेदन किया। शास्ता ने उन भिक्षुओं की प्रशंता को।

शास्ता को उन भिक्षुओं की प्रशंसा करते देख, कुरुम्बियपुत्त तिस्स स्थिवर की भी योगाम्यास करने की इच्छा हुई। उन भिक्षुओं ने शास्ता से आज्ञा माँगी—"भन्ते! हम उसी जंगल में जाकर रहेंगे।" शास्ता ने 'अच्छा' कह, आज्ञा दी। वे प्रणाम करके परिवेण को चले गये। उस कुरुम्बियपुत्त तिस्स स्थिवर ने, रात होने पर, अत्यन्त उत्साहित हो, बड़ी तेजी से योगाम्यास करना शुरू किया। आधी

'सब कर्मस्थान चालीस हैं। अन्तिम दो छोटे होने से गिनती नहीं की जाती।

रात बीतने पर, तस्ते के सहारे खड़े ही खड़े, ऊँघते उलट कर, गिर पड़ा; और उसने (अपने) जाँच की हड्डी तुड़ा ली। बड़ी पीड़ा होने लगी। उसकी सेवा-सुश्रूषा में लग जाने से उन भिक्षुओं का जाना न हो सका।

उनके सेवा में आने के समय शास्ता ने पूछा—"भिक्षुओ! क्या तुमने कल जाने की आज्ञा नहीं ली थी?"

"भन्ते ! हाँ ! लेकिन हमारे साथी कुटुम्बियपुत्त तिस्स स्थिविर ने, असमय पर, बड़ी तेजी के साथ योगाम्यास करना शुरू किया, और ऊँवते हुए उलट कर गिर पड़ा, जिससे उसने जाँच की हड़ी तुड़ा ली, उसके कारण हमारा जाना न हो सका।"

शास्ता ने 'भिक्षुओ! न केवल अभी इसने अपनी उत्साह-हीनता के कारण, असमय पर बड़ी तेजी के साथ योगाम्यास (=वीर्य्य) करते हुए, तुम्हारे जाने में बाधा डाली है; पहले भी इसने तुम्हारे जाने में बाधा डाली थो' कह, उनके प्रार्थना करने पर पूर्व जन्म की कथा कही-

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में गान्वार देशस्य तक्षशिला में, बोधिसत्त्व लोकप्रसिद्ध आचार्य हो कर, पाँच सौ माणवकों (=शिष्यों) को विद्या (=शिल्प) सिखाते थे। एक दिन वे माणवक लकड़ी लाने के लिए जंगल में जाकर, लकड़ियाँ चुनने लगे। उनके बीच में एक आलसी माणवक था। उसने एक बड़े भारी वरुण-वृक्ष को देख, सोचा—'यह सूखा वृक्ष है, अभी थोड़ा सोकर, पीछे वृक्ष पर चढ़, लकड़ियाँ तोड़-कर चलूंगा।' वह अपनी चादर विछा, लेटकर गाढ़ी निद्रा में सो गया। बाकी माणवक लकड़ियों का बोझा बाँध, लेकर जाते समय, उसकी पीठ में पैर से ठोकर नगा, उसे जगा कर चले गये।

आलसी माणवक आंखें मलते मलते उठा; और बिना नींद उतरे ही, वृक्ष पर चढ़, शाखा को अपनी ओर खींच कर तोड़ने लगा। उस समय टूटी शाखा के झटके से नोक उछल कर उसकी आंख में लगी। उसने एक हाथ से आंखको दबाया; और दूसरे हाथ से गीली लकड़ियाँ तोड़ीं। वृक्ष से उतर, लकड़ियों की गाँठ बाँघ, जल्दी से जाकर (उसने उन्हें) औरों की गिराई लकड़ियों के ऊपर डाल दिया। उस दिन देहात के एक ग्राम के किसी कुल से आचार्यं को अगले दिन पाठ (= ब्राह्मण वाचनकं) करने का निमन्त्रण आया था। आचार्य्य ने विद्यार्थियों को कहा—'तात! कल एक गाँव में जाना है। तुम खाली पेट न जा सकोगे। (इसलिए) प्रातःकाल ही यवागु पकवा कर वहाँ जाना; तथा अपना और हमारा हिस्सा, सब लेकर चले आना।'

उन्होंने प्रातःकाल ही यवागु पकाने के लिए, दासी को उठा कर कहा—'हमारे लिए जल्दी से यवागु बना।' उसने लकड़ी लेते समय, ऊपर रक्खी हुई वरुण की गीली लकड़ी ले ली। बार बार फूंक मार कर भी आग न जल सकी। जिसके कारण, दिन चढ़ आया। विद्यार्थी, 'बहुत दिन चढ़ आया, अब जाना नहीं हो सकेगा' (सोच) आचार्य्य के पास गये। आचार्य्य ने पूछा—"तात! क्या नहीं गये?"

"हाँ आचार्य्यं! नहीं गये।"

"क्या कारण?"

"अमुक नाम का आलसी विद्यार्थी हमारे साथ लकड़ी लेने के लिए जंगल गया था। वह वरुण-वृक्ष के नीचे सो गया। पीछे जल्दी से वृक्ष पर चढ़, आँख फुड़वा ली, और वरुण की गीली लकड़ियाँ लाकर, हमारी लाई हुई लकड़ियों के ऊपर डाल दीं। यवागु पकाने वाली, उन्हें सूखी लकड़ियाँ समझ, (जलाने लगी, किन्तु) सूर्य्योदय तक आग न जला सकी। इस कारण से हमारे गमन में बाधा हुई।"

आचार्य्य ने, माणवक की करतूत सुन, 'अन्धे-मूर्खों के काम से इसी प्रकार हानि होती है' (कह) यह गाथा कही-

यो पुर्वे करणीयानि पण्छा सो कातुमिण्छति, वरणकट्टभववोव स पण्छा मनुतप्पति।।

[जो पहले करने योग्य है, उसे जो पीछे करना चाहता है; वह वरुण की लकड़ी तोड़ने वाले की तरह, पीछे पश्चात्ताप की प्राप्त होता है।]

स पच्छा मनुतप्पति, जो कोई आदमी 'यह पहले करना चाहिए, यह पीछे', इसका बिना विचार किये पुग्वे करणीयानि, पहले करने योग्य कार्यों को पच्छा (==पीछे) करता है, वह वरणकट्टभञ्ञो हमारे माणवक की तरह, मूर्ख आदमी, पीछे परचात्ताप करता है, शोक करता है, रोता है। इस प्रकार बोधिसत्त्व अपने शिष्य को यह बात कह, दान आदि पुण्य-कर्म कर, जीवन की समाप्ति पर, (अपने) कर्मानुसार परलोक गया।

शास्ता ने 'भिक्षुओ ! न केवल अभी यह तुम्हारा बाधक हुआ है, पहले भी हुआ था' (कह) यह धर्मदेशना ला, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिया। (उस समय का) आँख फुड़वा लेने वाला विद्यार्थी, (अब का)जाँघ तोड़ लेने वाला भिक्षुथा, शेष माणवक (अब की) बुद्ध परिषद्, और आचार्य्य ब्राह्मण तो मैं ही था।

# ७२ सीलवनागराज जातक

"अकतञ्जुस्स पोसस्स..." यह (गाथा) शास्ता ने वेळुवन में विहार करते समय देवदत्त के सम्बन्ध में कही।

## क. वर्तमान कथा

धर्म सभा में बैठे भिक्षु कह रहे थे— "आवुसो! देवदत्त अकृतज्ञ है, तथागत के गुणों को नहीं जानता।" शास्ता ने आकर, 'भिक्षुओ! अब बैठे क्या बातचीत कर रहे हो!' पूछ, 'यह बात थी' कहने पर, 'भिक्षुओ! न केवल अभी देवदत्त अकृतज्ञ है, पहले भी अकृतज्ञ ही रहा है। उसने कभी मेरे गुणों को नहीं जाना' कह उनके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्त्व हिमालय प्रदेश में; हाथी की योनि में पैदा हुआ था। वह माता की कोख से निकलते समय चाँदी की राशि सा सर्वश्वेत था, आंखें, मिण की गोलियों के सदृश प्रकाश फैलाने वाली तथा पाँच प्रसन्नताओं से युक्त; मुख, रक्त-वर्ण कम्बल के समान; सूंड, लाल सोने की बूंदों जड़ी चाँदी की माला के सदृश; चारों पैर लाख से रंगे हुए जैसे थे; इस प्रकार उसका शरीर दस पारिमताओं से अलंकृत तथा अति सन्दर

था। सो, उसके सयाने होने पर, सारे हिमालय के हाथी, इकट्ठे होकर, उसकी सेवा में रहने लगे। इस प्रकार हिमालय प्रदेश में अस्सी-हजार हाथियों के साथ रहते हुए, पीछे, जमात के साथ रहने में दोष देख, और जमात से पृथक्, अकेले रहने में शारीरिक-शान्ति (=विवेक) का लाभ देख, जंगल में अकेले ही रहना शुरू किया। शीलवान्, सदाचारी होने के कारण, उसका नाम सीलव नागराज पड़ गया। (उस समय) बाराणसी-वासी एक वनचर, हिमालय प्रदेश में प्रवेश कर, अपनी आजीविका के लिए चीजें (=भाण्ड) खोज रहा था। दिशा भ्रम हो जाने से वह रास्ता भूल कर, मरने के भय से भयभीत हो बाँहों में सिर दे, रोता-काँदता फिरता था।

बोधिसत्त्व उसका रोना पीटना सुन, 'इस आदमी को दुःख से छुड़ाना चाहिए'
—इस करुणा के भाव से प्रेरित हो, उसके पास गया। वह उसे देखते ही, डर के
मारे भाग चला। बोधिसत्त्व उसे भागते देख, वहीं ठहर गया। वह आदमी बोधिसत्त्व
को रुका देख, खड़ा हो गया। बोधिसत्त्व फिर (आगे) गया। वह (आदमी) फिर
भागा। उसके ठहरने पर, खड़ा होकर सोचने लगा—"यह हाथी, मेरे भागने पर
खड़ा हो जाता है, खड़े होने पर आता है, यह मुझे हानि नहीं पहुँचाना चाहता। यह
मुझे, इस दुःख से ही छुड़ाना चाहता होगा।" (यह सोच) वह हिम्मत करके,
खड़ा हो गया। बोधिसत्त्व ने उसके पास जाकर पूछा—'भो! पुरुष! तू किस
लिए रोता फिर रहा है?"

"स्वामी! दिशा-भ्रम हो जाने से, मार्ग भूल, मरने के भय से।"

बोधिसत्त्व उसे अपने निवास-स्थान पर ले जा, कुछ दिन तक फल-मूल से सेवा कर 'भो पुरुष ! डर मत। मैं तुझे बस्ती (=मनुष्य-पथ) में ले जाऊँगा' (कह) उसे अपनी पीठ पर बिठा, बस्ती की ओर ले चला। वह मित्र-द्रोही आदमी 'यदि कोई पूछने वाला होगा तो बताना होगा (सोच) बोधिसत्त्व की पीठ पर बैठा ही बैठा, वृक्षों की, पर्वतों की निशानी करता जाता था। बोधिसत्त्व ने उसे जंगल से निकाल, बाराणसी को जाने वाले महामार्ग पर छोड़ कर कहा "भो पुरुष ! इस रास्ते से चला जा। लेकिन मेरा निवास-स्थान, चाहे कोई पूछे, चाहे न पूछे, किसी को न कहना।" (यह कह) उसे बिदा कर, वह अपने निवासस्थान पर चला आया।

वह आदमी बाराणसी पहुँचा। घूमते हुए, हाथी-दाँत-बाजार में शिल्पियों को

हाथी-दांत की चीजें बनाते देख कर उसने पूछा—'भो ! यदि जीवित हाथी का दांत मिले, तो क्या उसे भी खरीदोगे?"

"भो ! क्या कहते हो ? जीवित हाथी का दाँत, मृत हाथी के दाँत से अधिक मुल्यवान् होता है।"

"तो मैं जीवित हाथी का दांत लाऊँगा" (कह) रास्ते के लिए आवश्यक (साने का) सामान तथा तेज आरी लेकर, बोधिसत्त्व के निवास स्थान की गया। बोधिसत्त्व ने उसे देख कर पूछा—"किस लिए आया है?"

"स्वामी ! मैं निर्धन हूँ, दरिद्र हूँ। जीने का उपाय नहीं। आप के पास इसिनए आया हूँ, कि यदि आप दें, तो आप से दन्त-खण्ड माँग कर ले जाऊँ, और उन्हें बेच कर, उस धन से निर्वाह करूँ।"

"अच्छा! भो! मैं तुझे दन्त-खण्ड दूंगा, यदि (तेरे पास) दाँत काटने के लिए आरी हो।"

"स्वामी ! मैं आरी लंकर आया हूँ।"

"तो दाँतों को आरी से काट कर ले जा।" बोधिसत्त्व पाँव को सुकेड़ कर, गौ की तरह बैठ गये। उसने, उसके दोनों अगले दाँत काट लिए। बोधिसत्त्व ने उन दाँतों को सोण्ड में ले, "भो! पुरुष! मैं यह दाँत इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि यह दाँत मुझे अप्रिय हैं, अच्छे नहीं लगते; बल्कि, मुझे इनसे हजार दर्जे, लाख दर्जे प्रिय-तर हैं, सब धर्मों का बोध कराने वाले बुद्धत्व-ज्ञान रूपी दाँत। सो मेरा यह दाँतों का दान, बुद्धज्ञान के बोध का कारण हो।" इस प्रकार (उसने) बुद्ध-ज्ञान का ध्यान धर, वह दाँतों की जोड़ी दे दी।

वह उन्हें ले गया। उन्हें बेच कर, उस घन के ख़तम होने पर, फिर बोधिसत्त्व के पास आकर बोला—'स्वामी! तुम्हारे उन दाँतों को बेच कर मैं केवल अपना क़र्ज़ा उतार सका। शेष दाँत भी दे दें।' बोधिसत्त्व ने 'अच्छा' कह स्वीकार कर, पहली ही तरह से कटवा कर, शेष दाँत भी दे दिये। उसने उन्हें भी बंच कर फिर आकर कहा—'स्वामी! गुजारा नहीं चलता। मुझे मूल दाढ़ें दे दें।" बोधिसत्त्व 'अच्छा' कह, पूर्व प्रकार से ही बैठ गये। वह पापी पुरुष, महासत्त्व की चाँदी की माला सदृश सूण्ड को मरदन करते हुए, कैलाश-कूट सदृश सिर (= कुम्भ) पर चढ़ कर, दोनों दाँतों की पंक्तियों को एड़ी से प्रहार देते हुए, माँस को हटा कर, सिर पर चढ़, तेज आरी से मूल दाढ़ें काट कर ले गया।

उस पापी पुरुष के, बोधिसत्त्व की दृष्टि से ओझल होते ही होते, दो लाख वालीस हजार योजन घनी पृथ्वी जो सुमेर, युगन्धर सदृश (पर्वतों) का महाभार, तथा मल-मूत्र आदि घृणित दुर्गन्धियाँ उठा सकती है उसने भी, उस (की) दुर्गुणराक्षि को उठाने में असमर्थता प्रकट की; और फट कर (उसे) विवर दे दिया। उसी समय अवीची महानरक ने ज्वाला से निकलकर, उस आदमी को, घर के कम्बल' में लपेटने की तरह, घर कर (अपने में) ले लिया। इस प्रकार उस पापी पुरुष के पृथ्वी में प्रविष्ट होने के समय, उस जंगल के अधिकारी वृक्ष देवता ने, उस वन को उन्नादित करते हुए 'अकृतज्ञ, मित्र द्रोही आदमी को चत्रवर्ती राज्य दे कर भी सन्तृष्ट नहीं किया जा सकता'—इस धर्म का उपदेश कर के, यह गाथा कही—

## अकतञ्जुस्स पोसस्स निच्चं विवरदस्सिनो, सम्बं चे पठविं दण्या नेव न अभिराधये॥

[अकृतज्ञ, सदा दोष ढूंढ़ने वाले आदमी को सारी पृथ्वी देकर भी सन्तुष्ट नही किया जा सकता।]

अकतञ्ज्ञुस्स, जो अपने पर किये उपकार को न जाने; पोसस्स, मनुष्य को; विवरदिश्सनो, जो छिद्र = साली जगह ही देखता रहे; छिद्रान्वेषी को । सब्बं चे पठिंव दक्जा, वैसे आदमी को यदि सारा चक्रवर्ती राज्य अथवा महापृथ्वी को पलट कर, इस पृथ्वी का सार भी दे दिया जाये; नेव नं अभिराधये, ऐसा करने पर भी, इस प्रकार के अकृतज्ञ मनुष्य को कोई सन्तुष्ट वा प्रसन्न नहीं कर सकता ।

इस प्रकार उस देवता ने उस वन को उम्नादित करते हुए धर्मीपदेश दिया । बोधिसत्त्व, जितनी आयु थी, उतने काल तक जीवित रह कर, कर्मानुसार परलोक गया।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> 'कुलसन्तकेन' तथा 'कुसलन्तकेन' दोनों पाठ सन्तोषजनक नहीं।

शास्ता ने 'भिक्षुओ! न केवल अभी देवदत्त अकृतज्ञ है, पहले भी अकृतज्ञ रहा है' कह, इस धर्मदेशना को ला, जातक का सारांश निकाल दिया। उस समय का मित्रद्रोही आदमी (अब का) देवदत्त हुआ। वृक्ष देवता (अब के) सारिपुत्र। सीलवनागराज तो मैं ही था।

# ७३. सच्चंकिर जातक

"सच्चं किरेवमाहंसु..." यह (गाथा) शास्ता ने वेळुवन में विहार करने के समय, वध करने के प्रयत्न के बारे में कही।

#### क. वर्तमान कथा

घर्म-सभा में बैठे भिक्षु (-संघ) 'आवुसो! देवदत्त, शास्ता के गुणों को नहीं जानता, (और उनके) वध करने का ही प्रयत्न करता है' (कह) देवदत्त के अवगुण कह रहे थे। शास्ता ने आकर, 'भिक्षुओ! इस समय बैठे क्या बातचीत कर रहे थे' पूछ, 'यह बातचीत' कहने पर, 'भिक्षुओ! न केवल अभी देवदत्त मेरे वघ का प्रयत्न करता है, (उसने) पहले भी किया थ।' कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में, (राजा) बहादल के राज्य करने के समय, उसका बुष्टकुमार नाम का (एक) पुत्र था—परुष, कठोर, तथा ताड़ित-विषैले सर्प सदृश । वह बिना गाली दिये, बिना मारे किसी से बात ही न करता था। वह डर का कारण था और अन्दर बाहर के आदिमियों को वैसे ही अच्छा न लगता था, जैसे आँख में पड़ा हुआ रज-कण, अथवा खाने के लिए आया पिशाच। एक दिन जल-कीड़ा करने की इच्छा से, वह अनेक अनुयायियों के साथ नदी के तट पर गया। उस समय जोर के बादल आये। चारों ओर अन्धकार छा गया। उसने नौकरों-चाकरों को

कहा—'भणे! आओ। मुझे नदी के बीच में ले जाकर नहला लाओ।' वे उसे वहाँ ले जाकर, 'राजा हमारा क्या कर लेगा? हम इसे यहीं मार डालें' सलाह कर, 'चल रे मनहूस कहीं के' (कर के) उसे पानी में डुबो, (अपने) ऊपर किनारे पर आखड़े हुए। (लोगों के) 'कुमार कहाँ है?' पूछने पर, उत्तर दिया—"हम कुमार को नहीं देखते; बादल आया देख, पानी में डुबकी लगा (निकल कर) आगे चला आया होगा।''

अमात्य-जन राजा के पास गये। राजा ने पूछा---"मेरा पुत्र कहाँ है?"

"देव ! हमें मालूम नहीं, 'बादल आया देख, आगे आगे चला आया होगा' (सोच) हम चले आये।" राजा ने द्वार खुलवा, नदी के किनारे जा, 'खोज करो' कह, जहाँ तहाँ खोज करवाई। किसी ने कुमार को न देखा। उस काली बदली और वर्षा में, नदी में बहता एक लक्कड़ देख, वह उस पर बैठ, मरने से भयभीत हो रोता जा रहा था।

उस समय एक बाराणसी-निवासी सेठ, नदी के किनारे चालीस करोड़ धन गाड़ कर उस धन के लोग से, (वहीं) उस धन के ऊपर, सर्प हो कर उत्पन्न हुआ था। एक और (सेठ) उसी प्रदेश में तीस करोड़ धन गाड़ कर, धन-तृष्णा के कारण, वहीं चूहा होकर उत्पन्न हुआ था। उनके निवासस्थान में भी पानी आ घुसा था; और वे, जिस रास्ते से पानी आया था, उसी रास्ते से निकल, (पानी की) धार को काट कर जिस लक्कड़ पर वह राजकुमार बैठा था, उसी लक्कड़ पर पहुँच गये, और उस लक्कड़ के एक सिरे पर एक, दूसरे सिरे पर दूसरा बैठ रहा। उसी नदी के किनारे एक सेमल वृक्ष था, जिस पर एक तोते का बच्चा रहता था। वह वृक्ष भी, पानी द्वारा जड़ उखड़ जाने से उसी नदी में गिर पड़ा। पानी के बरसते रहने के कारण, वह तोते का बच्चा भी न उड़ सकने से, उस लक्कड़ के ही एक ओर जाकर लग रहा। इस प्रकार, वह चारों जने इकट्ठे बहते जा रहे थे।

बोधिसत्त्व भी उस समय काशी राष्ट्र के (एक), उदीच्व की ह्मण-कुल में पैदा हो, बड़े होने पर ऋषि प्रव्रज्या के अनुसार प्रव्रजित हुए थे, और नदी के मोड़ पर पर्णशाला बना कर रहते थे। उसने आधी रात को टहलते समय, उस राजकुमार का जोर का रोने का शब्द सुना और सोचा—'मेरे सदृश मैत्री और दया से युक्त

<sup>&#</sup>x27; उदिच्च- उत्तर के

तपस्वी के देखते देखते इस पुरुष का मरना उचित नहीं। मैं पानी में कूद कर, उसे जीवन-दान दूंगा। उसने 'डर मत। डर मत' का आश्वासन दिया; और पानी के स्रोत को काटते हुए जा कर, उस लक्कड़ को एक सिरे से पकड़, खैंचते हुए, हाथी सदृश बल से, एक ही झटके में किनारे पर पहुँचा दिया। फिर कुमार को उठाकर, किनारे पर बिठाया। पीछे सर्पादि को भी देख, उठा कर आश्रम में ले जा, उनके लिए आग जला दी। उसने 'यह सर्प आदि दुर्बल हैं' (कर के) पहले उनके शरीर को मुखाया, पीछे राजकुमार के शरीर को मुखाया, पीछे राजकुमार के शरीर को सुखा, उसे भी आरोग्य प्रदान किया। (फिर) आहार देते समय भी, पहले सर्प आदि को ही देकर, पीछे उसके लिए फलैं-मूल ला कर दिये।

'यह कुट तपस्वी, मेरे राजकुमार होने का ख्याल न कर, इन पशुओं का सम्मान करता है' (सोच) राजकुमार, बोधिसत्त्व का बैरी बन गया। उसके कुछ दिन बाद, जब उन सब के शरीर में ताक़त आ गई, और नटी की बाढ़ उतर गई, तो सर्प ने तपस्वी को प्रणाम कर के कहा--"भन्ते! आपने मुझ पर बडा उपकार किया है। मैं दरिद्र नहीं हैं। अमुक स्थान पर मेरा चालीम करोड़ (का) मोना गड़ा हुआ है। यदि आपको घन की आवश्यकता हो तो, मैं वह सब घन आपको दे सकता हैं। उस स्थान पर आकर 'दीर्घ' कह कर पुकारना।" (कह) चला गया। चुहा भी. उसी प्रकार तपस्वी को निमन्त्रित कर 'अमुक स्थान पर खड़े हो कर 'उन्दूर' कह कर पूकारना' कह चला गया । लेकिन तोते ने तपस्वी को प्रणाम कर कहा--- "भन्ते ! मेरे पास धन नहीं है। लेकिन यदि आपको रक्त वर्ण शाली (==धान) की आव-श्यकता हो, तो मैं अमुक जगह रहता है, यहाँ आकर 'सूवा' कह कर पूकारना । मैं अपने रिक्तेदारों को कह कर, अनेक गाड़ी रक्त-वर्ण शाली मँगा कर दे सकता हैं।" यह कह कर, वह भी चला गया। लेकिन वह जो मित्र-द्रोही बाक़ी रहा, उसने यथोचित कुछ भी न कह कर 'इसे अपने पास आने पर मरवाऊँगा' (सोच) कहा---"भन्ते ! मेरे राजा होने पर, आप आना, मैं आपका चारों प्रत्ययों से सत्कार करूँगा।" यह कह, (वह भी) चला गया।

वह जाकर, कुछ ही समय बाद, राजा हुआ। 'अच्छा ! परीक्षा करूँ' (सोच) बोघिसत्त्व ने, पहले, साँप के पास जाकर, नजदीक खड़े हो पुकारा—'दीर्घ!' उसने एक आवाज पर ही निकल, बोघिसत्त्व को प्रणाम कर कहा—''भन्ते ! इस जगह पर चालीस करोड़ (का) सोना है, वह सारा का सारा, निकाल कर ले लें।"

"अच्छा! ऐसे ही रहे। आवश्यकता पड़ने पर देखूंगा" (कह) उसे रोक, चूहें के पास जाकर आवाज दी। चूहें ने भी वैसे ही किया। बोधिसत्त्व ने, उसे भी रोक, तोते के पास जाकर 'सुवा!' करके आवाज दी। उसने एक ही आवाज में वृक्ष पर से उतर बोधिसत्त्व को प्रणाम करके पूछा—"भन्ते! क्या मैं अपने रिश्तेदारों को कह कर, हिमवन्त प्रदेश से आपके लिए, स्वयं उत्पन्न हुई शाली मँगवाऊँ?"

बोधिसत्त्व ने 'आवश्यकता होने पर देखूंगा' (कह) उसे भी रोका। फिर 'अब राजा की परीक्षा करूँगा' (सोच) जाकर, राजोद्यान में रह अगले दिन दस्त्र आदि ठीक-ठाक करके, भिक्षा माँगते हुए, नगर में प्रवेश किया।

उस समय, वह मित्र-द्रोही राजा, अलंकृत हाथी के कन्धे पर बैट, अनेक अनुयायियों के साथ नगर की सैर कर रहा था। उसने दूर से ही बोधिसत्त्व को आतं देख, 'यह कूट (--बनावटी) तपस्वी, मेरे पास, (मुफ्त में) खाते हुए, रहने के लिए आ रहा है। इससे पहले कि यह परिपद् में, मुझ पर किये अपने उपकार को प्रगट करे, मुझे इसका सिर कटवा देना चाहिए, (सोच) अपने आदिमियों की और देखा। ''देव! क्या करें?''

वह बोला—"मालूम होता है, यह कूट तपस्वी मुझसे कुछ माँगने के लिए आ रहा है। इस कूट तपस्वी को मेरे सामने मत आने दो, और पकड़ कर, पीछे से बाँहें बाँध कर, चौरस्तों चौरस्तों पर प्रहार देते हुए, नगर से निकालो; तथा मारने के स्थान पर ले जा, इसका सिर काट, शरीर को शूल पर चढ़ा दो।" उन्होंने 'अच्छा' कह स्वीकार किया, और जाकर, निरंपराध महात्मा को बाँध, चौरस्ते चौरस्ते पर मारते हुए, वध-स्थान की ओर ले जाना शुरू किया। बोधिसत्त्व, जब जब मार पड़ती 'माँ, बाप' कुछ न चिल्ला कर, निर्विकार रह यह गाथा कहते—

## सच्चं किरेवमाहंसु नरा एकच्चिया इघ, कट्ठं विप्लावितं सेम्यो नत्ववेकच्चियो नरो॥

[कुछ (बुद्धिमान्) आदिमयों ने सत्य ही कहा कि किन्हीं किन्हीं आदिमयों को पानी से निकालने की अपेक्षा, लकड़ी का निकालना अच्छा है।]

सच्चं किरेवमाहंसु, यथार्थं ही ऐसा कहते हैं। नरा एक ज्विया इभ, कुछ बुद्धिमान् आदमी। कट्ठं विप्लाबितं सेय्यो, नदी में बहती जाती सूसी लकड़ी,

जबारनी चिनकाल कर स्थल पर ला रखनी, श्रेय है, सुन्दर तर है; ऐसे कहने वाले वे आदमी सत्य ही कहते हैं। किस कारण से ? वह यवागु भात आदि पकाने के लिए, शीत से पीड़ित आदिमियों के तापने के लिए तथा औरों की भी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होती है।

नत्वेव एकच्चियो नरो, लेकिन किसी किसी मित्र-द्रोही, अकृतज्ञ, पानी आदमी को, बाढ़ में बहे जाते हुए, हाथ से पकड़ कर उबारना अच्छा नहीं; जैसे मैने इस पापी आदमी को उबार कर, अपने ऊपर यह दुःख ले लिया।

इस प्रकार जब जब मार पड़ती तब तब यह गाथा कहता। यह सुन उनमें जो पण्डित आदमी थे, उन्होंने पूछा—"भो ! प्रब्रजित ! क्या तुने हमारे राजा का कोई उपकार किया है ?"

बोधिसत्त्व ने वह हाल सुना कर कहा—'सो ! इस बाढ़ से निकाल कर, मैंने स्वयं ही अपने लिए दुःख लिया। मैंने पुराने बुद्धिमान् आदिमियों के कथनानुकूल आचरण नहीं किया' याद कर यह (गाथा) कहता हूँ। उसे मुन क्षत्रिय ब्राह्मण आदि नगर निवासियों ने सोचा—''यह मित्र-द्रोही राजा, इस प्रकार के गुणवान्, अपने को प्राणदान देने वाले व्यक्ति का, उपकार मात्र भी नही जानता; इसके कारण हमारी क्या उन्नति होगी?' (यह सोच) 'उसे घरो' कह, कोध में चारों ओर से उठ खड़े हुए और उन्होंने तीर, शक्ति, पत्थर, मुद्गर आदि के प्रहार से, हाथी के कन्धे पर बैठे उसे, मार पकड़, पैरों से घसीट, खाई के ऊपर डाल दिया। (फिर) बोधिसत्त्व का अभिषेक कर, उसे राजा बना लिया।

उसने धर्मानुसार राज्य करते हुए, फिर एक दिन सर्प आदि की परीक्षा करने के विचार से, बहुत से अनुयायियों के साथ, सर्प के निवासस्थान पर जाकर आवाज दी—"दीर्घ!" सर्प ने आकर, प्रणाम कर कहा—"स्वामी यह तुम्हारा धन है, लो।" राजा ने चालीस करोड़ (का) सोना अमात्यों को सौंप कर, चूहे के पास जा 'उन्दुर!' कह आवाज दी। उसने भी आकर, प्रणाम कर, तीस करोड़ धन लाकर दिया। राजा ने वह भी अमात्यों को सौंप, तोते के निवासस्थान पर जा, 'सुवा' कह आवाज दी। उसने भी आकर, चरणों में प्रणाम कर पूछा—"स्वामी! क्या शाली मँगवाऊँ?" राजा 'शाली की आवश्यकता होने पर, मँगवाना, आओ चलें' कह, सत्तर करोड़ (के) सोने के साथ, उन तीनों जनों को लिवा कर, नगर में पहुँचा;

और श्रेष्ठ प्रासाद के महातल पर चढ़, धन को सुरक्षित रखवा, सर्प के रहने के लिए एक सोने की नाली, चूहें के लिए स्फटिक की गुफा और तोते के लिए सोने का पिंजरा बनवाया। वह सर्प और तोते के भोजन के लिए प्रतिदिन, सोने की थाली में, मीठे खील, और चूहें के लिए सुगन्धित धान्य के तण्डुल दिलवाता तथा दान आदि पुण्य करता था। इस प्रकार वह चारों जने, आयु रहते, मिल जुलकर प्रसन्नतापूर्वक रहे; आयु के अन्त में यथा-कर्म (परलोक) गये।

शास्ता ने भिक्षुओ ! न केवल अभी देवदत्त मेरे बध करने के लिए प्रयत्न करता है, (उसने) पहले भी किया है' कह, यह धर्मदेशना ला, मेल मिला, जातक का सारांश निकाला। उस समय का दुष्ट राजा (अब का) देवदत्त था। सर्प (अब का) सारिपुत्र था। चूहा (अब का) मौद्गल्यायन था। तोता (अब का) आनन्द था। राज्य-प्राप्त धर्म-राजा तो मैं ही था।

#### ७४. रुक्खधम्म जातक

"साधु सम्बहुला आति..."शास्ता जेतवन में विहार करते थे; उस समय जाति वालों (शाक्य और कोलियों) का पानी के लिए झगड़ा हो गया। भगवान् उनका महाविनाश समीप आया जान, आकाश-मार्ग से जाकर, रोहिणी नदी के ऊपर पालथी मार कर बैठे और (शरीर से) नीली रिश्मयाँ फैलाते जाति वालों को चिकत कर, आकाश से उतर आये। फिर नदी के किनारे बैठ कर उन्होंने उस झगड़े के बारे में उक्त गाथा कही। यह, यहाँ पर संक्षेप है, विस्तार कुणाल जातक में आयेगा।

## क. वर्तमान कथा

उस समय शास्ता ने (अपने) जातियों को सम्बोधित कर, "महाराजाओ !

'कुणाल जातक (५३६)

तुम परस्पर नातंदार हो। नातंदारों को आपस में मिल कर, प्रसन्नता-पूर्वक रहना चाहिए। जातियों की परस्पर एकता रहने से, शत्रुओं को मौक़ा नहीं मिलता। मनुष्यों की बात रहने दो, अचेतन वृक्षों को भी परस्पर एकता से रहने की जरूरत है। पूर्व समय में हिमवन्त प्रदेश में शालवन पर महा-वायु (== आँधी) ने आक्रमण किया। लेकिन उस शालवन के वृक्ष-गाछ-गुम्फ लता आदि के एक दूसरे से सम्बद्ध रहने के कारण, वह एक वृक्ष को भी न गिरा सका और, ऊपर ही ऊपर चला गया। लेकिन उसने मैदान में खड़े (एक) शाखा-टहनी आदि से युक्त महा-वृक्ष को, दूसरे वृक्षों से असम्बद्ध होने के कारण, समूल उखाड़ कर जमीन पर गिरा दिया। इस वजह से तुम्हें भी मिल जुल कर, प्रसन्नता पूर्वक रहना चाहिए' कह, उनके याचना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही-—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, पहले का कुबेर-राजा मर गया। शक (= इन्द्र) ने दूसरा कुबेर स्थापित कर दिया। इस (पहले के) कुबेर के स्थानापन्न होने पर, पीछे के कुबेर ने सब वृक्ष-गाछ-गुम्फ लता आदि को संदेश भेजा कि वह जहाँ जहाँ अच्छा लगे, वहाँ वहाँ अपना अपना निवासस्थान ग्रहण कर लें।

उस समय बोधिसत्त्व, हिमवन्त प्रदेश के एक शालवन में वृक्ष-देवता होकर, उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अपने जातियों को कहा—"तुम विमान ( -वासस्थान) ग्रहण करते हुए, मैदान में (अकेले) खड़े वृक्षों पर, विमान न ग्रहण करो। इस शालवन में, जहाँ मैं विमान ग्रहण कहँ, उसके इर्द-गिर्द ही (तुम) विमान ग्रहण करो।" सो, बोधिसत्त्व की बात मानने वाले पण्डित (--बुद्धिमान्) देवताओं ने, बोधिसत्त्व के विमान को घेर कर ही, विमान ग्रहण किये। लेकिन मूर्खों ने सोचा—"हमें जंगल में विमान ग्रहण करने से क्या लाभ? हम आबादी में, ग्राम-निगम-राजधानियों के द्वारों पर विमानों को ग्रहण करेंगे। ग्राम आदि के पास रहने वाले देवताओं को लाभ तथा यश की प्राप्ति होती है।" (यह सोच) उन्होंने आबादी में खुले स्थानों में उगे महावृक्षों पर विमान ग्रहण किये।

एक दिन बड़ा आँधी-पानी आया। हवा के बड़ी तेज होने से, जमी हुई जड़ वाले, जंगल के पुराने वृक्ष भी टहनी टट, समुल गिर पड़े। लेकिन, एक दूसरे के आश्रित खड़े शालवन को इधर उधर से प्रहार देकर भी (आँधी) एक भी वृक्ष न गिरा सकी। जिनके विमान टूट गये, उन देवताओं ने, आश्रयरिहत हो, बच्चों को हाथ में ले, हिमवन्त जा कर, शालवन के देवताओं को अपना हाल कहा। उन्होंने उनका आना, बोधिसत्त्व से कहा। बोधिसत्त्व ने 'पिष्डतों की बात न मान, अविश्वस्त स्थान पर जाने वालों का यही हाल होता है' कह, धर्मोपदेश करते हुए, यह गाथा कही—

# साधु सम्बहुला जाती अपि चक्ला अरञ्जजा, वातो वहति एकट्ठं बहन्तम्पि वनस्पति॥

[आतियों का सम्मिलित रहना श्रेयस्कर है, अरण्य में उत्पन्न होने वाले वृक्षों तक का भी। क्योंकि महा-वृक्ष तक को अकेले खड़े होने पर, हवा उड़ा ले जाती है।]

सम्बहुला बाति, चार से ऊपर . . . एक लाख तक भी जाती (=नातेदार) सम्बहुला ही (कहलाते हैं) । इस प्रकार सम्बहुला का अर्थ है, एक दूसरे के आश्रित बसे हुए जातिगण । साधु=शोभायमान = प्रशंसित; मतलब, दूसरों से अनिन्दित । अपि रुक्खा अरञ्ज्ञजा, मनुष्यों की बात रहे, जंगल में उत्पन्न हुए वृक्ष भी, एक दूसरे के आश्रय से ही अच्छी तरह खड़े रहते हैं: वृक्षों के लिए भी विश्वस्तता आवश्यक है । वातो बहुति एकट्ठं, पूर्वा आदि हवा चलने पर, मैदान में स्थित एकट्ठं, (= अकेले खड़े) बहुन्तम्प बनस्पति, शाखा-टहुनी से युक्त महावृक्ष को भी, उड़ा ले जाती है; उन्वाड़ कर गिरा देती है ।

बोधिसत्त्व यह बात कह, आयु क्षय होने पर, कर्मानुसार, परलोक गये। शास्ता ने भी, 'महाराजाओ! इस प्रकार जातियों को मिलकर ही रहना चाहिए। सो, आप, मेल से, प्रसन्नचित्त, खुशी से रहें।'—यह धर्म-देशना ला, जातक का सारांश निकाल दिया।

उस समय के देवता (अब की ) बुद्ध परिषद् हुई। लेकिन पण्डित-देवता मैं ही था।

### ७५ मच्छु जातक

"अभित्यनय पज्जुन..." यह (गाथा) शास्ता ने जेतवन में विहार करते-समय, अपनी बरसाई हुई वर्षा के बारे में कही।

### क. वर्तमान कथा

एक समय कोसल देश में वर्षा न बरसी। खेतियाँ कुम्हला गई। जहाँ तहाँ स्थित तालाब, पुष्करणियाँ सूख गईं। जेतवन के फाटक (द्वार-कोट्ट) के पास की जेतवन पुष्करिणी का पानी भी छीज गया। कौए चील आदि (पक्षी) गहरे कीचड़ में जाकर पड़े हुए मछली, कछुओं को तीर की नोक जैसी अपनी नीखी चोंच से मार मार कर, ले जाकर, चिल्लाते हुए खाने लगे। मछली कछुओं के उस दुःख को देख, महाकरुणा से बुद्ध का हृदय द्रवीभूत हो गया, और वह सोचने लगे— "आज मुझे वर्षा बरसानी चाहिए।" (यह सोच) रात्रि के प्रभात होने पर, उन्होंने शारीरिक कृत्य समाप्त किया। भिक्षा-चार के समय का ख्याल कर, महान् भिक्षु-संघ को साथ ले, बुद्ध-लीला से उन्होंने आवस्ती में भिक्षाटनके लिए प्रवेश किया। भिक्षाटन कर भोजन से निवृत हो लौट, आवस्ती से बिहार को जाते हुए जेतवन-पुष्करिणी की सीढ़ी पर खड़े हो कर आनन्द स्थविर को आमन्त्रित किया— "आनन्द! नहाने का वस्त्र ले आ। जेतवन पुष्करिणी में नहाऊँगा।"

"भन्ते ! क्या जेतवन-पुष्करिणी में पानी खतम नहीं हो गया ? क्या केवल कीचड़ बाक़ी नहीं रह गया ?"

"आनन्द ! बुद्ध-बल महान् बल हैं। जा, तू नहाने का वस्त्र ले आ।" स्थिविर ने (कपड़ा) लाकर दिया। शास्ता (वस्त्र के) एक सिरे को (कंधे पर) रख, दूसरे सिरे को बदन पर पहन, जेतवन-पुष्करिणी में नहाने की इच्छा से सीढ़ी पर खड़े हुए। उसी समय शक का पाण्डु कम्बल शिलासन गर्म हुआ। उसने 'क्या कारण हैं?' सोचते हुए उस कारण को जान प्रजुण्ह' (=वर्षा के बादलों के देवता) देव-पुत्र को बुलवा कर कहा—"तात! शास्ता जेतवन-पुष्करिणी में स्नान की इच्छा से सबसे ऊपर की सीढ़ी पर खड़े हैं। तू, जल्दी से वर्षा बरसा कर, सारे कोसल देश को जलमय कर दे।" वह 'अच्छा' कह स्वीकार कर, एक बादल को (कंघे पर) रख, एक बादल को पहन, मेघ-गीत गाते हुए, पूर्व दिशा में जा कूदा। पूर्व दिशा में उसने खिलयान जितना (बड़ा) एक बादल का टुकड़ा उठाया; फिर उसे सैकड़ों गुणा, सहस्त्र गुणा कर, फैला विजली चमकाते हुए, नीचे मुंह करके रक्खे घड़े की तरह, बरसते हुए सारे कोसल राष्ट्र को, समुद्र की तरह पानी से सराबोर कर दिया। देव ने मूसलाधार बरसते हुए, जरा ही देर में जेतवन की पुष्करिणी को भर दिया। पानी, ऊपर की सीढ़ी तक चला आया।

शास्ता पुष्करिणी में स्नान कर, रक्त-वर्ण वस्त्र धारण कर, कमर-पट्टी (=काय-बन्धन,) बाँध, सुगत का महाचीर एक कंधे पर रख, भिक्षुसंघ सहित गन्धकुटी परिवेण में गये; और श्रेष्ठ, बिछे, बुद्धासन पर बैठ, भिक्षुसंघ के अपना अपना सम्मान प्रदिश्त करने पर, उठ, मिणमय सीढ़ी के फट्टे पर खड़े हो, भिक्षुसंघ को उपदेश दिया, उत्साहित किया; फिर सुगन्धित गन्धकुटी में चले गये। वहाँ, दक्षिण पासे पर, सिंह-शय्या से शयन करके शाम को धर्म सभा में एकतित हुए भिक्षुओं के, 'आवुसो! दश-बल की क्षान्ति मैत्री तथा दया (रूपी) सम्पत्ति को देखा। अनेक खेतों के कुम्हलाने पर, नाना जलाशयों के सूख जाने पर, मछ-लियों-कछुओं के अत्यन्त दुख पाने पर, वह करुणा से प्रेरित हो जन (समूह) को दुख से मुक्त करने की इच्छा से स्नान-वस्त्र ले, जेतवन की पुष्करिणी की सबसे ऊपर की सीढ़ी पर खड़े हुए और जरा सी देर में, सारे कोसल देश को महा समुद्र में डबोते हुए की तरह वर्षा बरसा कर, जन (-समूह) को शारीरिक तथा मानसिक दुख से मुक्त कर, बिहार में प्रवेश किया'—यह कथा, कहते समय, (भगवान ने) गन्धकुटी से निकल, धर्म सभा में आकर पूछा— "भिक्षुओ! इस समय बैठे क्या बातचीत कर रहे थे?"

"यह कथा", कहने पर (शास्ता ने) "भिक्षुओ! न केवल अभी तथागत

<sup>&#</sup>x27;पर्जन्य देवता ।

ने जन- (समूह) को दुख पाते देख वर्षा बरसाई । पहले पशु योनि में उत्पन्न हो, मत्स्य-राजा रहने के समय भी वर्षा बरसाई थी" कह, पूर्व-जन्म की कथा कही---

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में इसी कोसल देश, में इसी आवस्ती में, इसी जेतवन पुष्करिणी की जगह, घनी लताओं से घिरी हुई एक कन्दरा थी। उस समय बोधिसत्त्व मछली की योनि में उत्पन्न हो, मछली गण से घिरे हुए वहीं रहते थे। जैसे अब, इसी प्रकार उस समय भी, देश में वर्षा नहीं हुई। मनुष्यों के खेत कुम्हला गये। वापी आदि में पानी सूख गया। मछली-कछुवे गाढ़े की चड़ में घुस गये। इस कन्दरा की मछलियाँ भी गहरे की चड़ में घुस जहाँ तहाँ छिप गई। कौवे आदि, चोंच से उन्हें मार मार कर, ले जा कर खाने लगे।

बोधिसत्त्व ने जाति-संघ ( भाई-बिरादर) का दुख देख, सोचा— "मुझे छोड़, और कोई इन्हें दु:ख से मुक्त नहीं कर सकता। सो, मै सच्च-किरिया कर, देव ( वर्षा) को बरसा, ञातियों को मृत्यु-दु:ख से मुक्त करूँगा।" (यह सोच) काले काले कीचड़ को बीच में से फाड़, (बाहर) निकल, (उस) सुरमे के रंग के महामत्स्य ने स्वच्छ रक्तवर्ण मणि जैसी आँखों को खोल, आकाश की ओर देख, पर्जन्य देवपुत्र देवेन्द्र को आवाज दी, "भो। पर्जन्य! मैं (अपने) भाई-बिरादरों क कारण दुखी हैं। तू मेरे (सदृश) सदाचारी के दुख पाते हुए भी, किस लिए वर्षा नहीं बरसाता है। मैं ने आपस में एक दूसरे को खानेवाली योनि में उत्पन्न होकर भी, चावल भर माँस तक नहीं खाया, और भी मैंने किसी प्राणी की हिंसा नहीं की। (मेरे इस) सत्य (-बल) से, वर्षा बरसा कर, मेरे भाई-बिरादरी को दुख से मुक्त कर" कह, (अपने) सेवक को आजा देने की तरह आजा देते हुए पर्जन्य देवपुत्र को सम्बोधित कर यह गाथा कही—

अभित्यनय पज्जुन्न ! निधि काकस्स नासय, काकं सोकाय रन्धेहि मञ्च सोका पमोचय।।

'अपने सचाई की शण्य खाकर किसी की हितकामना करना।

[पर्जन्य ! गर्ज; कौओं की निधि का नाश कर; कौओं को शोक में लपेट और मुझे शोक से मुक्त कर।]

अभित्यनय पज्जुन्न, 'पञ्जुन्न' कहते हैं मेच को। मेघ होने से, बरसने वाले बादलों के देवता को इस नाम से सम्बोधित किया गया है। यही इसका अभिप्राय है। बिना गरजे, बिना बिजली चमकाये, केवल बरसने से 'देव' नाम शोभा नहीं देता; इस लिए तू गरजते हुए, बिजली चमकाते हुए बरस। निष्टि काकस्स नासय, कौए, कीचड़ में पड़ी हुई मछलियों को मार मार ले जाकर खाते हैं, इस लिए कीचड़ में पड़ी मछलियों को उन (कौओं) की निधि ( च्खजाना) कहा गया है। उस कौओं की निधि को वर्षा बरसा कर, पानी से ढक कर, नाश कर। काकं सोकाय रन्धेहि, काक-समूह इस कन्दरा के पानी से भर जाने पर, मछलियों के न मिलने में शोक को प्राप्त होगा। मो, तू इस कन्दरा को पानी से भर कर, काक-संघ को शोक को प्राप्त हों, वैसा कर। मञ्च सोका पमोचय, यहाँ 'च' जोड़ने के लिए है, सो मुझे और मेरे भाई-बिरादरी को इस मृत्यु-भय से मुक्त कर। इस प्रकार बोधिसत्त्व ने (अपने) सेवक को आजा देने की भाँति, पर्जन्य को कह, सारे कोसल देश में भारी वर्षा बरसवा, जन(-समूह) को मृत्यु-भय से मुक्त किया, और आयु (==जीवन) की समाप्ति पर वह यथा-कर्म (परलोक को) गये।

शास्ता ने, 'भिक्षुओ ! न केवल अभी तथागत ने वर्षा बरसाई है, पूर्व समय में मत्स्य योनि में उत्पन्न होकर भी बरसाई थी' कह, इस धर्म-देशना को ला कर, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिया।

उस समय की मत्स्य-मण्डली (अब की) बुद्ध-परिषद् थी। पर्जन्य देवता (अब के) आनन्द स्थविर थे। मत्स्य-राज तो मैं ही था।

# ७६. श्रसंकिय जातक

"असंकियोन्हि गामिन्ह" यह (गाथा) शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, एक श्रावस्ती वासी उपासक के बारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

वह (उपासक) स्रोतापन्न, आर्यश्रावक था। (एक बार) बैल गाड़ियों के बंजारों (शंकट-सार्थवाह) के साथ वह यात्रा कर रहा था। उस समय, जंगल में बैलों को खोल, तम्बू लगाने पर, वह, कारवाँ से कुछ दूर, एक वृक्ष के नीचे टहलने लगा। अपना मौका देख, पाँच सौ चोरों ने पड़ाव को लूटने की इच्छा से, घनुष, मुद्गर आदि (शस्त्र) हाथ में ले, उस स्थान को घेर लिया। उपासक भी टहल रहा था। चोरों ने उसे देख, सोचा—"यह, अवश्य पड़ाव का पहरेदार होगा। इस के सोने पर लूटेंगे।" (यह सोच) वह लूटने का मौका न पाते हुए जहाँ तहां खड़े रहे। वह उपासक, प्रथम याम (=पहर) में, मध्यम याम में, तथा आखिरी याम में भी टहलता ही रहा। प्रातः हो जाने से, चोर मौका न पा, हाथ के पत्थर, मुद्गर आदि को छोड़ भाग गये। उपासक ने अपना काम समाप्त कर, फिर श्रावस्ती लौटकर, शास्ता को प्रणाम कर पूछा—"भन्ते! क्या अपनी रक्षा करने वाले दूसरों के (भी) रक्षक होते हैं?"

"उपासक ! हाँ ! अपनी रक्षा करने वाला, दूसरों की रक्षा करता है । दूसरों की रक्षा करने वाला, अपनी रक्षा करता है ।'

उसने कहा—"भन्ते! आप का कथन ठीक है। मैं ने एक काफले के साथ रास्ता चलते, वृक्ष के नीचे टहलते हुए, अपनी रक्षा करने के विचार से सारे कारवाँ की रक्षा की।"

शास्ता ने, "उपासक! पूर्व समय में भी, अपनी रक्षा करते हुए पण्डितों ने, दूसरों की रक्षा की है" कह, उसके प्रार्थना करने पर, पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) बहादल के राज्य करने के समय, बोधि-सत्त्व ब्राह्मण-कुल में उत्पन्न हुए। जवान होने पर, काम-भोग (के जीवन) में दोप देख ऋषी-प्रब्रज्या के अनुसार प्रब्रजित हो वह हिमालय चले गये। वहाँ से खट्टा-नमकीन सेवन करने के लिए बस्ती में आये, और बस्ती में विचरते, एक कार्रवाँ के साथ साथ मार्ग चलने लगे। कारवाँ के एक जंगल में पडाव डालने पर, वह, कारवाँ के समीप, एक वृक्ष के नीचे ध्यान-सुख में समय बिताते हुए टहलने लगे। सो शाम का भोजन खा च्कने के समय, पाँच सौ चोरों ने उस कारवाँ को लटने की इच्छा से आकर घेर लिया। उस तपस्वी को टलहते देख कर, उन्होंने सोचा-"यदि यह हमें देख लेगा, तो कारवाँ को कह देगा । सो इसके सोने के समय लूटेंगे ।" (यह सोच) वह वहीं खड़े रहे। तपस्वी सारी रात टहलता ही रहा। चोर मौक़ा न मिलने पर, हाथ में के मुद्गर, पाषाण आदि को छोड़, चले गये; और जाते जाते कह गये—"ओ! क़ाफले वालो! यदि आज यह वृक्ष के नीचे टहलने वाला तपस्वी न रहता , तो (तुम) सब लूट लिये जाते । कल, तपस्वी का महान् सत्कार करना ।" उन्होंने रात के बाद प्रभात होने पर, चोरों के छोड़े हुए मुद्गर पाषाण आदि देख, भयभीत हो, बोधिसत्त्व के पास जा, प्रणाम कर, पछा-"भन्ते! आपने चोरों को देखा?"

"हाँ! आवुसो! देखा।"

"भन्ते ! इतने चोरों को देख कर, भय या डर नहीं लगा?"

बोधिसत्त्व ने कहा—"आवुसो! घनी (आदमी) को चोरों से भय होता है। मैं निर्धन हूँ। सो, मैं किस लिए डरूँगा? मुझे, गाँव में रहते हुए, वा जंगल में रहते हुए न कोई भय है, न डर है।" यह कह, उन्हें धर्मोपदेश करते हुए, यह गाथा कही—

> असिङ्क्रियोम्हि गामिम्हि अरञ्जे निष्य मे भयं, उजुमग्गं समारूल्हो मेत्ताय करुणाय च॥

[मै ग्राम में भय रहित हूँ; जंगल में मुझे भय नहीं है। मैं मैत्री और करुणा से युक्त, सीधे मार्ग का पथिक हूँ।] असिक्क्योम्हि गामम्हि, शंका में नियुक्त, प्रतिष्ठित, - शंका युक्त ( = संकियो ) न संकियो - आशंका-रिहत ( = असंकियों)'; मैं ग्राम में रहता हुआ भी शंका में अप्रतिष्ठित होने से, आशंका-रिहत (असंकियों) निर्भय, निःशंका हूँ। अरङ्गे ग्रामोपचार से रिहत स्थान में (= जंगल में)। उजुमगं समारूल्हों मेत्ताय करुणाय च; मैं तृतीय, चतुर्थ घ्यान सम्बन्धी मैत्री, करुणा से युक्त, तथा शारीरिक कुकर्म से विरिहत, ऋजु, सीधे, बह्मलोक के मार्ग पर आरूढ़ हूँ। अथवा शील शुद्ध होने से, शारीरिक, वाचिक तथा मानसिक टेढ़ेपन से रिहत, ऋजु, देवलोक-गामी मार्ग पर आरूढ़ हूँ। और भी, मैत्री तथा करुणा में प्रतिष्टित होने से ऋजु,ब्रह्मलैक गामी मार्ग पर आरूढ़ हूँ। ध्यान-प्राप्त (मनुष्य) के निश्चय-पूर्वक ब्रह्मलोक गामी होने के कारण, मैत्री करुणो आदि को ऋजु-मार्ग कहा गया है।

इस प्रकार बोधिसत्त्व ने इस गाथा से धर्मोपदेश कर, उन संतुष्ट-चित्त मनुष्यों से सत्कृत हो, पूजित हो, आयु रहते चारों ब्रह्म-बिहारों की भावना कर, ब्रह्मलोक में जन्म लिया।

शास्ता ने इस धर्मदेशना को ला, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिया। उस समय के कारवा-वाले अब की बृद्धि-परिषद् थे। लेकिन तपस्वी मैं ही था।

# ७७. महासुपिन जातक

"लापूनि सीदन्ति..."यह (गाथा) शास्ता ने जैतवन में विहार करते समय, सोलह महास्वप्नों के बारे में कही।

#### क. वर्तमान कथा

एक दिन कोसल महाराजा ने सोते समय, (रात्रि के) आखिरी पहर में सोलह महास्वप्न देखे; जिनसे भय-भीत, चिकत हो, जागकर 'इन स्वप्नों को देखने के कारण मुझे क्या (भुगतना) होगा?' (सोच), मृत्यु-भय से डर कर शय्या पर बैठे ही बैठे (रात्रि) बिताई। रात्रि का प्रभात होने पर, ब्राह्मण पुरोहितों ने उन के पास आकर पृछा—"महाराज! सुब से तो सोये?"

"आचार्य्यों! मुझे, सुख कहाँ! आज प्रातः काल, मैं ने मोलह महास्वप्न देखे। उनके देखने के समय मे, मैं भय-भीत हूं। आचार्य्यों! (कुछ) कहो।" उनके '(स्वप्नों को) मुनकर,बतलायेंगे' कहने पर,राजा ने उन देखे स्वप्नों को कह. पछा—'इन स्वप्नों को देखने के कारण मुझे क्या (भगतना) होगा?"

ब्राह्मणों ने हाथ मले।

"आप किसलिए हाथ मल रहे हैं?"

"महाराज! स्वप्न अच्छे नहीं।"

"तो इनका क्या फल होगा?"

"राज्य को खतरा, जीवन का खतरा तथा भोग-सम्पत्ति का खतरा— इन तीन खतरों में से कोई एक होगा।"

"यह स्वप्न स-उपाय (- सपटिकम्म) हैं, अथवा निरुपाय?"

"यद्यपि अपनी कठोरता के कारण, यह (स्वप्न) निरुपाय हैं, तो भी हम इनका उपाय करेंगे, यदि हम इनका कुछ उपाय न कर सकें, तो हमारी विद्या किस काम आयेगी?"

"इनका उपाय कैसे करोगे?"

"महाराज! चारों (चीजों) से यज्ञ करेंगे।"

राजा बोला—"अच्छा! तो आचार्य्यो, मेरा जीवन तुम्हारे हाथ में है, शीघ्र ही मुझे निरुपद्रव (==स्वस्थ) करो।"

'बहुत धन मिलेगा, बहुत खाद्य-भोज्य ले जायेंगे' सोच प्रसन्न चित्त हो बाह्यण, 'महाराज ! चिन्ता न करें' कह, राजा को आश्वासन दे, राज-भवन से निकले । उन्होंने नगर के बाहर यज्ञ-कुण्ड बनवा, बहुत से पशुओं को यज्ञयूप से बैंधवाया; (तथा) पक्षी-गणों को मँगवा, 'यह चाहिए, यह चाहिए,' करके बार बार, आवा जाही करने लगे । मुल्लिका देवी ने उस बात को जान, राजा के पास जाकर पूछा— ''महाराज ! बाह्यण किस लिए आवा जाही कर रहे हैं ?''

"तू (अपने) सुख से है। हमारे कान के पास विषैला सर्प घूम रहा है। सो भी नहीं जानती।" "महाराज! यह क्या?"

"मैंने ऐसा दुस्स्वप्न देखा है, ब्राह्मणों का कहना है कि तीन खतरों में से एक खतरा दिखाई देता है, सो 'उसे रोकने के लिए यज्ञ करेंगे' (करके) वह बारबार आवा-जाही कर रहे हैं।"

"महाराज! क्या आपने देवताओं सहित सारे लोक में अग्र-ब्राह्मण से स्वप्न का प्रतिकार पूछा?"

"भद्रे। देवताओं सहित सारे लोक में यह अग्र-ब्राह्मण कौन है?"

"देवता सहित सारे लोक में, पुरुषोत्तम, सर्वज, विशुद्ध, क्लेश (=विकार) -रहित महा-ब्राह्मण को तुम जानते नहीं ? महाराज ! जाओ, वह भगवान् स्वप्नों को जानते हैं, उन्हें पूछो ।"

"देवी! अच्छा" कह, राजा, बिहार जा, शास्ता को प्रणाम करके बैठा। शास्ता ने मधुरवाणी से पूछा—"क्यों महाराज!आज कैसे सबेरे ही आये?"

"भन्ते! मैंने आज ही, तड़के ही, सोलह महास्वप्न देखकर, भय-भीत हो ब्राह्मणों से पूछा।" 'महाराज! स्वप्न, अशुभ (=कक्खल) हैं, इनके प्रतिघात के लिए, चारों (चीजों) से यज्ञ करेंगें (करके) वह यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से प्राणी मरने के भय से भयभीत हैं। आप देवताओं सहित सारे लोक में सर्वश्रेष्ठ पुरुप हैं। अतीत-भविष्य-वर्तमान, कोई ऐसी बात नहीं है, जो आपके ज्ञान से अगोचर हो। भगवान मुझे इन स्वप्नों का फल कहें।"

"महाराज! ऐसा ही है, मुझे छोड़, देवताओं सहित सारे लोक में कोई भी, इन स्वप्नों का भेद या फल नहीं जान सकता। मैं तुझे बताऊँगा, लेकिन (पहले) तू जैसा देखा है, वैसा ही, उन स्वप्नों को बयान कर।" 'भन्ते। 'अच्छा' कह, राजा, ने जैसा जैसा देखा था, वैसे ही कहते हुए, इस प्रकार कहा—

> उसभा वक्सा गावियो गवा च अस्सो कंसो सिगाली च कुम्भो पोक्सरणी च अपाकचन्दनं लापूनि सीदस्ति सिला प्लवन्ति मण्डूकियो कण्हसप्ये गिलन्ति; काकं सुवण्णा परिवारयन्ति तसावका एलकानं भया हि॥

[साँड, वृक्ष, गौर्वे, बैल, घोड़ा, काँसा, स्यारी, घड़ा, पुष्करिणी, अपक्व चन्दन, त्तूंबे डूबते हैं, शिलायें तैरती हैं, मेंड़िकयां काले सपों को निगलती हैं, राज-हंस कौओ के पीछे चलते हैं, भेड़िए बकरियों से डरते हैं।

"कैसे ? भन्ते ! एक स्वप्न तो ऐसे देखा—सुरमे जैसे काले चार साँड़ ( चलड़ने की इच्छा से चारों दिशाओं से राजाङ्गण में आये । बैलों की लड़ाई देखने की इच्छा से, जन-समूह) के एकत्रित होने पर, लड़ने का ढंग दिखा, नाद कर, गर्जना कर, बिना लड़े ही वह वापिस लौट गये। यह स्वप्न देखा। इसका क्या फल है ?"

"महाराज! इस स्वप्न का फल न तेरे समय में होगा, न मेरे समय में, किन्तु भिविष्य में अधार्मिक, कंजूस राजाओं तथा अधार्मिक मनुष्यों के समय में (होगा)। लोक के बदलने पर, धर्म के घटने पर, अधर्म के बढ़ने पर, लोक की अवनित होने के समय, अच्छी तरह वर्षा नहीं वरसेगी, बादल फट जायेंगे, खेत कुम्हला जायेंगे, अकाल पड़ेगा। बादल जैसे बरसने वाले हों, वैसे चारों दिशाओं से उठेंगे। स्त्रियाँ धूप में फैलाये हुए धान्य आदि भीगने के डर से अन्दर ले जाने लगेंगी। आदमी टोकरी-कुदाली हाथ में लेकर मेड़ बाँधने के लिए निकललेंगे। (फिर वह बादल) बरसने का ढंग दिखा गरज कर, बिजली चमका कर, उन बैलों की तरह बिना लड़े (अर्थात्) बिना बरसे ही भाग जायेंगे। यह इसका फल होगा। लेकिन इसके कारण, तुझे किसी प्रकार का खतरा नहीं है। यह जो स्वप्न देखा है, सो यह भविष्य सम्बन्धी है। ब्राह्मणों ने जो कहा है, सो अपनी जीविका-वृत्ति के लिए कहा है।"

इस प्रकार शास्ता ने स्वप्न का फल बतला कर कहा—"महाराज! दूसरा स्वप्न कहें।"

"भन्ते! दूसरा (स्वप्न) इस प्रकार देखा—"पृथ्वी से निकलते ही गाछ वृक्ष, एक या दो बालिश्त के होने से भी पहले ही फूलने फलने लगे। यह दूसरा स्वप्न देखा, इसका क्या फल है?"

"महाराज! इसका भी फल, लोक की अवनित होने तथा मनुष्यों की आयु कम (=परिमित) होने पर होगा। भविष्य के प्राणी बड़े रागी होंगे। कुमारियाँ आयु-प्राप्त होने से पहले ही, आदिमयों से संसर्ग कर, ऋतुमती तथा गर्भिणी हो, बेटा-बेटी की वृद्धि करेंगी। क्षुद्र वृक्षों के पुष्पित होने की तरह ही, उनका ऋतु-मती होना है, और फलित होने की तरह बेटा-बेटी वाली होना है। इसके कारण भी, महाराज! तुम्हें खतरा नहीं। तीसरा स्वप्न कहें।"

"भन्ते! उसी दिन उत्पन्न (अपनी) बर्छाड़ियों का दूध गौवें पी रही थीं। यह मेरा तीसरा स्वप्न है। इसका क्या फल है?"

इसका भी फल भविष्य में जब मनुष्य बड़ों का आदर-सत्कार करना छोड़ देंगे, तभी होगा। भविष्य में लोक, माताशिता तथा सास ससुर के प्रति निर्लंजज हो, अपने आप ही कुटुम्ब का पालन करेंगे। बड़े बूढ़ों को खाना कपड़ा देने की इच्छा रहेगी देंगे, न देने की इच्छा रहेगी नहीं देंगे। वृद्ध जन अनाथ हो, पराधीन हो, बच्चों को संतुष्ट करके जीवित रह सकेंगे, जैसे उसी दिन उत्पन्न हुई बछड़ियों का दूध पीती गौवें। इसके कारण भी, तुम्हें खतरा नही है, चौथा (स्वप्न) कहें।"

"भन्ते! उटाने ढोने की सामर्थ्य रखने वाले, महाबैलों को युग-परम्परा में न जोत कर, तरुण बछड़ों के धुरि में जोते जाते देखा; वे धुर को न खींच सकने के कारण छोड़कर खड़े हो गये, गाड़ियाँ न चलीं। यह मैंने चौथा स्वप्न देखा। इसका क्या अर्थ है?"

"इसका भी फल, भविष्य में अधार्मिक राजाओं के ही समय में होगा । भविष्य में, अधार्मिक क्रपण राजा, पंडितों को, परम्परागत दक्षों को, कार्य्य सम्पादन करने की सामर्थ्य रखने वालों को, महाबृद्धिमानों को यश न देंगे और धर्मसभा तथा न्यायालयों में भी पंडित, व्यवहार कुशल, दक्ष अमात्य को नही रखेंगे, किन्तु इसके विरुद्ध तरुण को यश देंगे. और वैसे को ही न्यायालयों में रक्खेंगे। वे राज कार्य तथा योग्य अयोग्य के न जानने के कारण. न तो उस यश को रख सकेंगे. न ही राज-कार्य का बेड़ा पार लगा सकेंगे। न कर सकने पर वह कार्य्य (-घर) को छोड़ देंगे। वृद्ध-पंडित अमात्य यश के न मिलने पर, कार्य्य सम्पादन कर सकने की सामध्ये रखने पर भी, सोचेंगे-- "हमें इससे क्या ? हम बाहर के हो गये, अन्दर वाले तरुण लडके जानें।" (यह सोच) वह, जो जो काम पड़ेंगे, उन्हें नहीं करेंगे। इस प्रकार सर्वत्र उन राजाओं की हानि ही होगी। सो यह धरि खींचने में असमर्थ बछडों को मुरि में जोतने, और घुरे खींचने में समर्थ महाबैलों को युग परम्परा से न जोतने कै जैसा होगा। इसके कारण भी, तुझे कोई खतरा नहीं। पाँचवा (स्वप्न) कह।" "भन्ते ! एक दोनों ओर मुंह वाले घोड़े को देखा । उसे दोनों ओर से चारा दिया जाता था, और वह दोनों मुखों से खाता था। यह मेरा पाँचवा स्वप्न है। इसका क्या फल है ?"

"इसका भी फल, भिवष्य में अधार्मिक राजाओं के ही समय में होगा। भिवष्य में अधार्मिक मूर्ख राजा, अधार्मिक लोभी मनुष्यों को न्यायाधीश बनायेंगे। वे मूर्ख पाप-पुण्य का भेद न कर, सभा में बैठ न्याय करने हुए, दोनों प्रत्यियों में रिश्वत लेकर खायेंगे, जैसे कि उस घोड़े का दोनों मुंह से चारा खाना। इससे भी तुझे खतरा नही है, छठा (स्वप्न) कह।"

४८३

"भन्ते ! बहुत से आदमी, लाख (मुद्रा) के मूल्य की एक मोने की थाली को मांज कर लाये, और उसमें पेशाब करने के लिये एक बूढ़े शीदड़ के सामने रक्खा। (मैने) उसे उसमें पेशाब करते देखा। यह मेरा छठा स्वप्न है। इस का क्या फल है?"

"इसका भी फल, भिवष्य में ही होगा। भिवष्य में अधार्मिक, विजातीय राजा, जाति-सम्पन्न कुलपुत्रों पर शंका करके, उन्हें यश (=दर्जा) न देंगे; अकु-लीनों की ही उन्नित करेंगे। इस प्रकार ऊँचे ऊँचे कुल दुर्गित को प्राप्त होंगे और नीच-कुल ऐश्वर्य्य को। वे कुलीन पुग्ष उपाय न देल जीविका प्राप्त करने की इच्छा से इन पर निर्भर होकर जीयें, (सोच), अकुलीनों को (अपनी) लड़िक्यों देंगे। सो यह उन कुलीन लड़िक्यों का अकुलीनों के साथ सहवास, वृद्ध प्रृगाल के सोने की थाली में पेशाब करने के सदृश होगा। इसके कारण भी, तुझे ख़तरा नहीं। सातवाँ (स्वप्न) कह।"

"भन्ते! एक आदमी रस्सी बाँट बाँट कर पैरों में डालता था। वह, जिस पीढ़े पर बैठा था, उसके नीचे बैठी एक भूखी गीदड़ी, उस (आदमी) को बिना ही पता लगे, उस (रस्सी) को खा रही थी। मैंने ऐमा स्वप्न देखा। यह मेरा सातवाँ स्वप्न था। इसका क्या फल होगा?"

"इसका भी फल, भविष्य में ही होगा। भविष्य में स्त्रियाँ, पुरुष-लोभी, शराब (=सुरा) लोभी, आभरण-लोभी, (रात को) बाजारों में घूमने की लोभी लौकिक-चीजों की लोभी तथा दुश्शील दुराचारिणी होंगी। वे स्वामी के खेती गोरक्षा आदि कर्म से, बड़ी कठिनाई से कमाये घन को जारों के साथ शराब पीकर, माला-गन्ध-विलेपन लगाकर (नाश कर देंगी। वे घर के अन्दर के अत्यन्त आवश्यक कार्य्य का भी घ्यान न रक्खेंगी, और घर की चहार दीवारी के ऊपर से, छिद्रों तक में से (अपने) जार को देखेंगी। (वे) कल बोने के लिए रक्खे बीज की कृट कर, उसका यवागु-भत्त-खाजा आदि बना, खाकर उड़ा देंगी, और कि वहं

पीढ़े के नीचे पड़ी भूखी गीडड़ी, बाँट बाँट कर पैरों में रक्खी जाती रस्सी को। इससे भी तुझे खतरा नहीं। आठवें (स्वप्न) को कह।"

"भन्ते! राज द्वार पर, बहुत से खाली घड़ों के बीच में रक्खे हुए, एक बड़े से भरे हुए घड़े को देखा। चारो वर्णों के लोग चारों दिशाओं से तथा चारों अनु-दिशाओं से, घड़ों में जल ला ला कर, उस भरे हुए, घड़े को ही भरते थे। लबालब भरा पानी, किनारों पर से होकर गिरता जाता था, लेकिन फिर भी बार बार उसी में पानी डाल रहे थे। खाली घड़ों की ओर कोई देखता तक न था। यह मेरा आठवाँ स्वप्न है। इसका क्या फल होगा?"

"इसका फल भी भविष्य में ही होगा। भविष्य में लोक की अवनित होगी। राष्ट्र सार-रहित हो जायेगा। राजा, दुर्गत, कृपण हो जायेंगे। जो ऐश्वर्य शाली होगा, उसके खजाने में केवल एक लाख कार्षापण रहेंगे। इस प्रकार दुर्गति को प्राप्त हो, वह सब जनपद-वासियों से अपना ही काम करवायेंगे। पीड़ित मनुष्य अपने काम काज छोड़ कर राजाओं के ही लिए पूर्व-अन्न, अपूर-अन्न (आषाढ़ी-श्रावणी) बोते, राखी करते, काटते, दलाई करते, ढूवाते, ऊख की खेती करते, यन्त्र बनाते, यन्त्र चलाते, गुड़ आदि पकाते पृष्पोद्यान तथा फलोद्यान लगातं, वहाँ वहाँ उत्पन्न पूर्व - अन्न आदि को लेकर राजा के कोठों को ही भरेंगे। अपने घरों के खाली कोठों की ओर देखेंगे तक नहीं। यह ऐसा ही होगा, जैसे खाली घड़ों की ओर न देख कर, भरे घड़ों को ही भरना। इस कारण से भी, तुझे खतरा नहीं। नवाँ (स्वप्न) कह।"

"भन्ते ! पाँचों पद्मों से आच्छन्न, गम्भीर सब ओर तीर्थ (पत्तन) वाली, एक पुष्करिणी देखी। चारों ओर से द्विपद-चतुष्पद उतर कर, उसमें पानी पीते थे। उसके बीच में गहराई में (तो) पानी गदला था, (लेकिन) किनारे पर, द्विपद-चतुष्पदों के आने-जाने की जगह मैंने उसे शुद्ध, स्वच्छ तथा साफ ही देखा। यह मेरा नौवाँ स्वप्न है। इसका क्या फल है?"

"इसका भी फल, भविष्य में ही होगा। भविष्य में राजा अधार्मिक होंगे। पक्षपात पूर्वक राज्य करेंगे। धर्मानूकूल न्याय न करेंगे। रिश्वत लेने वाले होंगे। (उन्हें) धन का लोभ (होगा)। प्रजा (=राष्ट्र वासियों) के प्रति, उनकी क्षान्ति मैत्री, करुणा, कुछ न होगी। निर्दयी तथा कठोर होंगे; ऊख के यन्त्र में ऊख की गाँठ को पेलने की तरह, मनुष्यों को पेल पेल कर, नाना प्रकार के टैक्स (=बिल)

लगा कर, धन ग्रहण करेंगे। मनुष्य टैक्सों से पीड़ित हो कर, कुछ भी दे सकने में असमर्थ होने पर, ग्राम निगम आदियों को छोड़, सीमान्त (=देश) में जाकर रहने लगेंगे। मध्यम-देश (युक्त प्रान्त बिहार) सूना हो जायगा, प्रत्यन्त धना-बसा; जैसे पुष्करिणी के बीच में पानी गँदला है, किनारों पर साफ। इस कारण से भी, तुझे खतरा नहीं है। दसवाँ (स्वप्न) कह।"

"भन्ते! एक ही देगची में पके हुए, भात को कच्चा देखा, मानो फाड़ कर, बाँट कर, तीन तरह पकाया गया हो; एक ओर बहुत कच्चा, एक ओर अध-कच्चा, एक ओर खूब पका हुआ। यह मेरा दसवाँ स्वप्न है। इसका क्या फल है?

"इसका भी फल भविष्य में ही होगा। भविष्य में राजा अधार्मिक होंगे। उनके अधार्मिक होने से राजकर्मचारियों, ब्राह्मण-गृहपितयों, निगम तथा जनपद (चिहात) के रहने वालों से लेकर, श्रमण ब्राह्मणों तक सब मनुष्य अधार्मिक हो जायेंगे। उससे उनके आरक्षक-देवता, बिल ग्रहण करने वाले देवता, वृक्षों के देवता, (तथा) आकाश स्थित देवता, इस प्रकार देवता भी आधार्मिक हो जायेंगे। अधार्मिक राजाओं के राज्य में विषम, कठोर हवायें चलेंगी। उनसे आकाश स्थित विमान कम्पित होंगे। उनके कम्पित होने से, देवता क्रोधित हो, वर्षा न बरसने देंगे। बरसने पर भी वह सब जगह हल-चलाई (चिश्विकर्म या बुवाई) के लिए उपकारी होकर न बरसेगा, जैसे राष्ट्र में, वैसे ही जनपद में भी, ग्राम में भी, तालाब तथा सरोवर में भी—हर जगह एक जोर से नहीं बरसेगा। तालाब के ऊपर के हिस्से में बरसने पर, निचले हिस्से में व बरसेगा, निचले हिस्से में वरसने पर, उपरके हिस्से में व करसेगा। एक हिस्से में खेती अधिक वर्षा से नष्ट हो जायगी, एक हिस्से में वर्षा के अभाव से कुम्हला जायगी, एक हिस्से में खूब वर्षा होकर अच्छी खेती होगी। इस प्रकार एक ही राज्य में बोई खेती तीन प्रकार की होगी जैसे एक देगची का चावल; इस कारण से भी, तुझे खतरा नहीं। ग्यारहवाँ (स्वप्न) कह।"

"भन्ते ! लाख (मुद्रा) की कीमत का चन्दन-सार, सड़े हुए मट्ठे के बदले में बिकता देखा। यह मेरा ग्यारहवाँ स्वप्त है। इसका क्या फल होगा।"

"इसका फल भी भविष्य में, मेरे शासन (=धर्म) की अवनित होने के समय ही होगा? भविष्य में वस्तु (=प्रत्यय) लोभी, बे-शर्म भिक्षु बहुत होंगे, वे उस धर्म का जिसे मैंने प्रत्यक्ष लोभ के नाश करने के लिए उपदेश किया है, चीवर आदि प्रत्ययों की आशा से, औरों को उपदेश करेंगे। (वे) प्रत्यय (की आशा) से मुक्त हो, (संसार-सागर से) निस्तार के पक्ष में स्थित हो, निर्वाणाभिमुख धर्म का उपदेश न कर सकेंगे। 'हमारे शब्द तथा मधुर स्वर को सुन कर (लोग) चीवर आदि देंगे या देने की इच्छा करेंगे' (सोच) (वह) उपदेश करेंगे। अन्य (भिक्षु) बाजार, चौरस्तों (तथा) राजद्वार आदि में बैठ, कार्यापण, 'अर्ध-पाद,' माषक' तथा 'रूपी आदि तक के लिए उपदेश करेंगे। सो यह धर्म, जिसे मैंने निर्वाण की कीमत करके उपदेश किया है, जब वे चार प्रत्यायों तथा कार्यापण, अर्धकार्यापन, के लिए उपदेश देंगे, तब यह ऐसा ही होगा, जैसे लाख के मूल्य के चन्दन-सार को सड़े, मट्ठे के बदले में बेचना। इस कारण से भी तुझे खतरा नहीं है। बारहवां (स्वप्न) कह में'

"भन्ते! खाली तुम्बों को पानी में डुबते देखा। इसका क्या फल है?"

"इसका फल भी भविष्य में, अधार्मिक राजाओं के समय, लोक में तब्दीली आने पर होगा। तब राजा कुलीन कुलपुत्रों को दर्जा (==यश) न दे, अकुलीनों को ही देंगे। वे (==अकुलीन) ऐश्वर्यशाली होंगे तथा दूसरे दिरद्व। राजा के सन्मुख, राजद्वार में, अमात्यों के सन्मुख तथा न्यायालय में (उन) खाली तुम्वों के समान अकुलीनों का ही कथन, स्थल पर बैठ जाने की तरह, स्थिर, निश्चय तथा मुप्रतिष्ठित होगा। संघ-सम्मेलनों में, सांघिक कर्म वा गणकर्म करने की जगहों में तथा पात्र, चीवर, परिवेण आदि के सम्बन्ध में (तथा) न्याय करने के स्थान पर भी, दुश्शील, पापी लोगों का ही कथन कल्याणकारी माना जायेगा, लज्जा-वान् भिक्षुओं का कथन नहीं। इस प्रकार सब जगह खाली तुम्बे के डूबने के समान होगा। इस कारण से भी, तुझे खतरा नहीं। तेरहवाँ (स्वप्न) कह।"

"भन्ते! बड़ी बड़ी, कूटागार (कोठे) सदृश, मोटी शिलाओं को, नौका की तरह पानी पर तैरते देखा। इसका क्या फल है?"

"इसका भी फल, वैसे ही समय में होगा। उस समय अधार्मिक राजा अकुलीनों को यश देंगे, (जिससे) वह ऐश्वर्य शाली होंगे तथा कुलीन (लोग) दरिद्ध। उन (कुलीनों) के प्रति कोई गौरव प्रदिशत न करेगा, दूसरों का ही गौरव होगा। राजा के सामने, अमात्यों के सामने तथा न्यायालय में, न्याय करने में समर्थ, घनीशिला सदृश कुलपुत्रों का कथन प्रमाण न माना जायेगा। उनके कुछ कहने पर 'यह क्या बोलते हैं' करके, दूसरे लोग मखौल ही उड़ायेंगे। भिक्षओं के सम्मेलन

<sup>&#</sup>x27;यह चारों उस समय के सिक्के थे।

में भी उक्त स्थानों पर, सदाचारी भिक्षुओं का सम्मान न होगा और उनका कथन भी प्रमाण न माना जायेगा। सो, वह शिलाओं के तैरने सदृश होगा। उससे भी, तुझे खतरा नहीं। चौदहवाँ (स्वप्न) कह।"

"भन्ते! छोटे मधुक पुष्प जितनी बड़ी मेंडिकियों को तेजी से बड़े बड़े काले सौंपों का पीछा कर, उन्हें कँवल की नाल की भाँति तोड़ तोड़ कर, उनका मांस निगलते देखा। इसका क्या फल है?"

"इसका फल भी, लोक की अवनित होने जाने के समय, भविष्य में ही होगा! उस समय लोग तीक्र-रागी हो, विकारों का अनुकरण कर, अपनी तरुण भार्याओं के वशीभूत होकर रहेंगे। घर के नौकर-चाकर, गौ-भैंस, तथा हिरण्य-सोना आदि सब उन्हीं के अधीन रहेगा। "अमुक हिरण्य-सोना अथवा मोती आदि कहाँ हैं?" पूछने पर "कहीं भी हों। तुम्हें इससे क्या मतलब? मेरे घर में क्या है, और क्या नहीं है, यह तुम जानना चाहते हो?" कह, नाना प्रकार से गाली दे, मुख रूपी भक्ती (ज्ञायुघ) चुभा चुभा कर, (उन्हें) नौकर-चाकरों की तरह अपने वश में कर, अपना ऐश्वयं चलायेंगी। सो यह मघुक पुष्प जितनी बड़ी मेंडक की बिच्चयों का, जहरीले, काले सपौं को निगलने जैसा होगा। इससे भी तुझे खतरा नहीं। पन्द्रहवाँ (स्वप्न) कह।"

"भन्ते! दस असद्धर्मों (=अवगुणों) से युक्त ग्रामचारी कौए को, कञ्चन-वर्ण होने से 'सुवर्ण' कहलाने वाले, सुवर्ण राज-हंसों से घिरा देखा। इसका क्या फल है?"

"इसका भी फल, भविष्य में दुर्बल राजाओं के समय में होगा। भविष्य में राजा लोग हस्ती शिल्प में अकुशल (तथा) युद्ध में अविशारद होंगे। वे अपने राज्य पर आपित आने की आशंका से, (अपने) समान जातिक कुलपुत्रों को ऐश्वर्य न देकर, अपने चरणों में रहने वाले नाई, दरजी आदि को देंगे। जाति गोत्र सम्पन्न कुल-पुत्र राजकुल में प्रतिष्ठा न पाकर, जीविका चलाने में असमर्थ हो, ऐश्वर्य शाली (किन्तु) जाति-गोत्र हीन, अकुलीनों की सेवा में रहेंगे। सो यह, सुवर्ण-राजहंसों के, कौओं के अनुयायी बनने के सदृश होगा। इस कारण से भी, तुझे खतरा नहीं है। सोलहवें (स्वप्न) को कह।"

"भन्ते! पहले (तो) शेर बकरियों को खाते थे, लेकिन मैंने बकरियों को स्नेर का पीछा कर, उसे मुरमुरे (करके) खाते देखा। और अन्य भेड़ियें बकरियों को दूर से देख कर, त्रसित तथा भयभीत हो; बकरियों के भय से भाग कर, गहन जंगलों में बुस कर छिप रहे। ('हि' यहाँ निपात्र मात्र है)। सो मैंने ऐसा देखा इसका क्या फल है?"

"इसका फल भी, भविष्य में अधार्मिक राजाओं के ही समय में होगा। उस समय अकुलीन (मन्ष्य) राज्य के स्वामी तथा ऐश्वर्य-शाली होंगे और कुलीन (मनुष्य) अप्रसिद्ध तथा दरिद्र होंगे। वे राज-स्वामी (लोग) राजाओं को अपना विश्वासी बना, न्यायालय आदि स्थानों में शक्ति-शाली हो, 'कुलीनों के परम्परागत खेत वस्तु आदि हमारी सम्पत्ति हैं' ऐसा अभियोग लगाकर, उन (कुलीनों) के 'यह तुम्हारे नहीं, हमारे हैं' करके न्यायालयों में आकर विवाद करने पर, (उन्हें) बेतों से पिटवा, गरदन से पकड़ कर, धक्के दिलवा कर, "तूम अपनी हैसियत नहीं जानते ? हमारे साथ विवाद करते हो ? अभी, राजा से कह कर, हाथ पैर कटवा देंगे" कह, डरायगे । वह, उनसे डर कर, अपनी चीजों को 'लो, यह तुम्हारी ही है' करके (उन्हें) सौंप, अपने अपने घर पर डर के मारे पड़ रहेंगे। पापी भिक्ष भी शीलवान भिक्षओं को जैसा चाहेंगे, वैसा तंग करेंगे। वे सदाचारी भिक्ष, कोई क्षाश्रय न मिलने से, जंगल में जाकर घनी जगहों पर छिप रहेंगे। इस प्रकार हीन-जाति के (लोगों) का पीडि़त, (ऊँची) जाति-वाले कूलपुत्रों को और पापी भिक्षओं का सदाचारी भिक्षओं को भगा देना, बकरियों के शेर भगा देने के समान होगा। इस कारण से भी तुझे खतरा नहीं है। यह स्वप्न भी, तूने भविष्य के ही सम्बन्ध में देखा है। हाँ, ब्राह्मणों ने जो कहा, सो तेरे प्रति स्नेह से, धर्मानकल नहीं कहा । उन्होंने 'बहुत धन मिलेगा' सोच, लौकिक वस्तुओं पर नजर रख, जीविका के ही ख्याल से कहा।"

इस प्रकार बुद्ध ने सोलह महास्वप्नों का फल कह कर 'महाराज! न केवल तूने ही, अभी इन स्वप्नों को देखा है। पुराने राजाओं ने भी देखा है (उस समय भी) ब्राह्मणों ने, इन स्वप्नों को इसी प्रकार लेकर यज्ञ के सिर मढ़ दिया था। तब पण्डितों की सलाह के अनुसार, बोधिसत्त्व से जाकर पूछा। पुराने (राजाओं) ने भी (उनको) यह स्वप्न कहते समय, इसी प्रकार कहा'—यह कह, उनके याचना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही—

## ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय, बोधिसत्त्व उदीच्च ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ। उमर होने पर, वह ऋषि प्रव्रज्या के अनुसार प्रव्रजित हो गया; अभिज्ञा तथा समापत्तियों को प्राप्त कर, हिमवन्त प्रदेश में ध्यान-कीड़ा में रत रह कर विचरता था। उस समय बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त ने इसी प्रकार इन स्वप्नों को देख, ब्राह्मणों को पूछा। ब्राह्मणों ने भी इसी प्रकार यज्ञ करना आरंभ किया। उनमें जो पुरोहित था, उसके बुद्धिमान्, स्पष्ट-वक्ता, माणवक-शिष्य ने आचार्य्य से निवेदन किया—"आपने मुझे तीनों वेद सिखाये। उनमें कहीं भी एक (जने) को मार कर, दूसरे को सुखी करने का उल्लेख नहीं है न?"

"तात! इस ढंग से हमें बहुत धन मिलेगा। मालूम होता है, तू राजा के धन की रक्षा करना चाहता है।"

"आचार्य्य ! तो आप अपना काम करें; मैं आपके पास रह कर क्या करूँगा," कह, माणवक, घूमता घामता राजा के उद्यान में आ पहुँचा।

उसी दिन बोधिसत्त्व भी उस वृत्तान्त को जान, 'आज मेरे आबादी की ओर जाने से, जन (-समूह) की बन्धन से मुक्ति होगी' (सोच) आकाश से जाकर, उद्यान में उतर, मंगल-शिलातल पर स्वर्ण-प्रतिभा की भाँति बैठे। माणवक ने बोधिसत्त्व के पास पहुँच प्रणाम कर, एक ओर बैठ, कुशलक्षेम पूछा।

बोधिसत्त्व ने भी, उसके साथ मधुर वात-चीत करके पूछा--- "माणवक! यह राजा धर्म से राज्य करता है?"

"भन्ते! राजा तो धार्मिक है, लेकिन ब्राह्मण उसे डुबो रहे हैं। राजा ने सोलह स्वप्न देख, ब्राह्मणों से निवेदन किया। ब्राह्मणों ने 'यज्ञ करेंगे' कह, यज्ञ करना आरम्भ किया। सो भन्ते! क्या आपका कर्त्तव्य नहीं कि आप राजा को इन स्वप्नों का फल बताकर जनसमूह को भय से मुक्त करें?"

"माणवक! हम राजा को नहीं जानते, और राजा हमें नहीं जानता। हाँ, यदि वह यहाँ आकर पूछे तो हम उसे कहेंगे।"

माणवक ने 'भन्ते ! मैं लाऊँगा आप मेरे आने की प्रतीक्षा करते हुए, थोड़ी देर बैठें' (कह) बोधिसत्त्व को जतला, राजा के पास जाकर कहा—"महाराज

एक आकाश-चारी तपस्वी आपके उद्यान में उतरे हैं, और आपको बुलाते हैं कि आपके देखे हुए स्वप्नों का फल बतलायेंगे।"

राजा उसकी बात सुन, उसी समय बहुत से अनुयाइयों को साथ ले उद्यान में आया और तपस्वी को प्रणाम कर, एक ओर बैठ पूछा— "भन्ते! क्या आप मेरे देखें स्वप्नों का फल जानते हैं?"

"महाराजा हाँ।"

"तो कहें।"

"महाराज! मैं कहूँगा। (पहले) मुझे स्वप्नों को जैसे जैसे देखा है, वैसे मुनाओ।"

"भन्ते! अच्छा" कह, राजा ने, राजा प्रसेनजित के द्वारा कहे गये स्वप्नों की ही तरह स्वप्न कहे—

उसभा रुक्ला गावियो गवा च अस्तो कंतो तिगालो च कूम्भो लोकारणी च अपाकचन्दां। लापनि सीबन्ती सिला प्लवित मण्डकियो कन्हसप्पे गिलन्ती काकं सुवण्णा परिवारयन्ती तसावका एलकानं भया हि

(अर्थ पहले कहा ही गया है।)

जैसे शास्ता ने इस समय, उन स्वप्नों का फल कहा, वैसे ही उस समय बोधि-सत्त्व ने भी उन स्वप्नों का फल कह, अन्त में यह कहा---

विपरियांस वत्तित न इधनत्यी (=उलटा पड़ेगा, अब नहीं है)

महाराज ! यह, इन स्वप्नों की उत्पत्ति है। यह जो, उनके प्रतिघात के लिए यज-कर्म है, सो वह (विपरियासो वस्ति) विपरीप पड़ेगा, उल्टा पड़ेगा। किस लिए ? उन (स्वप्नों) का फल लोक में तब्दीली होने के समय, अकारण (बात) को कारण मानने के समय, कारण को अकारण (समझकर) छोड़ने के समय, अभूत (≕असत्य) को सत्य मानने के समय, सत्य को असत्य (समझ कर)

छोड़ने के समय; अलज्जी (=बेशर्मी) के उन्नति पर होने के समय, तथा लिज्जियों (=शरम वालों) की अवनित होने के समय ही होगा। न यिधमित्थ, इस समय, मेरे वा तेरे समय में, इस पुरुष-युग में, यह फलीभूत न होंगे। इसिलए, इनके प्रति-घात (- रोकने) के लिए किया जाने वाला यज्ञ-कर्म उलटा होगा। उसकी आव-स्यकता नहीं। इन (स्वप्नों) के फल स्वरूप, तुझे कोई खतरा वा डर नहीं।

इस प्रकार महापुरुष, राजा को आश्वासन दे, जन-समूह को बंघन से मुक्त कर (अपने) फिर आकाश में ठहर, राजा को उपदेश दे, (उसे) पाँच शीलों में प्रतिष्ठित कर, 'महाराज! अब से ब्राह्मणों के साथ मिलकर पशु-घात (वाले) यज्ञ-कर्मों को न करें'—ऐसा धर्मोपदेश कर, आकाश मार्ग से ही अपने निवास स्थान को चले गये।

राजा भी उनके उपदेश के अनुकूल चल कर, दान आदि पुण्य-कर्म करके (अपने) कर्मानुसार (परलोक) गया। शास्ता ने यह देशना ला, 'यज्ञ के कारण से तुझे खतरा नहीं, इस यज्ञ को हटा' कह, उस यज्ञ को हटवा, जन (-समूह) को जीवन दान दे, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिया। उस समय के राजा (अब के) आनग्द थे। माणवक (अब के) सारिपुत्र थे लेकिन तपस्वी मैं ही था।

भगवान् के परिनिर्वाण प्राप्त होने पर, सिङ्गिति कारकों ने उसभा, रुकखादि ... ग्यारह शब्दों की अट्ठकथा (=टीका) कर, 'लापूनी' आदि पाँच पदों की 'गाथ।' बना 'एकक निपात' में संगृहीत की।

# ७८. इल्लीस जातक

"उभो सक्ता.."यह (गाथा) बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय, (एक) कंजूस कोसिय श्रेष्ठी के बारे में कही।

### क. वर्तमान कथा

राजग्रह नगर के समीप सक्खर नामक (एक) निगम था; उसमें कंजूस को सिय नाम का एक अस्सी करोड़ की सम्पत्ति वाला सेठ रहता था। वह दूसरों को तिन के की नोक तर तेल की बूंद तक नहीं देता (और) न अपने ही खाता था। सो उसका वह धन न तो उसके स्त्री-बच्चों के काम आता था, न श्रमण-ब्राह्मणों के। राक्षस अधिकृत पुष्करिणी की तरह व्यर्थ पड़ा था।

एक दिन प्रातःकाल ही बुद्ध ने महा करणा समापत्ति से उठ, सकल लोक-धातु में, उस दिन, अवबोध प्राप्त कर सकने वाले बंधुओं को देखते हुए, पन्तालीस योजन की दूरी पर रहने वाले सेठ और उसकी भार्य्या के श्रोंतापति फल प्राप्त कर सकने की सम्भावना को देखा। उससे एक दिन पहले वह (श्रेण्ठी) राजा के उपस्थान के लिए राज-भवन को गया। राजा की सेवामें जा, वापिस लौटते हुए, भूख से पीड़ित एक नागरिक को, कलमास (कुलथी) भरे पूड़े खाते देखा और उनमें तृष्णा उत्पन्न कर घर जाकर सोचने लगा—"यदि मैं कहूँगा कि मैं पूड़े खाना चाहता हूँ, तो बहुत से (लोग) मेरे साथ खाने वाले हो जायेंगे। इस प्रकार मेरा बहुत सा चावल, घी, तथा गुड़ आदि खर्च हो जायगा। सो, में किसी को नहीं कहूँगा।

वह तृष्णा को (मन ही मन) सहते हुए रहने लगा, (जिससे) समय गुजर पर (वह) पाण्डु-वर्ण हो गया, गात धमनियों को लग गया। तब तृष्णा को (अधिक) न सह सकने के कारण, वह घर में घुस कर, चारपाई पर मुंह लपेट कर पड़ रहा। इतना होने पर भी धन हानि होने के डर से उसने, किसी को कुछ न कहा।

उसकी भार्य्या ने उसके पास जा पीठ मलते हुए पूछा—"स्वामी! क्या रोग है?"

"मुझे, कोई रोग नहीं।"

"क्या राजा ऋद हो गया है?"

"राजा, मुझ से ऋद नहीं हुआ है।"

"तो क्या तेरे बेटी-बेटा से अथवा नौकर-चाकरों से कुछ अपराघ हो गया है?"

"ऐसा भी (कुछ) नहीं।"

"िकसी (चीज) में, तेरी तृष्णा (=इच्छा) है ?" ऐसा पूछने पर, धन-हानि के भय से निशब्द हो, पड़ा रहा। तब उसे भार्य्या ने पूछा---"स्वामी तेरी तृष्णा किस चीज में है ?

उसने शब्दों को निगलते हुए की तरह कहा---"मेरी एक तृष्णा है"

"स्वामी क्या तृष्णा है?"

"पूड़े (पूए) खाने की इच्छा है।"

"तो कहते क्यों नहीं ? क्या तुम दरिद्र हो ? अब इतने प्ड़े पका दूंगी कि सारे सक्खर निगम-वासियों के लिए पर्य्याप्त हों।"

"तुझे उनसे क्या ? वह अपने कमा कर खायेंगे ।"

"'अच्छा तो उतने ही पकाऊँगी, जो एक गली के लोगों के लिए पर्य्याप्त हों।"

"जानता हूँ, कि तू बड़ी धनवान् है।"

"अच्छा, तो उतने ही पकाऊँगी, जो इस घरवाले सब के लिए पर्य्यात हों ।" "जानता हुँ, कि तू बड़ी उदार है ! "

"अच्छा, तो उतने ही पकाऊँगी, जो तेरे स्त्री-बच्चे भर के लिये पर्य्याप्त हों।" "तुझे, इन से क्या?"

"अच्छा, तो उतने ही बनाऊँगी, तो तेरे लिए और मेरे लिए पर्य्याप्त हों।" "तू क्या करेगी?"

"अच्छा, तो उतने ही बनाऊँगी, जो अकेले तेरे लिए पर्य्याप्त हों ।"

"यहाँ पकाने से बहुत लोग आशा लगायेंगे। सो, तू और सब चावलों को छोड़ केवल कनियाँ (=टूटे चावल), चूल्हा, कड़ाही आदि और थोड़ा दूध, घी, मधु तथा गुड़ ले, सात-तल प्रासाद के ऊपर महातल्ले पर चढ़ कर पका । वहाँ मैं अकेला बैठ कर खाऊँगा।"

उसने 'अच्छा' कह, स्वीकार कर, जो लेना था, वह लिवा कर प्रसाद के ऊपर चढ़ दासियों को हटा सेठ को बुलवाया ? पहले (दरवाजे) से लेकर सब दरवाजों को बन्द करते हुए सब द्वारों में ताले-कुण्डे लगा सातवें तले पर चढ़, वहाँ भी वह दरवाजा वन्द करके बैठा। उसकी भार्य्या ने भी, चूल्हे में आग जला, उसपर कड़ाही रख, पूए पकाने शुरू किये।

बुद्ध ने प्रातःकाल ही महामोगाल्लान स्थिवर को आमिन्यत कियाँ— "मोगाल्लान! राजगृह के समीप के सक्खर निगम का कंत्रस कोसिय नामक यह सेठ 'कड़ाही के पूए खाऊँगा' (करके) औरों के देख लेने के भय से, सात तलों वाले प्रसाद के ऊपर पूए पकवाता है। तू वहाँ जाकर, उस सेठ का दमन कर, उसे निर्विषकर, पित-पत्नी दोनों जनों से पूए और दूध-घी-मधु-गुड़ आदि लिवा कर, अपने बल से, उन्हें जेतवन ले आ। आज मैं पाँच सौ भिक्षुओं सहित विहार में ही रहुँगा, और पूओं का ही भोजन करूँगा।"

स्थिवर 'भन्ते! अच्छा' शास्ता का कथन स्वीकार कर, उसां समय ऋद्धि-बल से, उस निगम में पहुँच उस प्रासाद के छज्जे पर, (अपने ठीक) से पहने, ठीक से ढके हुए आकाश में स्थिर होकर, मिंग-मृति की भाँति ठहरे।

स्थिवर को देख, सेठ का हृदय काँपा। उसने 'मैं ऐसों के ही डर से, इस जगह आया, सो यह आकर खिड़की पर खड़ा हो गया है' (सोच) हाथ में लेने योग्य कुछ न ले सकने पर, आग में डाली निमक की डली की तरह, गुस्से से चिट चिट करते हुए कहा—"श्रमण; आकाश में खड़े रहने से तुझे क्या मिलेगा? आकाश में जहाँ पैरों का चिन्ह नहीं है, वहाँ पैरों को दिखाते हुए चडक्रमण करने से भी कुछ न मिलेगा।" स्थिवर उसी जगह इथर-उधर चडक्रमण करने लगे।

सेठ ने कहा—"चङ्कमण करने पर तो क्या मिलेगा? आकाश में पलथी मार कर बैठने पर भी न मिलेगा।" स्थविर पालथी मारकर बैठ गये।

तब उसने (कहा)—"वैठने पर तो क्या मिलेगा? आकर देहली पर खड़े होने से भी न मिलेगा।"स्थिवर (आकर) देहली पर खड़े हो गये।

तब उसने (कहा)—"खड़े होने से तो क्या मिलेगा। धुआं निकालने से भी न मिलेगा।" स्थिवर ने धुआँ निकाला। सारा प्रासाद एक-घून्न हो गया। सेठ की आँख में जैसे सूइयाँ चुमने लगी, लेकिन घर के जलने के डर से उसने 'जलने पर भी न मिलेगा' न कह, सोच—'यह श्रमण, अच्छा पीछे पड़ा है, बिना लिए नहीं जायेगा। सो, इसे एक पूआ दिलवाऊँ।" (यह सोच) उसने भार्या को कहा—"मद्रे! एक छोटा सा पूआ पका, श्रमण को दे, इसे बिदा कर।"

उसने कड़ाही में जरा सी पिट्टो डाली। उसका एक बड़ा सारा, फूला हुआ पूआ बन कर, सारी कड़ाही में फैन गया। सेठ ने उसे देख, 'तू ने बहुत पिट्टी ले ली होगी' (कह) अपने ही कड़छी के कोने पर जरा सी पिट्टी लेकर, डाली। (यह) पूआ पहले पूए से भी बड़ा हो गया। इस प्रकार जैसे जैसे वह पकाता, वैसे वैसे वह पहले से भी बड़ा हो जाता।

उसने दुःखी होकर कहा—"भद्रं! दे इसे एक पूआ।" उसके टोकरी से एक पूआ ितकालने के समय, सारे पूए एक साथ लग गये। उसने सेठ को कहा— "स्वामी! सब पूए एक साथ जुड़ गये। उन्हें पृथक् नहीं कर सक रही हूँ।" "मैं करूँगा" (करके) वह भी न कर सका; दोनों जने, दोनों सिरे पकड़ कर खैंचने पर भी पृथक् न कर सके। इस प्रकार व्यायाम करते हुए उसके शरीर से पसीना बहने लगा, और उसकी प्यास (==तृष्णा) बुझ गई।

तब उसने भार्या को कहा—"भद्रे! मुझे पूए नहीं चाहिए। उन्हें, टोकरी सिंहत, इस भिक्षु को दे दो।" वह टोकरी लेकर स्थिवर के पास गई। स्थिवर ने दोनों को धर्मोंपदेश किया; त्रिरत्न के गुण कहे। दिये हुए का, यज्ञ का, दान आदि का फल आकाश में (प्रकाशित) चन्द्रमा की भाँति दिखाया। उसे सुन प्रसन्न-चित्त सेठ ने कहा—"भन्ते! आकर, इस पंलग पर बैठ कर, पूए खायें।"

स्थाविर ने कहा—"सेठ जी! 'पूए खायेंगे' (करके) पाँच सौ भिक्षुओं सिहत सम्यक् सम्बुद्ध बिहार में बैठे हैं। यदि तेरी इच्छा हो तो अपनी भाय्य्या सिहत पूए और दूध आदि को लिवा चल। हम बुद्ध के पास जायेंगे।"

"भन्ते ! इस समय शास्ता कहाँ हैं?"

"सेठ! यहाँ से पन्तालीस योजन की दूरो पर, जेतवन विहार में।"

"भन्ते ! बिना (भोजन के) समय का उल्लंघन किये, हम इतनी दूर कैसे जायेंगे ?"

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup>बौद्ध भिक्षुओं के लिए मध्यान्हान्तर भोजन करना निषिद्ध है।

"सेठ! तुम्हारी इच्छा रहने पर, मैं अपने ऋद्धि-बल से ले जाऊँगा। तुम्हारे प्रासाद (= महल) की सीढ़ी का आरम्भ तो (उसके) अपने स्थान पर ही होगा, (लेकिन) अन्त जेतवन द्वार के कोठे पर जा कर होगा। ऊपर के महल से, नीचे के महल पर उतरने भर की देरी में जेतवन ले जाऊँगा।"

उन्होंने 'भन्ते! अच्छा' कह, स्वीकार किया। स्थिवर ने अधिष्ठान (= दृढ़ निश्चय) किया— "सीढ़ी का ऊपर का सिरा, वैसे ही होकर नीचे का सिरा, जैतवन द्वार के कोठे में जा लगे।" वैसे ही हो गया।

इस प्रकार स्थिवर ने सेठ और उसकी भार्य्या को प्रासाद के ऊपर से नी चे उतरने के समय से भी कम समय में जेतवन पहुँचा दिया। उन दोनों ने बुद्ध के पास जा, (भोजन का) समय निवेदन किया। भिक्षु-संघ सहित बुद्ध, दान-शाला में प्रविष्ट हो, बिछे श्रेष्ठ बुद्धासन पर बैठे। सेठ ने बुद्ध प्रमुख भिक्षुसंघ को दक्षिणा का जल दिया। भार्य्या ने तथागत के पात्र में पूए रक्खे। बुद्ध ने उतने ही लिये, जितने (अपने लिए) काफी हों। पाँच सौ भिक्षुओं ने भी वैसे ही लिए। सेठ दूध, घृत, मघृ तथा शक्कर देता गया।

पाँच सौ भिक्षुओं सिहत बुद्ध ने भोजन समाप्त किया। सेठ ने भी भार्या सिहत, आवश्यकता-भर खाये; लेकिन पूए खतम होते न दिखाई देते थे। सारे बिहार के भिक्षुओं तथा भिखमंगों आदि को देने पर भी खतम होते न दिखाई देते थे। (उन्होंने) भगवान् से कहा— "भन्ते! पूए खतम नहीं होते!" "तो, उन्हें जेतवन द्वार के कोठे में फेंक दो।" सो, उन्होंने द्वारकोठे के समीप एक गढ़े में डाल दिये। आज भी वह स्थान कपल्लपूव-पक्भार ही कहलाता है। भार्य्या सिहत महासेट्ठि भगवान् के पास जा, एक ओर खड़ा हुआ। भगवान् ने (दान) अनुमोदन किया। अनुमोदन की समाप्ति पर, दोनों जने श्रोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित हो, बुद्ध को प्रणाम कर, द्वार कोट्ठे से सीढ़ी पर चढ़कर, अपने प्रासाद में जा पहुँचे (=प्रतिष्ठित हुए)।

उस समय से वह अस्सी करोड़ धन, बुद्धशासन के ही लिए खर्च करने लगा। एक दिन, सम्यक् सम्बुद्ध श्वावस्ती में भिक्षा माँग, जेतवन आ, भिक्षुओं को सुगतो-उपदेश दे, गन्धकुटी में प्रवेश कर, घ्यानावस्थित रह, शाम को धर्म-सभा में आये।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> भोजनान्तर गृहस्थों को दिया जाने वाला उपदेश।

उस समय धर्म-सभा में इकट्ठे बैठे हुए मिक्षु (मोगाल्लान) स्थिवर की प्रशंसा कर रहे थे— "आवुसो! महामोगाल्लान स्थिवर का प्रताप देखो। वह, मच्छिरिय (चकंजूस) सेठ को जरा सी देर में दमन कर निर्विषकर, पूए लिवा कर, जेतबन ले आया, और बुद्ध के सम्मुख (उपस्थित) कर, श्रोतापित फल में प्रतिष्ठित कर दिया। अहो! स्थिविर महा-प्रतापवान् हैं।" बुद्ध ने आकर पूछा— "भिक्षुओ! इस समय बैठे क्या बात-चीत कर रहे हो?" "यह (बातचीत)" कहने पर, बुद्ध ने, "भिक्षुओ! जिस भिक्षु को किसी कुल का दमन करना हो, वह बिना कुल को पीड़ा दिये, बिना तंग किये जैसे भ्रमर फूल से रेणु ग्रहण करता है उसी तरह (कुल के) पास जा, बुद्ध-गुणों का परिचय दे' कह स्थिवर की प्रशंसा करते हुए, (यह माथा कही)—

# ययापि भनरो पुष्कं बण्णगन्धं अहेठघं, पलेति रसमादाय एवं गामे मुनी चरे।।''

[जिस प्रकार फूल के वर्ण या गन्ध को बिना हानि पहुँचाये भ्रमर रस को लेकर चल देता है, उसी प्रकार मुनि गाँव में विचरण करे।]

धर्मपद में आई हुई इस गाया को कह, स्थविर की और भी प्रशंसा करने के लिए "भिक्षुओ ! न केवल अभी मोगगल्लान ने मच्छरिय सेठ का दमन किया, पहले भी उसका दमन कर, उसे कर्म-फल सम्बन्ध का ज्ञान (=परिचय) कराया है" कह, पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख, अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) बहादत के राज्य करने के समय, बाराणसी में इल्लीस नाम का एक सेठ था। उसके पास अस्सी करोड़ धन था; (लेकिन) वह पुरुष के दुर्गुणों से युक्त लेंगड़ा, लूला तथा बैंहगा; अश्रद्धावान् अप्रसन्न-चित्त तथा कंजूस; न किसी को देता, न अपने खाता था। उसका घर ऐसा ही था, जैसे राक्षस-गृहीत पुष्करिणी। हाँ, उसके माता-पिता सात पीढ़ी तक, दान-शील (= दाता) तथा दान-पित रहे थे। उसने कुलमर्यादा का नाश कर, दान-शाला को जला याचकों को पीट कर (बाहर) निकाल, केवल धन ही संग्रह किया।

<sup>&</sup>lt;sup>।</sup> धरमपद (पुक्त वन्ग)।

एक दिन, राजा की सेवा में जाकर, अपने घर लौटते समय उसने रास्ते. में एक थके हुए नागरिक को एक शराब की सुराही ले, पीढ़े पर बैठ, उस खट्टी शराब से कसोरे भर, सड़ी हुई मछली खा खा कर, पीते देखा। यह देख, उसके मन में शराब (=सुरा) पीने की इच्छा हुई, और वह सोचने लगा—"यदि, मैं सुरा पीऊँगा, तो मेरे पीने पर (और) बहुत (लोग) पीने की इच्छा करेंगे। इस प्रकार मेरा धन खर्च होगा।" तृष्णा को मन में रखकर घूमने से, कुछ समय बीतने पर, (उसे) न सह सकने के कारण, उसका शरीर धुनी हुई कई की तरह सफ़ेद हो गया, और उसका गात धमनी को जा लगा।

सो, एक दिन, वह घर में धुस कर, चारपाई पर सिमट कर पड़ रहा ?

उसकी भार्य्या ने आकर पीठ मलते हुए पूछा— "स्वामी! क्या रोग ( कष्ट) है ?" (इसके आगे) सब उक्त प्रकार से जानना चाहिए।

'अच्छा! तो उतनी शराब बनाऊँगी, जितनी तेरे अकेले के लिए काफी हो' कहने पर, 'घर में शराब बनवाने पर, बहुत लोग आशा लगायेंगे; दूकान से मँगवा कर भी यहाँ बैठ कर नहीं पी सकता' (सोच), उसने केवल एक मामक दे, दूकान से शराब की सुराही मँगवाई! फिर नौकर से उठवा, नगर से निकल नदी के किनारे गया और महामार्ग के पास एक गुल्म (=घनी जगह) में घुस, सुराहो को रखवाया, फिर 'तू जा' कह कर, नौकर को दूर बिठा, कमोरे भर भर कर, शराब पीनी शुरू की।

दानादि करने के कारण, इसका पिता देव-लोक में शक (==इन्द्र) होकर उत्पन्न हुआ था। उसने उस समय घ्यान लगा कर देखा, कि मेरा(चलाया हुआ) दान अभी भी दिया जा रहा है वा नहीं? उसका चालू न रहना, पुत्र का कुल-मर्यादा को नष्ट कर, दान-शाला को जला देना, याचकों को पीट कर निकाल देना तथा कंजूस बन, 'औरों को देनी पड़ जायगी' के भय से घने स्थान में घुस, अकेले बैठ कर शराब पीना, जान उसने सोचा—-'मैं जाकर, उसे क्षुव्ध कर, (उसका) दमन कर, (उसे) कर्म-फल-सम्बन्ध का ज्ञान करा, (उसके हाथ से) दान दिलवा, (उसे) देव-लोक में उत्पन्न होने योग्य बनाऊँ।' यह सोच, वह, (मनुष्यों की) आबादी में उत्तर, ठीक इल्लीस सेट्टी जैसा, लंगड़ा-लूला-बैहंग रूप बना राजगृह नगर में प्रविष्ट

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> कार्षापण का बीसवाँ हिस्सा ।

हो, राजा के निवासस्थान पर खड़ा हो, अपने आने की सूचना भिजवा, 'प्रवेश करो' कहने पर भीतर गया और राजा को प्रणाम कर, (एक ओर) खड़ा हुआ।

राजा ने पूछा--- ''सेठ जी ! कहो अ-समय पर कैसे आये ?''

"देव ! मेरे घर में अस्सी करोड़ धन है, (मैं चाहता हूँ) कि आप उसे मँगत्रा कर, अपने खजाने में भर लें।"

"रहने दो सेठ जी हमारे घर में तुम्हारे धन से कहीं अधिक धन है ।"

"देव! यदि आप को आवश्यकता नहीं है, तो मैं उसे लेकर यथेच्छ दान देता हुँ?"

''सेठ जी दें।''

"देव ! अच्छा" कह राजा को प्रणाम कर, निकल आया और इल्लीस सेट्ठी के घर गया । सब नौकर-चाकर घेर कर खड़े हो गये । कोई एक भी यह न जान मका कि यह इल्लीस नहीं है । उसने घर में प्रवेश कर, देहली के भीतर खड़े हो, द्वार-पाल को बुलवा आज्ञा दी—"यदि कोई ठीक मेरे जैसी शकल वाला आकर, 'यह मेरा घर है' करके प्रवेश करना चाहे, तो उसकी पीठ पर प्रहार दे, उसे निकाल देना ।" यह कह, प्रासाद के उपर चढ़, अत्यन्त मूल्यवान् आसन पर बैठ. श्रेष्टि भार्य्या को बुलवा, मुस्करा कर, कहा—"भद्रे! दान दें।" यह सुन सेठानी, लड़के-लड़कियाँ तथा नौकर चाकर कहने लगे। "इतने समय तक कभी दान देने का विचार तक नहीं आया। आज शराब पीने के कारण मृदु-चित्त हो, दान देने की इच्छा उत्पन्न हो गई होगी।"

मो, सेठानी ने कहा—''स्वामी! यथारुचि दें।'' ''तो मुनादी करने वालं को बुलवा कर, सारे नगर में मुनादी करवा दो कि जिस को चाँदी, सोना, मिंग-मोती की आवश्यकता हो, वह इल्लीस सेठ के घर जावे।'' उसने वैंसा करवा दिया। लोग झोली, थैली लेकर द्वार पर आ इकट्ठे हुए। शक ने सात रत्नों से भरे हुए कमरों को खोल कर कहा—''यह सब तुम्हें देता हूँ। जितनी जरूरत हो, ले जाओ।'' लोग धन को निकाल, महातल पर ढेर लगा, लाये हुए बरतनों को भर भर कर ले जाने लगे।

एक जनपदवासी, इल्लीस सेठ के बैल, इल्लीस सेठ के ही रथ में जोतकर, उसे सात रत्नों से भर, नगर से निकल, महा-मार्ग पर जाता हुआ, उस घने स्थान से कुछ ही दूर पर रथ को हाँकल हुआ सेट्ठी की प्रशंसा करता जाता था—"स्वामी! इल्लीस सेठ तेरी सौ वर्ष की आयु हो। तेरे कारण, अब मैं जन्म भर, बिना काम किये भी जी सकता हूँ। तेरा ही रथ, तेरे ही बैल, तेरे ही घर के सात (प्रकार के) रत्न। न मां ने दिये, न बाप ने दिये, स्वामी! तेरे ही कारण मिले।" इल्लीस ने वह शब्द सुन भयभीत हो सोचा—"यह मेरा नाम लेकर, यह यह कहता है, क्या राजा ने मेरा घन लोगों में बाँट दिया है?" (यह सोच) घने स्थान से निकल, बैलों तथा रथ को पहचान "अरे! चेटक! यह मेरे ही बैल और मेरा ही रथ" कह, जा कर बैलों की नकेल, पकड़ ली। गृहपित रथ से उतर, अरे! दुष्ट चेटक! इल्लीस महासेठ सारे नगर को दान देता है, तू क्या लगता (—होता) है'? झटक कर बिजली गिराते हुए की तरह, कंधे पर प्रहार दे, रथ लेकर चल दिया।

उसने कांपते हुए उठ कर, धूलिठ (=रेत) को झाड़, तेजी से जाकर, (फिर) रथ को पकड़ा। गृहपति (रथ से) से उतर, बालों से पकड़, झुका, बांस की चपटी की मार से मार, गले से पकड़, जिधर से आया था, उधर मुंह कर घक्का दे, (अपने) चल दिया।

इतने में उसका शराब का नशा उतर गया।

उसने काँपते काँपते जल्दी से घर जा, घन लेकर जाते हुए मनुष्यों को देख 'भो! यह क्या? राजा मेरा घन लुटवा रहा है?' कह, जिस किसी को पकड़ना शुरू किया। जिस किस को पकड़ता, वही उसे पीट कर, पैरों में गिरा देता। वेदना से पीड़ित हो, उसने घर में घुसना चाहा। द्वारपालों ने—"अरे! दुष्ट गृहपति! कहाँ घुसता है?' (कह) बाँस की चपटियों से पीट, गर्दन से पकड़ निकाल दिया।

'अब राजा को छोड़ कर, और मुझे, किसी की शरण नहीं' सोच, उसने राजा के पास जा कर पूछा—"देव! आप मेरा घर लुटवा रहे हैं ?"

"सेठ जी ! मैं नहीं लुटवा रहा हूँ। क्या तुमने ही अभी आकर नहीं कहा था कि यदि आप नहीं लेते तो मैं अपने घन को दान दूंगा, और नगर में मुनादी करा कर दान दिया?"

"देव! मैं आपके पास नहीं आया। क्या आप मेरे कंजूस होने की बात नहीं जानते? मैं किसी को तिनके के कोने से (एक) तेल की बूंद तक नहीं देता। देव! जो यह दान दे रहा है, उसे बुला कर परीक्षा करें।" राजा ने शक्र को बुलवा भेजा। न तो राजा को ही, न मन्त्रियों को ही दोनों जनों में कुछ भेद दिखाई दिया। मच्छरिय सेठ ने पूछा—"देव! यह सेठ है, कि मैं सेठ हूँ?"

"हम नहीं पहचानते, तुझे कोई पहचानने वाला है ?"

"देव! मेरी भार्या।"

भार्या को ब्लाकर पूछा गया कि तेरा स्वामी कौन है ?

वह 'यह' कह कर, शक्र के ही पास जा खड़ी हुई । लड़के लड़िकयों नौकर-चाकरों को ब्ला कर पूछा गया । सब शक्र के ही पास जाकर खड़े हुए ।

तब सेठ ने सोचा—'मेरे सिर में बालों से छिपी एक फुंसी है, उसे केवल नाई ही जानता है, सो उसे बुलवाऊँ।" (यह सोच) उसने कहा—"देव! मुझे नाई पहचानता है, उसे बुलवायें।" उस समय बोधिसत्त्व (ही) उसके नाई (होकर उत्पन्न हुए) थे। राजा ने उसे बुलवा कर पूछा—"इल्लीस मेठ को पहचानते हो?"

"देव! सिर को देख कर पहचान सकूंगा।"

"अच्छा! तो दोनों के सिर को देख।" शक ने उसी क्षण सिर में फुंसी पैदा कर ली। बोधिसत्त्व ने दोनों के सिर में फुंसी देख, "महाराज! दोनों के सिर में फुंसी है। इस लिए मैं इन दोनों में से किसी को नहीं कह सकता कि यह इल्लीस है" कह, यह गाथा कही—

# उभो सञ्जा उभो कुणी उभो विसमचक्सुला, उभिन्नं पिलका जाता, नाहं पस्सामि इल्लिसं॥

[दोनों लंगड़े (हैं), दोनों लूले (हैं), दोनों बैहंगे (हैं), और दोनों के (सिर में) फुंसियाँ हैं। मैं इल्लीस को नहीं पहचानता (=देखता)।]

उभो, दोनों जने । खञ्जा, लंगड़े (=कुण्ठकपाद), कुणी, लूले (=कुण्ठ-हत्था) विसम चक्खुला, जिनकी आँख की पुतलियाँ विषम हैं । पिलका, दोनों के सिर में एक ही जगह, एक जैसी फुन्सियाँ हो गई। नाहं पस्सामि, मैं इनमें यह इल्लीस है (करके) नहीं पहचानता, अर्थात् एक को भी 'इल्लीस' नहीं मानता । बोधिसत्त्व की बात सुन, सेठ काँपने लगा, और धनशोक के कारण, अपने को न सँभाल सकने से वहीं गिर पड़ा। उस समय शक, "महाराज! मैं इल्लीस नहीं हूँ, मैं शक हूँ" कह, शक-लीला से आकाश में जा खड़ा हुआ। इल्लीस का मुंह पोंछ कर, उस पर पानी छिड़का गया। वह उठकर, देवेन्द्र शक को प्रणाम कर, खड़ा हुआ। तब शक ने कहा—"इल्लीस! यह धन मेरा है, न कि तेरा। मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरा पुत्र। मैंने दानादि पुण्य कर्म करके शक की पदवी प्राप्त की, लेकिन त्ने मेरे वंश (की मर्य्यादा) को तोड़, अदान-शीली हो, कंजूस बन, दानशाला को जला, याचकों को निकाल, (खाली) धन संग्रह किया। उसे, न तू आप खाता है, न दूसरे। वह ऐसे पड़ा है, जैसे राक्षस के अधिकार में हो। यदि, जैसा पहले था, वैसे ही मेरी दानशाला बनवा कर दान देगा, तो तेरा कुशल है, यदि नहीं देगा, तो तेरे सब धन को अन्तर्घ्यान कर, इस इन्द्र-वज्र से तेरा मिर फोड़, तेरी जान निकाल दंगा?"

इल्लीस सेठ ने मरने के भय से संत्रसित हो, प्रतिज्ञा की कि अब से दान दूंगा। शक उसकी प्रतिज्ञा ग्रहण कर, आकाश में बैठे ही बैठे धर्मोपदेश दे, उसे (पञ्च) शीलों में प्रतिष्ठित कर, अपने स्थान को चला गया। इल्लीस भी दान आदि पुण्य-कर्म कर स्वर्ग-गामी हुआ।

बुद्ध ने 'भिक्षुओ ! न केवल अभी मोग्गल्लान ने मच्छरिय सेठ का दमन किया है, पहले भी इसने इसका दमन किया है' कह, इस वर्मदेशना को ला, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिया ।

उस समय इल्लीस, मच्छरिय सेठ हुआ। देवेन्द्र शक, मोग्गल्लान। राजा, आनन्द। लेकिन नार्ड मैं ही था।

## ७६. खरस्सर जातक

"यतो विलुत्ता च हता च गावो. "यह (गाथा) बुद्ध ने जेतवन में विहरते समय एक अमात्य के सम्बन्ध में कही ।

#### क. वर्तमान कथा

कोशल-नरेश के एक अमात्य ने राजा को प्रसन्न कर प्रत्यन्त-ग्रामों की राज-बिल' ले, चोरों के साथ मिलकर 'मैं मनुष्यों को ले कर जंगल में चला जाऊँगा तुम गाँव को लूट कर, आधी (लूट) मुझे देना' (कह) मनुष्यों को इकट्ठा किया। फिर जंगल ले जा, चोरों के आ, गौवों को मार, मांस खा, गाँव लूट कर चले जाने पर, शाम को मनुष्यों को साथ लिये हुए आया। उसके कुछ ही देर बाद, उमका यह भेद खुल गया। मनुष्यों ने राजा से कहा। राजा ने उसे बुलवा अपराध का निञ्चय कर, उसका अच्छी प्रकार निग्नह कर, (उसकी जगह) एक दूसरे ग्राम-भोजक (=मुखिया) को भेज, (अपने) जेतवन जाकर, भगवान् को वह समाचार कहा। भगवान् ने 'महाराज! न केवल अभी यह ऐसा करने वाला है, पहले भी यह ऐसा ही करने वाला रहा है' कह, उसके याचना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) बहादत्त के राज्य करते समय, राजा ने एक अमात्य को एक प्रत्यन्त गाँव दिया।....सब उक्त प्रकार से। उस समय बोधिसत्त्व, वाणिज्य के लिए घूमते हुए, उस गाँव में ठहरे हुए थे। उन्होंने, शाम के समय, बहुत से लोगों के साथ भेरी बजाते बजाते, ग्राम-भोजक को आते देख 'यह

<sup>&#</sup>x27;राजा को प्राप्य राज-कर।

दृष्ट ग्राम-मोजक चोरों के साथ मिल, गाँव लुटवा कर, चोरों के भाग कर जंगल में घुस जाने पर, अब शान्त-स्वभाव की तरह, भेरी के बाजे के साथ आ रहा है' सोच यह गाथा कही—

> यतो विलुत्ता च हता च गावो दड्ढानि गेहानि जनो च नीतो, अथागमा पुत्तहताय पुत्तो सरस्सरं देण्डिमं वादयन्तो।।

[जब (चोर) गावों को लूट तथा गौवों को मार कर, घरों को जलाकर (और) आदिमियों को बाँघ कर ले गये, उस समय यह मृत्पृत्र का पूत, इस कर्ण-कठोर छोल को बजवाते आया है।]

यतो = जब। विलुत्ता च हता च, लूट कर ले गये तथा मांस खाने के लिए मार हालीं। गावो = गौवें। दह्दानि आग लगाकर जला दिये। जनो च नीतों, कसकर, बांघ बांघ कर ले गये। पुत्तहताय पुत्तो, अपुत्ती (= मृतपुत्र का पुत्र) अर्थात् निर्लज्ज। जिसको लज्जा-भय नहीं, उसकी माता नहीं, सो वह उस (पुत्र) के जीवित रहते भी, अपुत्ती (= मृत-पुत्र) ही समझी जाती है? सरस्तरं, कठोर शब्द। देण्डमं, ढोल (= पटह भेरि)।

इस प्रकार बोधिसत्व ने इस गाथा से, उसका परिहास किया । शीघ्र ही, उसका भेद खुल गया । राजा ने उसके अपराध के अनुसार उसे दण्ड दिया ।

शास्ता ने, 'महाराज! न केवल अभी यह ऐसा करने वाला है, पहले भी यह ऐसा ही करने वाला रहा है' (कह) यह धर्म देशना ला मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिया।

उस समय का अमात्य ही, अब का अमात्य है। गाया से उदाहरण देने वाला पण्डित मनुष्य, तो मैं ही था।

## ८०. भीमसेन जातक

"यं ते पविकत्थितं पुरे" यह (गाथा) शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, एक आत्म-प्रशंसक भिक्षु के बारे में कही ।

#### क. वर्तमान कथा

एक भिक्षु, 'आवुसो! हमारी जाति सदृश जाति, हमारे गोत्र सदृश गोत्र, (कोई) नहीं। हम ऐसे.. महाक्षत्रिय कुल में पैदा हुए। गोत्र की या कुल-प्रदेश की दृष्टि से, हमारे सदृश कोई नहीं। हमारे यहाँ सोने चाँदी का कोई हिसाब (= अन्त) नहीं। हमारे नौकर-चाकर (तक) शालीमांसोदन खाते हैं, काशी का (बना) वस्त्र पहनते हैं; (और) काशी के चन्दन से विलेपन करते हैं। इस समय प्रक्रजित हो जाने से हम इस प्रकार के रूखे सूखे भोजन खाते हैं; रूखे सूखे चीवर पहनते हैं कह वृद्ध-मध्यम-तरुण (= नवीन) भिक्षुओं के बीच, अपनी बड़ाई करते, जाति आदि का अभिमान दिखाते, (औरों को) ठगते हुए घूमता था।

एक भिक्षु ने उसके कुल-प्रदेश की परीक्षा कर, उसके गप्प मारने की बात भिक्षुओं से कही। धर्म-सभा में इकट्टे हुए भिक्षु, उसकी निन्दा करने लगे— "आयुष्मानो ! अमुक भिक्षु, इस प्रकार के कल्याणकारी शासन में प्रव्रजित होकर भी, गप्प मारता, आत्म-प्रशंसा करता, (और) ठगता फिरता है।"

बुद्ध ने आकर पूछा— "भिक्षुओ! इस समय बैठे क्या बातचीत कर रहे हो?" "यह! बातचीत" कहने पर, "भिक्षुओ! न केवल अभी वह भिक्षु, (इस प्रकार) गप्प मारता, आत्म-प्रशंसा करता, ठगता फिरता है, पहले भी वह (इसी प्रकार) गप्प मारता, आत्म-प्रशंसा करता, ठगता फिरता रहा है" कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

## ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) बहादत्त के राज्य करते समय, बोधि-सत्त्व एक निगम-ग्राम में, (एक) प्रसिद्ध प्रबाह्मण-कुल में उत्पन्न हो, आयु होने पर, तक्षशिला जा, लोक-प्रसिद्ध आचार्य के पास तीनों वेद तथा अठारह विद्यायें सीख, सब शास्त्रों (=शिल्पों) में सम्पूर्णता प्राप्त कर, चुल्लधनुगह पण्डित नाम से (प्रसिद्ध) हुआ। तक्षशिला से निकल, वह सब (दूसरे) समयों (=आगम, शास्त्र) तथा शिल्पों की परीक्षा करता हुआ महिसक राष्ट्र'(=देश) को गया। इस जन्म में बोधिसत्त्व थोड़े छोटे (=हस्व) कद के, तथा झके हुए थे। उन्होंने सोचा— "यदि मैं किसी राजा के पास जाऊँगा,तो वह कहेगा 'तू ऐसे छोटे कद वाला हमारा क्या (काम) कर सकेगा।?' इसलिए मैं किसी डील-डील वाले सुन्दर मनुप्य को आगे करके, (अपने) उसकी ओट में होकर जीविका कमाऊँ।"

सो, उसने, वैसे आदमी की खोज करते हुए, भीमसेन नामक एक जुलाहे के कपड़ा बुनने के स्थान पर जा उसके साथ कुशल-क्षेम की बातचीत कर पूछा——
"सौम्य! तेरा क्या नाम है?"

"मेरा नाम भीमसेन है।"

"तू इस प्रकार के सौन्दर्य से युक्त हो, यह तुच्छ काम करता है?" "जीविका (का और उपाय) न होने से।"

उसने "सौम्य! इस काम को मत कर। मेरे समान धनुषधारी सारे जम्बू-द्वीप में नहीं है, (लेकिन) यदि मैं किसी राजा के पास जाऊँ, तो शायद वह कोधित हो जाये कि यह इतने छोटे कद वाला हमारा क्या (काम) कर सकेगा? तू राजा के पास जाकर कह कि मैं धनुपधारी हूँ। राजा, तुझे खर्चा दे, तेरी बँधी-वृत्ति लगा देगा। जो जो वह तुझे करने को कहेगा मैं उसे करता हुआ, तेरी ओट में रहूँगा। इस प्रकार (हम) दोनों जने सुखी रहेंगे' (कह) पूछा—"मानता है मेरी बात?" जुलाहे ने 'अच्छा' कह स्वीकार किया।

उसने उसे **बाराणसी** ले जा, अपने आप चुल्ल-धनु-उपस्थायक (स्सेवक) बन, उसे आगे कर, राज-द्वार पर जा, राजा को कहलवाया । "आजाये" कहने

<sup>े</sup> नर्मदा के दक्षिण तट पर, इन्दौर से करीब चालीस मील महिष्मती।

पर, दोनों जने जा, राजा को प्रणाम कर, खड़े हुए । "किस लिए आये ?" पूछने पर, भीमसेन बोला—"मैं धनुष-धारी हूँ । सारे जम्बूद्धीप में, मेरे सदृश धनुष-धारी नहीं ।"

"क्या मिलने पर हमारी सेवा में रहोगे?"

"देव! अर्ध-मास में हजार (मुद्रा) मिलने पर रह सकेंगे।"

"यह पुरुष, तेरा कौन होता है ?"

"देव ! चुल्ल उपट्ठाक (==छोटा मेवक)।"

"अच्छा! तो सेवा में रहो।"

उस समय से भीमसेन, राजा की सेवा में रहने लगा; जो जो काम पड़ता, उमे बोधिसत्त्व ही करता।

उस समय काशी राष्ट्र के एक जंगल में बहुत से मनुष्यों के आने जाने का मार्ग (एक) व्याघ्र ने छुड़ा दिया था । वह मनुष्यों को पकड़ पकड़ कर खा जाता था। (लोगों ने) वह समाचार राजा को कहा। राजा ने भीमसेन को बुलाकर पूछा—— "तात! उस व्याघ्र को पकड सकेगा?"

"देव ! तो मेरा नाम धनुषघारी ही क्या. यदि मैं उस व्याघ्न को न पकड़ सक्।"

राजा ने उसे खर्चा दे कर भेजा। उसने घर जा कर बोधिसत्त्व को कहा। वोधिसत्त्व ने कहा—"अच्छा! सौम्य! जा।"

"लेकिन तू नहीं जायेगा ?"

"हाँ मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन तुझे उपाय बताऊँगा।"

"सौम्य! (उपाय) बता।"

"तू सहसा व्याझ के निवास स्थान पर अकेला न जाना। जनपद के मनुष्यों को इकट्ठा करवा, एक दो सहस्र धनुष (साथ) लिवा, वहाँ जाकर, 'व्याझ उठा हैं', मालूम होते ही भाग कर किसी घने-झाड़ (=गुम्ब) में घुस कर, पेट के बल लेट रहना। जन-पद के लोग ही व्याझ को मार कर, पकड़ लोंगे। उनके व्याझ को मार चुकने पर, तू दाँतों से एक बेल (=लता) काट, (उसके) एक सिरे को (हाथ में) ले, मृत व्याझ के पास जा, कहना, "भो! इस व्याझ को किसने मार डाला? मैं इसे लता से बाँध कर, बैल की तरह राजा के पास ले जाने के लिए, लता लाने को घने-झाड़ में गया था। मेरे लता लाने से पहले किसने इसे मार

हाला ?" तब डर के मारे, जनपद के लोग 'स्वामी! राजा से मत कहना' (करके) बहुत वन देंगे। व्याध्न को तू ही ले जायेगा, सो राजा से भी तुझे बहुत घन मिलेगा।"

उसने 'अच्छा' कह, जाकर बोधिसत्त्व के बताये उपाय से ही व्याघ्र को पकड़, जंगल को भय-रहित कर, बहुत से जनों के साथ बाराणसी को लौट, राजा को देख कर कहा—"देव! मैंने व्याघ्र पकड़ लिया। जंगल निर्भय कर दिया।" राजा ने प्रसन्न हो, बहुत घन दिया।

फिर एक दिन एक मैंसे ने एक मार्ग छुड़ा दिया। (लोगों ने) राजा को कहा। राजा ने वैसे ही, भीमसेन को भेजा। वह, बोधिसत्त्व के बताये उपाय से, उसे भी व्याध्र की तरह ले आया। राजा ने फिर बहुत सा धन दिया। (इससे) बहुत सम्पत्ति हो गई। ऐश्वयं के मद से मत्त (= मस्त) हो, वह बोधिसत्त्व की अवज्ञा करने लगा। उसके कहने को न मानता। 'मैं कोई इस पर, निर्भर होकर जीता हूँ सोच 'क्या तू ही आदमी है ?' आदि कठोर वाक्य कहता।

कुछ ही दिनों के बाद, एक शत्रु-राजा ने आकर बाराणसी को घेर, राजा के पास संदेश भेजा। "या तो राज्य दें, या युद्ध करें।"

राजा ने "जा, लड़" (करके), भीमसेन को भेजा। वह सब शस्त्र बाँघ, योघा का भेष घारण कर, अच्छी प्रकार कसे हुए हाथी की पीठ पर बैठा। बोधिसत्त्व भी, उसके मरने के भय से, सब शस्त्र बाँध, भीमसेन के पीछे आसन पर बैठा। जन (न्समूह) से घिरा हुआ हाथी, नगर द्वार से निकल संग्राम-भूमि में आया। भीम सेन ने युद्ध-भेरी का शब्द सुनते ही काँपना आरम्भ किया। बोधिसत्त्व ने 'अब यह हाथी की पीठ से गिर कर मरेगा,' सोच, भीमसेन को रस्सी से घर कर बाँघ रक्खा। भीमसेन ने लड़ाई की जगह देख, मरने से भयभीत हो, हाथी की पीठ को मल-मूत्र से खराब कर दिया। बोधिसत्त्व ने 'भीमसेन! तेरा पहला (आचरण) और वर्तमान (आचरण) मेल नहीं खाता। तू पहले संग्राम-योधा की भाँति था, (लेकिन) अब हाथी की पीठ को खराब करता है' कह, यह गाथा कही—

यं ते पविकरिषतं पुरे अथ ते पूर्तिसरा सजन्ति पच्छा, उभयं न समेति भीमसेन! युद्धक्या च इवञ्च ते विहञ्जं॥ [भीमसेन! वह जो तेरी पहली बड़ाई थी, और यह जो अब पीछे मल-मूत्र बहा रहा है; वह युद्धकथा और यह कष्ट पाना, दोनों मेल नहीं खाते।]

यं ते पविकत्थितं पुरे, जो तू ने पहले अभिमान पूर्वक कहा था कि 'क्या तू ही आदमी है, क्या मैं भी संग्राम-योघा नहीं हूँ?' यह तेरा कथन । अय ते पूर्ति सरा सजन्ति पच्छा, सो यह गन्दी (=पूर्ति) होने से तथा बहने वाली (=सर्ति) होने से 'पूर्ति- सरा' कही जाने वाली मल-मूत्र घारायें, बहती हैं, ढलकती हैं, चूती हैं। पच्छा, पहले कथन के बाद, अब इस संग्राम-भूमि में। उभयं न समेति भीमसेन! हे भीमसेन! यह दोनों मेल नहीं खाते। कौन! युद्धकथा च इवं च ते विहञ्जं वह जो पहले कही थी, सो युद्ध-कथा; और यह जो अब तेरी पीड़ा=कष्ट पाना, हाथी की पीठ खराब करने जैसा विघात।

इस प्रकार बोधिसत्त्व ने उसकी भत्संना कर, 'सौम्य! डर मत। मेरे रहते तुझे डर किस बात का?' कह भीमसेन को हाथी की पीठ से उतार, 'नहाकर, घर जा' कह, भेजा। फिर 'आज मुझे प्रगट होना चाहिए' (सोच) संग्राम में प्रवेश करके, उन्नाद किया, सेना का व्यूह तोड़ कर, शत्रु-राजाओं को जीवित ही पकड़ ले जाकर, बाराणसी-नरेश के पास गया। राजा ने सन्तुष्ट हो, बोधिसत्त्व को बहुत ऐश्वयं दिया। उस समय से चुल्लघनुग्गह पण्डित, सारे जम्बूहीप में प्रसिद्ध हो गया। वह, भीमसेन को खर्चा दे, उसे (उसके) निवास स्थान पर भेज, दान आदि पुष्य कर्म करके, यथा-कर्म (परलोक) गया।

बुद्ध ने 'भिक्षुओ! न केवल अभी यह भिक्षु अपनी बड़ाई करता है, (इसने) पहले भी की है' कह इस धर्म-देशना को ला, मेल मिला, जातक का सारांश निकाल दिया। उस समय का भीमसेन (अब का) गप्पी (=आत्म प्रशंसक) भिक्षु था। लेकिन चुल्लघनुगाह पण्डित मैं ही था।

# पहला परिच्छेद ६. ऋपायिम्ह वर्ग

## ८१. सुरापान जातक

"अपायिम्ह अनिच्चम्ह.." यह गाथा बुद्ध ने कोशाम्बी के पास घोसि-ताराम में विहरते समय, सागत स्थविर के सम्बन्ध में कही ।

## क. वर्तमान कथा

भगवान् के श्रावस्ती में वर्षावास समाप्त कर, चारिका करत हुए भव्रवती नाम के निगम पर पहुँचने पर, खालों, पशुपालों, कृषकों तथा राहियों ने शास्ता को देख, प्रणाम कर कहा—"भन्ते! भगवान् अम्बतीर्थ को मत जायें। अम्ब-तीर्थ में, जटिल के आश्रम में अम्बतीर्थक नामक (एक) नाग, विषैला सुर्प, घोर विषैला सर्प (है) वह कहीं भगवान् को कष्ट (न) पहुँचाये।"

भगवान्, जैसे उनकी बात सुनी ही न हो, वैसे, उनके तीन बार मना करने पर भी चले ही गये।

उस समय, भगवान् के भद्रवती से कुछ ही दूर एक बन-प्वंड में विहार करते समय, उस समय के बृद्ध उपस्थायक सागत नामक स्थविर, जो लौकिक ऋढि मे युक्त थे, उस आश्रम में जा, उस नाग-राज के निवास स्थान पर तिनकों का आसन बिछा, पालथी मार कर बैठे। नाग ने हसद के मारे धुआँ निकालना आरम्भ किया। स्थविर ने भी धुआँ निकाला। नाग प्रज्वलित हुआ। स्थविर भी प्रज्वलित हुए। नाग के तेज से स्थविर को कष्ट नहीं होता था; लेकिन स्थविर का तेज नाग को कष्ट देता था। इस प्रकार वे (एक) क्षण में ही नाग-राज का दमन कर, उमे त्रि-शरण तथा पञ्चशील में प्रतिष्ठित कर, शास्ता के पास चले आये।

बुद्ध भी भद्रवितका में यथा रुचि विहार कर कोशाम्बी चल गये। सागत स्थिवर द्वारा नाग के दमन किये जाने की बात सारे जनपद में फैल गई। कोशाम्बी वासी (लोग) बुद्ध की अगवानी कर, बुद्ध को प्रणाम कर, सागत स्थिवर के पास जा, प्रणाम कर, एक ओर खड़े हो कहने लगे— ''जो आपको दुर्लभ हो, वह कहें। हम वही तैयार कर देंगे।" स्थिवर चुप रहे। लेकिन छः वर्गीय (भिक्षुओं) ने कहा— "आवुसो! प्रविज्ञों को कुबूतरी गराब दुर्लभ होती है, और अच्छी लगती है। यदि तुम स्थिवर पर प्रसन्न हो तो कबूतरी शराब तैयार करो।" उन्होंने 'अच्छा' कह स्वीकार कर बुद्ध को अगले दिन के लिए निमन्त्रण दे, नगर में प्रवेश कर 'अपना अपना घर स्थिवर को दिखायेंगे' (सोच) कबूतरी शराब तैयार कर, स्थिवर को निमंत्रित कर, घर में शराब दी। स्थिवर पीकर शराब के नशे में मस्त हो, नगर से निकलते हुए, द्वार के बीच में ही गिर कर, (वहाँ) बकवास करते हुए पड़े रहे।

बुद्ध भोजन समाप्त कर, नगर में निकलते समय, स्थिवर को उस प्रकार पड़े देख, 'भिक्षुओ! सागत को उठा लो', कह, उसे लिवा कर, आराम (=निवास स्थान) पर आये। भिक्षुओं न स्थिवर का सिर तथागत के चरणों में करके, उसे लिटा दिया। वह पलट कर, तथागत की ओर पैर करके, लेट रहा। बुद्ध ने भिक्षुओं में पूछा—"भिक्षुओ! सागत का जो पहले मेरे प्रति गौरव था, सो अब है रिं

"भन्ते! नहीं।"

"भिक्षुओ! अम्बतीर्थं के नाग-राज का किसने दमन किया?"

"भन्ते! सागत ने।"

"भिक्षुओ ! क्या सागत अब पानी के माँप का भी दमन कर सकता है ?" "भन्ते ! नहीं।"

"तो क्या भिक्षुओ ! ऐसी चीज का पीना उचित है, जिसे पीकर बे<mark>होश हो जाय</mark> ?" "भन्ते ! अनुचित ।"

सो भगवान्, स्थविर की निन्दा कर, भिक्षुओं को आमन्त्रित कर "सुरा-मेरय पान में पाचित्ति (=दोष) है।" (करके) शिक्षापद (=नियम) बना, आसन से उठ कर, गन्धकुटी में चले गये। धर्मसभा में एकत्र हुए भिक्षु शराब के दोष कहने

<sup>&#</sup>x27; प्रायश्चित करने योग्य दोष है (भिक्षु-प्रातिमोक्ष)

लगे—"आवुसो! शराब कितनी खराब है; जिसने प्रज्ञावान् ऋदिवान् सागत स्थिविर को ऐसा कर दिया कि उसे तथागत के गुण तक की होश न रही।"

शास्ता ने आकर पूछा—"भिक्षुओ! इस समय बैठे क्या बात-चीत कर रहे हो?" उनके 'यह बातचीत' कहने पर, (शास्ता ने) 'मिक्षुओ! शराब पीकर न केवल अभी प्रव्रजित बेहोश होते हैं, पहले भी हुए हैं' कह, पूर्व जन्म की कथा कही—

## ल. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) बहावत्त के राज्य करते समय, बोधिसत्त्व, काशी राष्ट्र के एक उदीच्य बाह्मण कुल में उत्पन्न हो, बड़े होने पर, ऋषि प्रब्रज्या के अनुसार प्रव्रजित हो, अभिज्ञा और समापत्तियों का लाभ कर, ध्यान कीड़ा में रत रहते, हिमवन्त में निवास करते थे। उनके साथ पाँच सौ शिष्य थे। सो, वर्षा का समय आने पर शिष्यों ने पूछा—"आचार्य ! आबादी में जा कर निमक-खटाई का सेवन करके आवें!"

"आवुसो! मैं तो यहीं रहूँगा। तुम जाकर शरीर को संतुष्ट करो। वर्षा (ऋतु) के बीतने पर चले आओ।"

वे 'अच्छा' कह, आचार्य को प्रणाम कर बाराणसी जा, (वहाँ) राजा के उद्यान में ठहरे।

अगले दिन, नगर के बाहर ही बाहर भिक्षा माँग, संतुष्ट हो, (उससे) अगले दिन नगर में प्रवेश किया। मनुष्यों ने प्रसन्नता-पूर्वक भिक्षा दी। कुछ दिन बीतने पर (लोगों ने) राजा को कहा— "देव! हिमवन्त से पाँच सौ ऋषि आकर उद्यान में टहरे हुए हैं। वे घोर तपस्वी हैं, संयतेंद्रिय हैं, तथा शीलवान् हैं।" राजा उनकी प्रशंसा सुन, उद्यान में गया। उन्हें प्रणाम कर, कुशल क्षेम पूछ वर्षा ऋतु के चारों महीने वहीं रहने का वचन ले, निमन्त्रण दिया। उस दिन से वह राज-भवन में भोजन करते (और) उद्यान में रहते थे।

एक दिन नगर में शराब पीने का उत्सव था। 'प्रव्रजितों को शराब दुलंभ होती है' सोच राजा ने उन्हें अत्युत्तम शराब दिलवाई। तपस्वी शराब पी, उद्यान में जाकर, शराब से बदमस्त हो, कोई कोई उठ कर नाचने लगे, कोई कोई गाने लगे। नाच कर, गाकर, खारी आदि फैला कर सो रहे। शराब के नशे के उत्तरने पर उठकर अपने उस विकार को देख, 'हम ने प्रक्रजित जीवन के अनुकूल नहीं किया' (सोच) रोने पीटने लगे। फिर 'हमने आचार्य्य-रहित होने के कारण ही, ऐसा पाप किया' (सोच), उसी क्षण उद्यान को छोड़ हिमवन्त को जा, परिष्कारों (=चीवर आदि) को ठीक से कर, आचार्य्य को प्रणाम कर, उनके 'तात! आबादी में बिना भिक्षा के कष्ट के सुख से तो रहे? आपस में मेल से तो रहे' पूछने पर 'आचार्य्य सुख से तो रहे। लेकिन हमने न पीने योग्य चीज पीकर, बेहोश हो स्मृति को न सँमाल सकने के कारण नाचा और गाया।" यह हाल कहते हुए इस गाया को कहा—

## अपायिम्ह अनिज्यम्ह अगायिम्ह रुदिम्ह ख, विसञ्ज्ञकरींण पीत्या बिट्ठा ना हुम्ह वानरा।।

[शराब पी, नाचे, गाये और रोये। खुशी इतनी है कि इस बेहोश बना देने-वाली को पीकर हम बानर नहीं बन गये।]

अपायिम्ह, सुरा पी । अनिष्यम्ह, उसे पी, हाथ पैरों को मटका मटका कर नाचे । अगायिम्ह, मुंह को लोल कर लम्बे स्वर से गाया । रुदिम्ह, फिर पश्चात्ताप से, 'हमने ऐसा किया' (सोच) रोये । दिट्ठा ना हुम्ह बानरा, इस प्रकार बेहोश होने पर विसञ्जकरींण (=बेहोश करने वाली सुरा) को पीकर, यही अच्छा हआ कि हम बानर नहीं बन गये ।

इस प्रकार उन्होंने अपने दुर्गुण कहे । बोधिसत्त्व 'आचार्य्य से पृथक् होने पर ऐसा होता ही है' कह, उन तपस्वियों की निन्दा कर 'अब फिर ऐसा न करना' कह, उनको उपदेश दे, ध्यान-युक्त रह, ब्रह्मलोकगामी हुए ।

बुद्ध ने इस घमंदेशना को कह जातक का सारांश निकाल दिया । इससे आगे 'मेल मिलाकर'—यह भी नहीं कहेंगे ।

उस समय के ऋषि गण (अब की) बुद्ध-परिषद् थी। गण का गुरु तो मैं ही था।

## ८२ मित्तविन्द जातक

"अपिकम्म रमणकं.." यह (गाथा) बुद्ध ने जेतवन में विहार कृरते समय एक बात न मानने वाले भिक्षु के सम्बन्ध में कही।

#### क. वर्तमान कथा

इस जातक की काश्यप सम्यक् सम्बुद्धकालीन कथा दसवें निपात (=परिच्छेद) में महामित्तविन्दक जातक' में आयेगी।

#### ख. अतीत कथा

उस समय बोधिसत्त्व ने यह गाथा कही-

अतिकक्म्म रमणकं सदामत्तं च दूभकं, स्वासि पासाणमासीनो यस्मा जीवं न मोक्ससि ॥

["रमणकं", "समादत्तं" और "दूभकं"—इन तीनों प्रासादों को छोड़ कर, तू एक ऐसे पत्थर से चिमट गया, जिससे अपनेको जीते जी न छुड़ा सकेगा।]

रमणकं उस समय स्फटिक को कहते थे मतलब तू स्फटिक के प्रासाद को छोड़ आया। सदामसंघ, "रजत" का नाम है, मतलब तू रजत के प्रासाद को छोड़ आया। दूभकं, मणि का नाम है, मतलब तू मणिमय प्रासाद को छोड़ आया। स्वासि, वह (=सो) है तू। पासाणमासीनो, उरचक पत्थर का होता है, चाँदी का होता है अथवा मणि का होता है, लेकिन वह पत्थर का था, सो वह उस पत्थर के उरचक से घर लिया गया। (=आसीनो, अभिनिविद्ठो=अज्जोत्थटो)।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>महामित्तविन्वक जातक (४३९)

पाषाण से घर लिये जाने (=अासीनता) के कारण पासाणासीनो । व्यंजन सिन्ध के कारण 'म' का आगम कर, 'पासाणमासीनो' कहा । अथवा पासाण को आसीन हो, अर्थात् उस उरचक्र को पहुँच—प्राप्त हो, खड़ा हुआ । यस्मा जीवं न मोक्सिस —जिस उरचक्र' से जब तक तेरे पाप का नाश न होगा, तब तक जीते जी मृक्त न होगा, मो वैसे पत्थर से चिमटा है ।

यह (गाथा) कह, बोधिसत्त्व, अपने देवस्थान को चले गये। मित्रविन्दक भी उरचक को धारण कर, महादुःख सहता हुआ, पापकमं के क्षीण होने पर, कर्मानुसार गया।

बुद्ध ने यह धर्म-देशना कह, जातक का सारांश निकाल दिया। उस समय का मित्रविन्दक (अब का) बात न मानने वाला भिक्षु था। लेकिन देव-राजा में ही था।

## ८३. कालकिएण जातक

"मित्तो हवे सत्तपदेन होति ..." यह (गाथा) बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय, अनावपिष्डिक के एक मित्र के बारे में कही ।

#### क. वर्तमान कथा

वह अनाथिपिण्डक का लंगोटिया यार था। दोनों ने एक ही आचार्य्य के पास (इकट्ठे) शिल्प सीखा था। उसका नाम था कालकण्णी (=मनहूस)। समय बीतते बीतते वह दुगैति को प्राप्त हो, (आसानी से) न जी सकने के कारण सेठ के पास चला आया। सेठ ने उसे आश्वासित कर, खर्ची दे, उसके परिवार का

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> बेस्रो मित्रविन्दक जातक (१०४) ।

पालन किया। वह सेठ का उपकारी हो, उसके सब काम करने लगा। जब वह सेठ के पास आता, तो उसे कहा जाता—"कालकण्णी! खड़ा हो; कालकण्णी! बैठ; कालकण्णी! खा।" सो एक दिन सेठ के दोस्तों ने सेठ के पास आकर कहा—"सेठ! इसे अपने पास मत रखें। 'कालकण्णी! खड़ा हो; कालकण्णी! बैठ; कालकण्णी! खा।' इस शब्द (को सुनने) से यक्ष भी भाग जाये। यह तेरे योग्य नहीं। यह दरिद्र है, कुरूप है—-तुम्हें इस से क्या?"

अनाथपिण्डिक (ने उत्तर दिया)—''नाम व्यवहार-मात्र है। पण्डित-जन उसका ख्याल नहीं करते। **श्रुत-माङ्गिलिक'** नहीं होना चाहिए। केवल नाम-के कारण, मैं अपने लंगोटिया-यार को नहीं छोड़ सकता।"

उनकी बात न मान, एक दिन वह अपने भोग-ग्राम में जाते समय, उसे अपने धर का राखा बना कर गया।

"सेठ गाँव गया है। इसका घर लूटें" (सोच) चोरों ने, हाथ में नाना प्रकार के आयुष्ठ ले, रात को आकर, घर घेर लिया। वह (=राखा) भी, चोरों के आने की आशंका से, जागता बैठा था। उसने, चोरों को आया जान, मनुष्य को जगा, 'तू शंख बजा', 'तू ढोल (=आलिङ्ग) बजा' कह महासमज्ज (=मेला) करवाते हुए की तरह, सारे घर को एक शब्द कर दिया। 'घर खाली है, यह हमारी खबर गलत है। सेठ यहीं है' (सोच) चोर पाषाण, मृद्गर आदि वहीं छोड़; भाग गये।

अगले दिन लोगों ने जहाँ तहाँ पड़े, पाषाण मुदगर आदि को देख,संविग्न-चित्त हो, "यदि आज इस प्रकार का बुद्धिमान् गृह-रक्षक न होता तो चोर घर में धुस, इसे यथारुचि लूट कर ले जाते। इस दृढ़-मित्र के कारण सेठ की हानि नहीं हुई, उन्नति हुई"। उसकी प्रशंसा कर, सेठ के गाँव से लौटने पर, उसे सब हाल कहा।

सेठ ने उन्हें उत्तर दिया—"तुम मेरे ऐसे गृह-रक्षक मित्र को निकलवाते थे। यदि, तुम्हारी बात मान, मैंने इसे निकाल दिया होता, तो आज मेरा कुछ भी (बाकी) न रहता। नाम नहीं चाहिए. हितैथी-चित्त ही चाहिए।" यह कह, उसे और

<sup>ै</sup> माङ्गलिक शब्दों का श्रवणमात्र श्रेयस्कर मानने वाले को श्रुत-माङ्गलिक कहते हैं।

भी खर्चा दे 'अब मेरे पास यह कहने-योग्य बात है' सोच बुद्ध के पास जा कर आरम्भ से लेकर सब हाल कह सुनाया ।

बुद्ध ने 'हे गृह्पित ! न केवल अभी कालकण्णी-मित्र ने अपने मित्र के घर के माल-असवाब की रक्षा की, पहले भी रक्षा की है' कह, उसके याचना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही---

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, वोधि-सत्त्व महान् ऐक्वर्यवान् सेठ था। उसका कालकण्णी नाम का मित्र था। शेष सब (कथा) प्रत्युत्पन्न (चवर्तमान)—कथा सदृश ही। बोधिसत्त्व ने भोग-ग्राम से लौट, वह समाचार सुन, 'यदि मैंने तुम्हारी बात मान, ऐसे मित्र को निकाल दिया होता, तो आज मेरा कुछ भी न रहता' कह, यह गाथा कही—

> मित्तो हवे सत्तपदेन होति होति, सहायो पन द्वादसकेन मासद्धमासेन ञाति होति तसुर्तार अत्तसमोपि होति ॥ सोहं कथं अत्तसुत्तस्स हेत् चिरसन्थतं कालकण्णिं जहेय्यं।।

[सात कदम साथ चलने से (आदमी) मित्र हो जाता है, बारह (दिन) साथ रहने से 'सहायक' हो जाता है, महीना आधा-महीना (साथ रहने) से, 'आति' (== रिश्तेदार) हो जाता है, और उससे अधिक (साथ) रहने से अपने जैसा (== आत्म-समान) भी हो जाता है। सो मैं अपने आत्मसुख के लिए, चिर काल तक साथ रहे, इस कालकण्ण (मित्र) को कैसे छोड़ दूं?]

हवे, निपात-मात्र है। मैत्री करने वाला मित्र है—अर्थात् (मित्र) मैत्री करता है, स्नेह करता है। सो यह (मित्र) सत्तपदेन होति, सात कदम इकट्ठे चलने से (भी) होता है, सहायो पन द्वादसकेन होति, सब कृत्यों को इकट्ठा करने से, सभी अवस्थाओं में साथ (=सह) जाने वाला, 'सहायक' मो यह, बारह दिन

इकट्ठे रहनं से होता है। मासद्धमासेन च महीना या आघा महीना (साथ रहने) से। बाति होति, जाति (=िरक्तेदार)—सदृश होता है। तत्तुत्तीर, उस से अधिक साथ रहने से अत्तसमोपि होति (=अपने जैसा भी होता है)। जहें स्यां, इस प्रकार के मित्र को कैसे छोड़ ? मित्रता के रस की प्रशंसा करता है।

उसके बाद से फिर कोई भी, उनके बीच में कुछ बोलने वाला नहीं हुआ। शास्ता ने यह धर्म-देशना कह जातक का सारांश निकाल दिया। उस समय का कालकण्णी, (अब का) आनन्द था। बाराणसी सेट्ठी तो मैं ही था।

## ८४. ऋत्थस्सद्वार जातक

"आरोग्यमिच्छे परमं च लाभं..." यह (गाथा) बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय, एक 'अर्थ-कुशल' पुत्र के बारे में कही ।

## क. वर्तमान कथा

श्रावस्ती के एक अत्यन्त वैभवशाली श्रेष्ठी का एक पुत्र था, जिसकी आयु मात वर्ष की थी (और) जो अत्यन्त प्रज्ञावान् और 'अर्थ-कुशल' था। उसने एक दिन पिता के पास जाकर 'अर्थ का द्वार'—प्रश्न पूछा। वह उस प्रश्न (के उत्तर) को नहीं जानता था। उसने सोचा— "यह प्रश्न अत्यन्त सूक्ष्म है। सम्यक् सम्बुद्ध को छोड़ कर और कोई भी, ऊपर भवाग्न से लेकर, नीचे अवीची (नरक) तक के लोक में, इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता।" वह पुत्र को ले, बहुत सा माला-गन्ध-विलेपन साथ लिवा, जेतवन जाकर बुद्ध की पूजा-प्रणाम कर, एक ओर बैठ, भगवान् से कहने लगा— "भन्ते! यह बालक बुद्धिमान् है। अर्थ-कुशल है। इस ने मुझे

अर्थ के द्वार के विषय में प्रश्न पूछा है। मैं इस प्रश्न को न जानने के कारण, आपके पास आया हूँ। अच्छा हो, यदि भगवान्, मुझे इसका उत्तर दें।" बुद्ध ने 'उपासक! इस कुमार ने पहले भी मुझ से यह प्रश्न पूछा था, और मैंने इसे कह दिया था। उस समय यह इस प्रश्न का उत्तर जानता था; लेकिन जन्मान्तर की बात होने से अब इसे वह याद नहीं कह, उसके याचना करने पर, पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) बह्यदत्त के राज्य करने के समय, बोधि-सत्त्व महावैभवशाली श्रेष्ठो हुए । उनका एक पुत्र था, जिसकी आयु सात वर्ष की थी, और जो प्रज्ञावान् तथा 'अर्थ-कुशल' था । उसने एक दिन पिता के पास जाकर 'तात! अर्थ का द्वार कौन सा है?' करके, अर्थ-द्वार-प्रश्न पूछा । उसके पिना ने उस प्रश्न (के उत्तर) को कहते हुए, यह गाथा कही—

> आरोग्यमिन्छे परमं व लाभं सीलं च बुद्धानुमतं सुतं च, धम्मानुबत्ती च अलीनता च अत्थस्स द्वारा पमुखा छलेते॥

[आरोग्यता, जो कि परम लाभ है, (सर्व प्रथम) उसकी इच्छा करे; शील (=सदाचार); ज्ञान-वृद्धों का उपदेश; (बहु) श्रुतता, धर्मानुकूल आचरण, अनासक्ति—यह छ: अर्थ (=उन्नित) के प्रमुख द्वार हैं।]

आरोग्यमिक्छे परमं च लाभं, 'च' निपातमात्र है। तात! सर्व प्रथम आरोग्य नामक परम लाभ की इच्छा करे! इस अर्थ को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है—'आरोग्य कहते हैं, शरीर तथा मन दोनों का आरोग्य होना, अनातुरता। शरीर के रोग से पीड़ित होने पर, न तो अप्राप्त लाभ प्राप्त किया जा सकता है, न प्राप्त (भोग) का उपभोग किया जा सकता है। लेकिन अनातुर (=स्वस्थ) होने पर यह दोनों कर सकता है। चित्तके क्लेश (=विकार) से पीड़ित होने पर न तो अप्राप्त ध्यान आदि लाभ प्राप्त किया जा सकता है, न प्राप्त ध्यान फिर समापत्ति-रूप से भोग किया जा सकता है। इसके अस्वस्थ रहने पर, अप्राप्त समापत्ति-रूप से भोग किया जा सकता है। इसके अस्वस्थ रहने पर, अप्राप्त

लाभ प्राप्त नहीं होता, जो मिला है सो भी निष्प्रयोजन होता है। लेकिन इसके (आतूर) न होने पर, अप्राप्त लाभ होता है, प्राप्त लाभ सार्थक होता है। सो आरोग्य परम लाभ है, सर्व प्रथम उसकी इच्छा करनी चाहिए। उन्नित का यह एक (मुख्य) द्वार है। सीलं च, आचारशील इससे मतलब है लौकिक बरताव। बुद्धानुमतं, गुणवृद्धों की, पण्डितों की मित, मतलब है गुणियों का, गुरुओं का उपदेश। सुतं च, उपयोगी श्रुत, इससे स्पष्ट किया है कि इम लोक में अर्थनिश्चित-(च्जपयोगी) बहुसच्चं (च्बहुश्रुतता, ज्ञेय) है। धम्मानुवत्ती च, त्रिविध, मुचरित्र धमं के अनुसार चलना, अलीनता च, चित्त की अलीनता, अनीचता, इसद्धे चित्त का असंकुचित होना, श्रेष्ठ होना, उत्तम होना स्पष्ट किया है। अत्थस्स द्वारा पमुखा छलेते अर्थ=उन्नित, इस 'अर्थ' कहलाने वाली लौकिकि, लोकोत्तर उन्नित के यह ये मुख्य द्वार हैं, उपाय हैं, प्रवेष-मार्ग है।

इस प्रकार बोधिसत्त्व ने पुत्र के अर्थ-द्वार प्रश्न का उत्तर दिया । उस समय से वह, उन छः धर्मों के अनुसार आचरण करने लगा ।

बोधिसत्त्व भी दान आदि पुण्य-कर्म करके (अपने) कर्मानुमार (परलोक) गये।

बुद्ध ने यह धर्म-देशना कह जातक का सारांश निकाल दिया। उस समय का पुत्र ही यह (अब का) पुत्र था। महासेठ तो मैं ही था।

## ८४. किम्पक्क जातक

"अायितिबोसं नाञ्जाय.." यह (गाथा) बुद्ध ने जेतवन में विहरते हुए एक आसक्त-चित्त भिक्षु के बारे में कही ।

## क. वर्तमान कथा

एक कुल-पुत्र बुद्ध-शासन में अत्यन्त श्रद्धा से प्रव्रजित हो, एक दिन श्रावस्ती

में भिक्षा माँगते हुए, एक अलंकृत स्त्री को देखकर आसक्त हो गया । उसके आचार्यं उपाध्याय उसे बुद्ध के पास लाये ।

#### ख. अतीत कथा

बुद्ध ने पूछा—"भिक्षु! क्या तू सचमुच उत्कण्ठित है?" उसके "सचमुच" कहने पर बुद्ध ने कहा 'हे भिक्षु! यह पाँच काम-गुण (—भोग) भोगने के समय मुन्दर लगते हैं। लेकिन, उनका भोगना निरय आदि में उत्पत्ति का कारण होने से, वह किम्पक्कफल सदृश हैं। किम्पक्कफल, वर्ण-गन्ध तथा रस से युक्त होता है, लेकिन खाने पर आँतों को टुकड़े टुकड़े कर, प्राणों का नाश कर देता है। पहले बहुत से आदमी उसके दोष को न जान (=देख), उसके वर्ण-गन्ध तथा रस में आसक्त हो उस फल को खाकर, प्राण गर्वा बैटे। यह कह, पूर्व-जन्म की कथा कही—

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, बोधि-सत्त्व ने सार्त्यवाह हो, पाँच सौ गाड़ियों के साथ पूर्व से पश्चिम को जाते हुए, एक जंगल के द्वार पर पहुँच, मनुष्यों को एकत्र कर, उपदेश दिया—"इस जंगल में विष-वृक्ष हैं। मेरे बिना पूछे, कोई किसी ऐसे फल को न खाये, जिसे उसने पहले न खाया हो।"

मनुष्यों ने जंगल को पार कर, उसके द्वार पर फलों से लदा हुआ एक किम्पक्क वृक्ष देखा। उसके टहने, शाखाएँ, पत्ते तथा फल, आकार, वर्ण, रस और गन्ध की दृष्टि से आम के सदृश ही थे। उनमें से कुछ (आदिमियों) ने वर्ण, गन्ध रस की ओर खिंच, उन्हें आम के फल समझ कर खाया। कुछ जने 'सार्थवाह को पूछ कर खायेंगे,' (करके) लिये खड़े रहे। बोधिसत्त्व ने वहाँ पहुँच, जो फल लिये खड़े थे, उन से वह फल फेंकवा, जिहोंने खा लिये थे, उन्हें वमन करा दवाई दी। उन में से कुछ तो निरोग हो गये, लेकिन जो बहुत पहले खा चुके थे, वे मर गये। बोधिसत्त्व सकुशल इच्छित स्थान पर पहुँच, (वहाँ) मुनाफा कमा, फिर अपने स्थान पर आकर, दान आदि पुण्य करके, कर्मानुसार (परलोक) गया। शास्ता ने वह कथा कह, अभिसम्बुद्ध हो, यह गाथा कही—

## आयतिवोसं नाञ्जाय यो कामे पतिसेवित, विपाकन्ते हनन्ति नं किम्पक्कमिव भक्खितं॥

[जो (आदमी) काम-भोगों के भविष्य के दुष्परिणाम को बिना। स्थास किये काम-भोगों का सेवन करता है, उस आदमी को, उसके काम-भोग, फल देने के समय वैसे ही मार डालते हैं, जैसे खाये हुए किम्पक्क-फल ने (मार डाला]।

आयितिबोसं नाञ्जाय, अनागत (=भिवष्य) के दुष्परिणाम को न जान कर । यो कामे पितसेवित, जो (आदमी) वस्तुकामों तथा क्लेश-कामों का सेवन करता है। विपाकन्ते हर्नान्तनं, वे काम-भोग उस आदमी को अपने विपाक (=फल) देने के समय अर्थात् अन्त में, निरय आदि में उत्पत्ति (तथा) नाना प्रकार के दुखों से युक्त कर मारते हैं। कैसे ? किम्पक्किमव भक्खितं जैसे खान के समय वर्ण-रसग्वम सम्पत्ति के कारण रुचिकर किम्पक्किफलं, यदि भविष्य का दुष्परिणाम न देख कर खा लिया जाये, तो अन्त में मार डालता है, प्राणों का नाश कर देता है; इसी प्रकार परिभोग के समय यद्यपि काम-भोग रुचिकर लगते हैं, तो भी विपाक देने के समय मार डालते हैं।

इस उपदेश को मेल मिलने तक पहुँचा, (आर्य-) सत्यों को प्रकाशित किया। (आर्य-) सत्यों (के प्रकाशन) के अन्त में उत्कण्ठित भिक्षु श्रोतापित फल का लाभी हुआ। शेष परिषद में से भी कुछ श्रोतापन्न हुए, कुछ सकृदागामी, कुछ अनगामी, कुछ अर्हत् हुए। बुद्ध ने भी यह धर्म-देशना कह, जातक का सारांश निकाल दिया। उस समय की परिषद् (अब की) बुद्ध-परिषद् थी। सात्यंवाह (=कारवाँ का सरदार) तो मैं ही था।

## ८६. सीखवीमांस जातक

"सीलं किरेव कल्याणं.." यह (गाथा) शास्ता ने जेतवन में विहरते समय, एक शील (ः सदाचार) विचारक ब्राह्मण के सम्बन्ध में कही।

## क. वर्तमान कथा

उसकी जीविका कोशल राजा पर निर्भर थी। वह त्रिशरण-गत, अखंड पचंशीली तथा तीनों वेदों में पारंगत था। यह शीलवान (=सदाचारी)है, (करके) राजा उसका विशेष सम्मान करता था। वह सोचने लगा—"यह राजा, अन्य बाह्मणों की अपेक्षा मेरा विशेष सम्मान करता है, विशेष रूप से गौरव प्रविश्वत करता है। क्या यह मेरा सम्मान मेरी जाति, गोत्र, कुल, प्रदेश, तथा शिल्प सम्पत्त (=ज्ञान) के कारण करता है, अथवा शील-सम्पत्त (=सदाचार) के कारण? अच्छा, इस की परीक्षा करूँगा।"

एक दिन उसने, राजा की सेवा में जा, वापिस घर लौटते समय, एक सराफ (की दुकान) के फट्टे पर से, बिना उसे पूछे, एक कार्षापण उठा लाया। सराफ, बाह्मण के प्रति गौरव का भाव होने से, बिना कुछ बोले (चुप) बैठा रहा। अगले दिन, दो कार्षापण उठा लाया। सराफ ने वैसे ही सहन कर लिया। तीसरे दिन कार्षापणों की मुट्ठी उठा ली। 'आज तुझे राजकीय-माल लूटते तीसरा दिन हो गया है'—(करके) सराफ ने, 'मैं ने राजकीय-माल लूटने वाला चोर पकड़ा है'—तीन बार शोर मचाया। मनुष्य, इघर उघर से आकर 'बहुत देर से तू सदाचारी बना फिरता था' (करके) दो तीन प्रहार दे, राजा के पास ले गये।

राजा ने अफसोस करते हुए, 'ब्राह्मण ! किस लिए ऐसा पाप-कर्म करता है' कह, आज्ञा दी, 'जाओ ! इसको राजदण्ड दो ।'

बाह्मण बोला--महाराज ! "मैं चोर नहीं हूँ।"

"तो फिर किस लिए राजकीय सामान के अधिकारी के फट्टे पर से कार्षापण उठाये ?"

"तुम्हारे, मेरा अत्यन्त सम्मान करने पर, मेरे मन में सन्देह था कि यह जो राजा मेरा सम्मान करता है, वह मेरी जाति आदि के कारण, अथवा शील ( = सदाचार) के कारण? सो, इसकी परीक्षा करने के लिए, मैंने ऐसा किया। अब मुझे सम्पूर्णतः विश्वास हो गया कि तू ने जो मेरा सम्मान किया, वह (मेरे) शील के ही कारण किया, न कि जाति आदि के कारण। सो, इस कारण ( = बात) से, मैं इस निश्चय पर पहुँचा कि लोक में शील ( = सदाचार) ही उत्तम है, शील ही प्रमुख है,। घर में रह कर काम-भोगों का उपभोग करते हुए मैं इस शील के (नियमों के) अनुसार नहीं रह सकता। इस लिए, मैं आज ही जैतवन जा कर बुद्ध के पास प्रव्रजित होऊँगा। देव! मुझे ब्रप्रज्या (की आज्ञा) दें।" यह कह, राजा की स्वीकृति ले, जेतवन की ओर चला गया।

उसके जाति-सुहृद-बन्धुओं ने उसे रोकने का प्रयत्न किया ; लेकिन जव वह न रोक सके, तो लौट गये ।

उसने बुद्ध के पास जा, प्रब्रज्या की याचना कर, प्रब्रज्या तथा उपसम्पदा पा, कर्मस्थान (=योग्याभ्यास) में लगे रह, विदर्शना (=ज्ञान) की वृद्धि से, अर्हत्व प्राप्त किया। तब बुद्ध के पास जा अञ्जा (=अर्हत्व) का व्याकरण (-प्रकाशन) किया—"भन्ते! मेरी प्रब्रज्या का उद्देश्य पूरा हो गया।"

उसका वह 'अर्हत्व-प्रकाशन' भिक्षुसंघ में प्रगट हो गया। सो एक दिन धर्म-सभा में बैठे भिक्षु उसकी प्रशंसा कर रहे थे— "आवुसो! राजा का अमुक उपस्थायक ब्राह्मण, अपने शील का विचार कर, राजा से पूछ, प्रव्रजित हो, अर्हत्व में प्रतिष्ठित हुआ।"

शास्ता ने आकर पूछा—"भिक्षुओं! इस समय बैठे क्या वातचीत कर रहे हो?" "यह (बातचीत)" कहने पर, (शास्ता ने) कहा—"भिक्षुओं! न केवल अभी इस ब्राह्मण ने अपने शील का विचार कर, प्रब्रजित हो, अपनी प्रतिष्ठा (=अर्हत्व लाभ) की; पहले भी पण्डितों ने अपने शील का विचार कर, प्रब्रजित हो, अपनी प्रतिष्ठा की है।" यह कह, पूर्व-जन्म की कथा कही—

## अर्गित अया

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) बहावत्त के राज्य करने के समय, वोधिसत्त्व उसके पुरोहित थे। वे दानी थे, सदाचारी थे; तथा अखंड-पञ्च-शीली थे। राजा, अन्य ब्राह्मणों की अपेक्षा, उनका विशेष सम्मान करता था।........ सब पूर्व सदृश ही। लेकिन बोधिसत्त्व को बाँध कर, राजा के पास ले जाने के समय, रास्ते में सँपेरे साँप का खेल करते हुए, उसे पूंछ से पकड़ते, गरदन पर डालते तथा गले मे लपेटते थे। उन्हें देंख, बोधिसत्त्व ने कहा—"तात! इसे पूंछ से मत पकड़ो; इसे गले में गरदन में मत लपेटो। अरे, यह उस कर, प्राणों का नाश कर देगा।" सँपेरे बोले—"ब्राह्मण यह सर्प, शीलवान है; सदाचारी है, वैसा दुशील नहीं है। तू अपनी दुशीलता अनाचार के कारण 'राजकीय माल लूटने वाला चोर' (कहकर), बाँध कर ले जाया जा रहा है।" वह सोचने लगा—"डसना छोड़ने पर, कष्ट देना छोड़ने पर, जब साँप भी 'शीलवान' कहलाते हैं; तो फिर आदमी का तो क्या कहना ? लोक में शील ही उत्तम है। उससे बढ़कर और कुछ नहीं।"

(लोग) उसे राजा के पास ले गये।
राजा ने पूछा—"तात! यह क्या?"
"देव! राजकीय धन लूटने वाला चोर।"
"तो इसे राज-दण्ड दो।"
बाह्मण बोला—"महाराज मैं चोर नहीं हूँ।"

"तो फिर किस लिए कार्षापण उठाये?" पूछने पर, उक्त प्रकार से ही सब कहते हुए; कहा: "सो मैं इस कारण से इस निश्चय पर पहुँचा, कि इस लोक में शील ही उत्तम है, शील ही प्रमुख है,। और तो रहने दो, यह विशैला सर्प भी, न डसने पर, न कष्ट देने पर 'शीलवान्' कहलाता है। इस कारण से भी शील ही उत्तम है, शील ही श्रेष्ठ है।" इस प्रकार शील की प्रशंसा करते हुए, यह गाथा कही—

सीलं किरेव कल्याणं सीलं लोके अनुत्तरं, यस्स घोरविसो नागो सीलवाति न हञ्जति।। [शील ही कल्याण-कर है; लोक में शील से बढ़ कर कुछ नहीं। देखो! यह घोर विषैला सर्प (भी) शीलवान् (है) करके, मारा नहीं जाता।]

"सीलं किरेब..." शरीर-वाणी तथा मन से सदाचार (के नियमों) का उल्लंघन न करना, आचार-शील। किर, परम्परा से कहा जाता है। कल्याणं, सुन्दरतर। अनुत्तरं, ज्येष्ठ, सब गुणों का दाता। पस्स, अपनी देखी बात को सामने करके कहता है। सीलबा'ति न हञ्जित, धोर विपंना सर्प भी, केलल न डसने, न कष्ट देने भर से, 'शीलवान्' करके प्रशंसित होता है। न हञ्जित, मारा नहीं जाता। इस कारण मे भी, शील ही उत्तम है।

इस प्रकार बोधिसत्त्व, इस गाया से, राजा को धर्मोपदेश कर, काम-भोगों को छोड़, ऋषि प्रश्नज्या के अनुसार प्रश्नजित हो, हिमवन्त में प्रवेष कर, पाँच अभिज्ञा, तथा आठ समापत्तियाँ प्राप्त कर, ब्रह्मलोकगामी हुए।

बुद्ध ने यह धर्म-देशना कह जातक का सारांश निकाल दिया। उस समय की राज परिषद् (अब की) बुद्ध परिषद् थी। पुरोहित तो मैं ही था।

## ८७. मंगल जातक

"यस्स मङ्गला समूहता..." यह (गाथा) बुद्ध ने बेळुवन में विहार करते समय, एक ऐसे ब्राह्मण के बारे में कही, जो वस्त्र में (अच्छे-बुरे) लक्षण देखता था।

## क वर्तमान कथा

राजगृह-वासी एक ब्राह्मण शकुनों में विश्वास करता था। वह त्रिरत्न (=बुद्ध, धर्म, संघ) से अप्रसन्न तथा मिथ्या-विचार वाला था; (लेकिन) था धनी, अत्यन्त धनी, बहुत भोग-सम्पत्ति वाला। उसके सन्दूक में रक्खे हुए वस्त्रों के जोड़े

को चुहे काट गये। (जब) नहा कर, 'वस्त्र ले आओ' कहा, तो बताया कि उन्हें चूहे काट गए।

उसने सोचा—"यदि यह चूहों का खाया कपड़ों का जोड़ा, इस घर में रहेगा, तो महाविनाश होगा। यह अमाङ्गलिक है, मनहूसीयत है; इसे लड़के-लड़की, नौकर चाकरों को भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो कोई इसे लेगा, उसका सब कुछ विनष्ट हो जायगा। इसे कच्चे-श्मशान में फिंकवाऊँगा। लेकिन इसे नौकर चाकरों के हाथ में नहीं दे सकता; कहीं वे लोभ के मारे इसे रख लें, और इस प्रकार विनाश को प्राप्त हों। इसे अपने पुत्र के हाथ भेजूंगा।" उसने अपने पुत्र को बुलवा, वह बात समझा कर भेजा—'लेकिन तात! तू भी इसे बिना हाथ से छुए, डण्डे पर डाल कर ले जा, और कच्चे-श्मशान में फेंक, सिर से नहा कर, लौट आ।"

बुद्ध भी उस दिन प्रातःकाल ही ऐसे बन्घुओं को देखते हुए, जिनके (आर्य) मार्ग पर आने की सम्भावना हो, पिता-पुत्र के श्रोतापत्ति फल प्राप्त करने की सम्भावाना देख, मृगों के शिकारी के मृगों की जगह जाने की तरह, कच्चे दमशान के द्वार पर जाकर छः वर्ग की रिश्मयों को विसर्जित करते हुए बैठे। माणवक (अपने) पिता की बात मान, उस जोड़े-वस्त्र को, घर में आ घुसे सांप की तरह नकडी पर डाल कर कच्चे-रमशान के द्वार पर लाया।

बुद्ध ने पूछा---"माणवक! क्या करता है?"

"भो गौतम! यह चूहों का खाया हुआ जोड़ा-वस्त्र (है), (यह) मनहूसीयत है, (यह) हलाहल-विष के समान है। मेरे पिता ने इस डर से कि कहीं दूसरा (कोई) फेंकने जाकर लोभ के मारे ले न ले, मुझे (इसे फेंकने) भेजा है। मैं इमे फेंक कर, सिर से नहाने के लिए आया हूँ!"

"अच्छा! तो फेंक, दें।"

माणवक ने फेंक दिया। शास्ता 'अब यह हमारे योग्य है' (कह) उसके सामने ही, उसके 'भो गौतम! यह अमाङ्गलिक है, यह मनहूसीति है; इसे मत लें, इसे मत लें मना करते रहने पर भी, उठा कर वेळुवन की ओर चले गये। माणवक ने जल्दी से जाकर पिता को कहा—"तात! मैंने जिस जोड़े-वस्त्र को कच्चे-श्मशान में फेंका, उसे मेरे मना करने पर भी श्र्मण गौतम 'हमारे योग्य है' (कह') ले बेळुवन चला गया।"

ब्राह्मण ने सोचा--"वह जोड़ा वस्त्र अमाञ्जलिक है, मनहूसियत है। उसे

पहनने से श्रमण गौतम भी नष्ट होगा, विहार भी नष्ट होगा। उससे हमारी निन्दा होगी। सो मैं श्रमण गौतम को और दूसरे बहुत से वस्त्र दे कर, वह वस्त्र फिंकवाऊँ।"

वह बहुत से वस्त्र लिवा, पुत्र सहित वेळुवन जा, शास्ता को देख एक ओर खड़े होकर बोला—"भो गौतम! क्या तूने सचमुच, कच्चे-श्मशान में से जोड़ा-वस्त्र लिया है?"

"हाँ, ब्राह्मण! सचमुच"।

"भो गौतम! वह वस्त्र जोड़ा अमाङ्गलिक है। उसे पहनने से तुम नष्ट होंग्रो, सारा विहार नष्ट होगा। यदि ओढ़ना, बिछौना पर्य्याप्त न हो, तो इन वस्त्रों को लेकर, उसे फेंकवा दो।"

बुद्ध ने 'ब्राह्मण! हम प्रब्रजित हैं। कच्चे-रमशान में, गली में, कूड़े में, नहाने के घाट (च्लीयं) पर तथा महामार्ग में—ऐसी ही जगहों पर फेंके हुए या गिरे हुए चीथड़े हमारे योग्य हैं। और तूतो, न केवल अभी, किन्तु पहले भी इसी विचार का था' कह, उसके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कहो——

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में मगध देश (= राष्ट्र) के राजगृह नगर में धार्मिक मगध-नरेश राज्य करते थे। उस समय बोधिसत्त्व एक उदीच्य ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद ऋषि प्रब्रज्या के अनुसार प्रब्रजित हो गये। अभिक्या तथा समापत्तियाँ लाभ कर, हिमवन्त में रहते समय, एक बार हिमवन्त से निकल, राजगृह नगर में राजोद्यान में पहुँचे। वहाँ रह, दूसरे दिन भिक्षा माँगने के लिए नगर में प्रवेश किया। राजा ने उसे देख कर बुलवाया और प्रासाद में बिठा, भोजन खिला, (उससे) राजोद्यान में ही रहने का वचन लिया। बोधिसत्त्व राज-भवन में भोजन करते हुए उद्यान में रहने लगे।

उस समय राजगृह नगर में एक ऐसा ब्राह्मण था, जो वस्त्रों में (अच्छे-बुरे) लक्षण देखता था। उसके बक्से में रक्खा हुआ जोड़ा वस्त्र . . . सब पूर्वोक्त सदृश ही। हाँ, माणवक के रमशान को जाने के समय, बोधिसत्त्व पहले से ही जा कर, रमशान-द्वार पर बैठे रह, उसका फेंका हुआ जोड़ा-वस्त्र लेकर उद्यान चले गये। माणवक ने जाकर पिता को कहा। पिता ने 'राजा का विश्वस्त तपस्वी नष्ट न

हो जायें सोच बोधिसत्त्व के पास आकर कहा—"तपस्वी! जिन वस्त्रों को तू ने लिया है, (उन्हें) छोड़ नष्ट न हो ।"

तपस्वी ने उत्तर दिया—"श्मशान में छोड़े हुए चिथड़े, हमारे अनुकूल ( = योग्य ) हैं। हम शकुन मानने वाले ( = कौतूहल मञ्जलिका ) नहीं। फिर बुद्ध, प्रत्येक-बुद्ध, बोधिसत्त्व, किसी ने शकुन मानने की प्रशंसा नहीं की। इस लिए बुद्धिमान् को शकुन मानने वाला नहीं होना चाहिए।" (यह) कह, ब्राह्मण को धर्मोपदेश दिया।

बाह्मण ने धमं सुन, पूर्व-विचार ( च्दृष्टि) त्याग बोधिसत्त्व की शरण ग्रहण की । बोधिसत्त्व भी अविनष्ट-ध्यान रह, ब्रह्मलोकगामी हुआ । बुद्ध ने भी पूर्व-जन्म की इस कथा को ला, अभिसम्बुद्ध हुए रहने की अवस्था में, ब्राह्मण को धर्मोपदेश देते हुए, यह गाथा कही—

> यस्स मङ्गला समूहता उप्पाता सुपिना च लक्खणा च, स मङ्गलबोसबीतिवत्तो युगयोगाषिगतो न जातुमेति।।

[जिस (आदमी) के मंगल (माञ्जलिक, अमाञ्जलिक सम्बन्धी विश्वास) उत्पात (=सूर्य्यप्रहण, चन्द्रग्रहण आदि उत्पात); स्वप्न (शुभ स्वप्न, अशुभ स्वप्न आदि); तथा लक्षण (चिह्न, शुभ-अशुभ)—यह सब समूल नष्ट हो गये हैं; वह, इन मञ्जल-दोषों को लाँघ जाने वाला, इन द्वन्द धर्मों को जीत लेने वाला=, निश्चय पूर्वक (फिर) इस संसार में जन्म ग्रहण नहीं करता।

जिस अर्हत् = क्षीणाश्रव के दृष्ट-मञ्जल, श्रुत-मञ्जल, मृत-मञ्जल—यह तीनों प्रकार के मञ्जल समूल उच्छिन्न हो गये हैं। उप्पाता सुपिना च लक्कणाच 'इस प्रकार का चन्द्रग्रहण होगा, इस प्रकार का सूर्य्य-ग्रहण होगा, इस प्रकार का नक्षत्र-ग्रहण होगा, इस प्रकार का तारा (=उल्का) गिरेगा, तथा इस प्रकार का दिशा-दाह (=दिशा में आग लगना) होगा' यह पाँच महा-उत्पात हैं; नाना प्रकार के स्वप्न; शुभ-लक्षण, अशुभ-लक्षण, स्त्री-लक्षण, पुरुष-लक्षण, दास-लक्षण, दासी-लक्षण, असि-लक्षण, वृषभ-लक्षण, आयुध-लक्षण, वस्त्र-लक्षण, इस प्रकार के लक्षण जिसके यह मिथ्या-विश्वास (=दृष्टि-स्थान) समूल नष्ट हो गये हैं, वह (आदमी) इन

उत्पात आदि से अपना मङ्गल (=कल्याण) होना वा अमङ्गल होना नहीं विश्वास करता। स मङ्गल बोस-बीतिबत्तो, वह क्षीणाश्रव, सब मङ्गलों के दोषों का अति-क्रमण कर गया, लांघ गया। युगयोगिषिगतो न जातुमिति इति, कोघ तथा उपनाह (=बद्ध-वैर), म्रक्ष' पलास' आदि करके दो-दो एक साथ आये हुए क्लेश (=िवत्त विकार) 'युग' कहलाते हैं। काम-योग, भव-योग, दृष्टियोग अविद्या-योग, यह चारों, संसार में जोतने वाले (=योजन भावतो) होने से 'योग' कहलाते हैं। वे युग तथा योग, युगयोग, उन्हें अधिगत करने वाला, जीतने वाला, लांघ जाने वाला, सम्यक् अतिकान्त कर जाने वाला, क्षीणाश्रव भिक्षु, न जातुमेति फिर जन्म-प्रदूण करके, निश्चय से इस लोक में नहीं आता।

इस प्रकार बुद्ध ने इस गाथा से ब्राह्मण को धर्मोपदेश कर फिर, (आर्य) सत्यों को प्रकाशित किया। (आर्य-) सत्यों (के प्रकाशन) के अन्त में, वह सपुत्र ब्राह्मण श्रोतापत्ति-फल में प्रतिष्ठित हुआ।

बुद्ध ने जातक का सारांश निकाला। उस समय (भी) यही (दोनों जने) पिता-पुत्र थे। तपस्वी तो मैं ही था।

#### ८८. सारम्भ जातक

"कल्याणिमेव मुञ्चेय्य..." यह (गाथा) बुढ ने श्रावस्ती में विहार करते समय गाली सम्बन्धी शिक्षा-पद (=िनयम) के बारे में कही ।

<sup>&#</sup>x27; भ्रक्ष--दूसरे के गुणों को नष्ट करना।

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup>प्त्रास--अपनी दूसरे गुणी के साथ तुलना करना।

#### क. वर्तमान कथा

दोनों कथार्ये, पूर्वोक्त निन्द विशाल जातक के समान ही हैं। लेकिन इस जातक में बोधिसत्त्व, गन्धार देश (=राष्ट्र) के तक्षशिला (नगर) में एक ब्राह्मण का सारम्भ नामक बैल हुए।

## ख. अतीत कथा

बुद्ध ने पूर्व-जन्म की यह कथा कह, अभिसम्बुद्ध हुए रहने की अवस्था में यह गाथा कही--

## कल्याणिमेव मुञ्चेय्य नहि मुञ्चेय्य पापिकं, मोक्लो कल्याणिया साधु मुत्वा तपति पापिकं।।

[कल्याणकर वाणी को (मुंह से) छोड़े। पापी वाणी को (मुंह से) न छोड़े। कल्याण कर वाणी का छोड़ना श्रेयस्कर (=साधु) है, पापी वाणी को (मुंह से) छोड़ने वाला (पीछे) तपता है।]

कल्याणिमेव मुञ्चेग्य..." असत्य, कठोर, व्यर्थ, चुगली (की बात)
—इन चार दोषों से मुक्त, कल्याणकर, सुन्दर, टोष रहित वाणी ही (मुंह से)
निकाले, छोड़े, बोले । निह मुञ्चेग्य पापिकं, पापी, बुरी, दूसरों को अप्रिय, अरुचिंग् कर, (वाणी) न निकाले, न बोले । मोक्सो कल्याणिया साथु, कल्याणकारी वाणी का बोलना ही, इस लोक में अच्छा है, सुन्दर है, भद्र है । मुखा तपित पापिकं पापी, कठोर वाणी को छोड़कर, निकाल कर, कह कर, वह आदमी संताप को प्राप्त होता है, सोचता है, दु:ख पाता है।

इस प्रकार बुद्ध ने यह घर्म-देशना ला, जातक का सारांश निकाला । उस समय का ब्राह्मण (अब का) आनन्व था, ब्राह्मणी (अब की) उत्पलवण्णा (भिञ्जूणी) थी, (लेकिन) सारम्भ तो मैं ही था।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> मन्दिविशाल जातक (२८)।

## ८६, कुह्क जातक

"वाजाव किर ते आसि..." यह (गाया) बुद्ध ने जेतवन में विहरते समय, एक ढोंगी =-पाखण्डी के बारे में कही।

## क. वर्तमान कथा

कुहक-कथा उद्दाल जातक<sup>१</sup> में आयेगी।

## स्र. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) बहावल के राज्य करते समय, एक ग्राम के आश्रय में एक कुटिल-हृदय, ढोंगी जटिल तपस्वी रहता था। एक गृहस्थ (कुटुम्बी) उसके लिए, जंगल में एक पर्णशाला बनवा उसे वहाँ बसा, अपने घर में, उसकी प्रणीत-भोजन से सेवा करता था। उस (गृहस्थ) ने, उस कुटिल जटिल (=तपस्वी) को, 'यह सदाचारी हैं' विश्वास कर, चोरों के डर से, सोने के सौ सिक्के उसकी पर्णशाला में ले जाकर, वहाँ जमीन में गाड़ कर, कहा—"भन्ते! इसे देखते हैं?" तपस्वी बोला—"आवुस! प्रविजितों, को इस प्रकार कहना अनुचित है। हमें पराई चीज में लोभ का नाम नहीं।" "भन्ते! अच्छा" कह उसकी बात पर विश्वास कर वह चला गया।

दुष्ट तपस्वी ने 'इतने से गुजारा चल सकता है' (सोच) कुछ दिन बिता कर, उस सोने को ले, रास्ते के बीच में एक जगह रख, आकर पर्णशाला ही में रह, फिर एक दिन उस (गृहस्थ) के घर में भोजन कर चुकने पर कहा—"आवुसो! हमने चिर-काल तक तुम्हारा आश्रय ग्रहण किया। चिरकाल तक एक ही स्थान पर रहने

<sup>&#</sup>x27; उद्दाल जातक (४८७)।

से मनुष्यों से संसर्ग (=लगाव) हो जाता है। प्रक्रजितों के लिए संसर्ग (=मोह) चित्त का मैल है। इस लिए, (अब) हम जाते हैं।"

बार बार आग्रह करने पर भी, उसने (अधिक) ठहरना स्वीकार न किया । 'ऐसा है, तो पधारें भन्ते !' कह, वह उसे ग्राम के द्वार तक छोड़ कर लौट आया।

तपस्वी थोड़ी दूर जाकर 'इस गृहस्थ को, मुझे घोखा देना चाहिए' (सोच) अपनी जटाओं के अन्दर एक तिनका रख कर लौट आया।

गृहस्य ने पूछा--"भन्ते! क्यों लौट आये?"

"आवुसो! तुम्हारे घर की छत में से मेरी जटाओं में एक तिनका गिर पड़ा। बिना दी हुई चीज लेना, प्रब्रजित के लिए मुनासिब नहीं। उस (तिनके) को लेकर आया हूँ।"

गृहस्थ ने 'भन्ते ! छोड़ कर जायें' कह 'अहो ! आर्य्य कितने सन्देहशील है, पराया तिनका तक नहीं लेते' (सोच) प्रसन्न हो, प्रणाम कर विदा किया।

उस समय बोधिसत्त्व ने, सामान के लिए प्रत्यन्त (=देश) को जाते हुए, उसी गृहस्थ के घर में निवास किया था। तपस्वी की बात सुन 'इस दुष्ट तपस्वी ने, अवश्य इस गृहस्थ का कुछ न कुछ उड़ाया होगा' मोच, पूछा—मौम्य! क्या तू ने इस तपस्वी के पास कुछ रक्खा है ?

"सौम्य! है, सोने के सौ सिक्के।"

"तो जा. उन की खबर ले।"

उसने पर्णशाला जाकर, उन्हे वहाँ न देख, जल्दी मे आकर कहा—"सौम्य ! नहीं है ।"

"तेरे सोने को और किसी ने नहीं लिया, उस कूट-तपस्वी ने ही लिया है, आ उसका पीछा करें, उसे पकडें।"

(दोनों ने) वेग से जाकर, कुटिल तपस्वी को पकड़, हाथों और पैरों मे पीट कर, उससे सोना मेंगवा कर, लिया।

बोधिसत्त्व ने सोने को देख् 'सौ सिक्के ले जाते लज्जा नहीं आई, तिनके में शक हुआ' कह, उसकी निन्दा कर, यह गाथा कही---

> वाचाव किर ते आसि सन्हा सिवलभाणिनो, तिणमत्ते असन्जित्यो नो च निक्सततं हरं॥

[प्रियभाषी ! तेरी वाणी भर ही मधुर थी । तृण-भर ले जाते तो तुझे शक हुआ, लेकिन सौ सिक्के (सोना) ले जाते नहीं ।]

षाचाव किर ते आसि सण्हा सिखलभाणिनो, 'प्रव्रजितों को बिना दिया तिनका भी लेना नामुनासिव है' इस प्रकार मृदु वचन बोलते हुए की, तेरी केवल बात विकनी थी। तिणमत्ते असिज्जित्थो, कुटिल तपस्वी! एक तिनके में सन्देह (=कौकृत्य) करता हुआ, तू उसमें आसक्त (=लग्न) हुआ जाता था, नो च निक्खततं हरं, लेकिन इन सौ सिक्कों को ले जाते हुए तू, अनासक्त निर्लग्न ही रहा!

इस प्रकार बोधिसत्त्व उसकी निन्दा कर, 'हे कुटिल जटिल (=तपस्वी) ! अब ऐसा मत करना' कह, उपदेश दे, स्वकर्मानुसार (परलोक) गया।

बुद्ध ने यह धर्म देशना ला 'भिक्षुओ! न केवल अभी यह भिक्षु पाखंडी है, पहले भी पाखंडी ही रहा है', कह, जातक का सारांश निकाला। उस समयका कुटिल तपस्वी (अब का) पाखण्डी-भिक्षु था। पण्डित पुरुष तो मैं ही था।

## ६०. अकतञ्जू जातक

'यो पुग्ने कतकल्याणो..." यह (गाथा) बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय, अनायपिण्डिक के सम्बन्ध में कही ।

## क. वर्तमान कथा

प्रत्यन्त (-देश) वासी एक सेठ उसका अदृष्ट मित्र था। उसने प्रयन्त देश की पैदावार से पाँच सौ गाड़ियाँ भरकर, अपने आदिमयों को कहा—"भो! जाओ! इस सामान को आवस्ती ले जाकर, हमारे मित्र बड़े सेठ अनायिपण्डिक की उपस्थिति में बेच कर, इसके बदले में सामान ले आओ।"

उन्होंने 'अच्छा' कह, उसकी बात स्वीकार कर, श्रावस्ती जा, बड़ सेठ से मिल, उसे भेंट दे, वह बात कही।

बड़े सेठ ने 'स्वागत है' कह, उनको निवास-स्थान और खर्चा (=सीधा) दिलवा, मित्र का कुशल समाचार पूछ (उस) सामान को बेच उसके बदले में सामान दिलवाया। उन्होंने प्रत्यन्त-देश वािपस लौट, वह हाल अपने सेठ को कहा।

आगे चलकर, अनायपिण्डिक ने भी, उसी तरह पाँच सौ गाड़ियाँ वहाँ भंजीं। मनुष्य वहाँ जाकर, भेंट दे प्रत्यन्त (-देश) के सेठ से मिले। उसनं 'कहाँ से आये?' पूछा।

"शावस्ती से, तुम्हारे मित्र अनायपिण्डिक के पास से।"

'होगा किसी आदमी का नाम अनाथपिण्डिक'—कह, (उसने) उनकी हँसी की। फिर भेंट लेकर, 'तुम जाओ' कहा और चलता किया। न निवास-स्थान ही दिया, न खर्चा। उन्होंने अपने आप सामान बच उसके बदले में सामान ले, आवस्ती आकर, सेठ को सब हाल कह सुनाया।

उस प्रत्यन्त-वासी (सेठ) ने फिर एक बार उसी तरह पाँच सौ गाड़ियाँ आवस्ती भेजीं। मनुष्यों ने भेंट लेकर बड़े सेठ से भेंट की। उन्हें देख, अनायि जिड़क के घर के आदमी 'स्वामी! इनके निवास, भोजन तथा खर्चे का हम ख्याल रक्खेंग' कह, उनकी गाड़ियों को नगर के बाहर ऐसे वैसे ही स्थान पर खुलवा कर 'तुम यहीं रहो। तुम्हारा यागु-भात और खर्चा यहीं होगा' कह, जाकर नौकर चाकरों को इकट्ठा कर, आधीरात के समय, पाँच सौ की पाँच सौ गाड़ियाँ लुटवा उनके ओढ़ने बिछवाने भी फाड़, बैलों को भगा, गाड़ियों को बिना पहिये की कर, जमीन पर डाल, पहियों तक को लेकर चले गये। प्रत्यन्तवासो, अपने वस्त्रों तक से हाथ धो,डर के मारे जल्दो से भाग कर प्रत्यन्त-देश पहुँच। सेठ के आदिमयों ने, बड़ सेठ को बह हाल कहा। उसन 'यह कहन योग्य बात है' सोच बुद्ध के पास जाकर, वह सब हाल, आरम्भ से सुनाया।

बुद्ध ने 'हे गृहपित ! न केवल अभी वह प्रत्यन्त-वासी ऐसा है, वह पहले भी ऐसा ही था' कह पूर्व-जम को कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में वाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय बोधिसत्त्व

बाराणसी में महावैभवशाली सेठ हुआ। एक प्रत्यन्त-वासी सेठ उसका अदृष्ट मित्र था।....सारी अतीत-कथा, वर्तमान कथा के सदृश ही। अपने आदिमयों द्वारा 'आज हमने ऐसा किया' कहने पर बोधिसत्त्व ने 'जो अपने पर पहले किये उपकार को नहीं याद रखते, उनको पीछे ऐसा ही (फल) मिलता है' कह, सम्प्राप्त मनुष्यों को धर्मीपदेश देते हुए, यह गाथा कही—

## यो पुब्बे कतकल्याणो कतत्यो नावबुज्झति, पच्छा किच्चे समुपन्ने कत्तारं नाविगच्छति।।

[जो कोई उपकृत, पहले किये उपकार को याद नहीं रखता; उसको (फिर) पीछे काम पड़ने पर, (कोई) उपकार करने वाला नहीं मिलता ।

क्षतियादि (वर्णों) में यो (=जो) कोई आदमी पुढ्ये (=पहलं) प्रथमतर दूसरे से कतकल्याणों किये उपकार वाला (=उपकृत) कतत्यों, काम समाप्त होने पर, दूसरे का अपने पर किया उपकार और अर्थ न जानता है, वह पच्छा अपने किच्चे समुपन्ने (=काम पड़ने पर) उस काम का कत्तारं (=करनेवाला) नाधिगच्छति नहीं पाता है।

इस प्रकार बोधिसत्त्व, इस गाथा से घर्मोपदेश दे, दानादि पुण्यकर्म करके. कर्मानुसार (परलोक) गये। बुद्ध ने यह घर्म-देशना ला, जातक का सारांश निकाला। उस समय के प्रत्यन्तवासी ही अब के भी प्रत्यन्त-वासी हैं। लेकिन बाराणसी सेठ मैं ही था।

# पहला परिच्छेद १०. लिच वर्ग

## ६१. लित्त जातक

"लित्तं परमेन तेजसा..." यह (गाथा) बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय बिना सोचे विचारे उपयोग करने के सम्बन्ध में कही।

## क. वर्तमान कथा

उस समय भिक्षुओं को, जो चीवर आदि मिलते थे, वे उन्हें प्रायः बिना सोचे विचारे ही उपयोग में लाते थे। (चीवर आदि) चारों प्रत्ययों को बिना सोचे समझे उपयोग में लाने के कारण, वे निरय (=नरक) तिरिश्चीन योनियों से मुक्त न होते थे। वृद्ध ने इस बात को जान, भिक्षुओं को अनेक प्रकार से धर्म-कथा कह, बिना सोचे विचारे (किसी चीज) के उपयोग में लाने के दुष्परिणाम दिखा कर कहा—"भिक्षुओं! एक भिक्षु के लिए, चारों प्रत्ययों के मिलने पर, उन्हें बिना सोचे समझे उपयोग में लाना अनुचित है। इस लिए अब से, सोच विचार कर, उपयोग में लाया करो।" (यह कह) प्रत्यवेक्षणा (=-सोच विचार) की विधि (=क्रम) स्पष्ट करते हुए—

"भिक्षुओ! यहाँ भिक्षु सोच विचार कर चीवर वा सेवन (=उपयोग) करता है, शीत के प्रतिघात के लिए..." को पाँति (तंति) करके भिक्षुओ! चारों प्रत्ययों का सोच विचार कर सेवन करना उचित है। बिना सोचे विचार

<sup>&#</sup>x27;बीवर (=वस्त्र), २. पिण्डपात (भोजन), ३. शयनासन (ओढ़न-विछाबन), ४. गिलान-प्रत्यय (=भंबज्य आदि)।

र इघ भिक्सवे भिक्सुप टिसंसा बोनिसो . . . . . (सुद्दक पाठ) ।

( 2.20.52

उपयोग में लाना हलाहल-विष को उपयोग में लाने के सदृश है। पुराने (समय में) आदिमियों ने बिना सोचे विचारे उपयोग (=पिरभोग) करने के दुष्पिरणाम को न जान कर विष खा लिया, और उससे विपाक (=फल) मिलने के समय, महान् दुःख भोगा" कह, पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में शाराणसी में, (राजा) बहादत्त के राज्य करने के समय, बोधि-सत्त्व, एक महान् धनवान् कुल में उत्पन्न होकर, आयु बड़ी होने पर जुआरी हो गये। एक दूसरा कुटिल जुआरी बोधिसत्त्व के साथ खेलते समय, जब उसकी अपनी जौत होने लगती, तब तो धाँधली न करता लेकिन जब हार होती दीखती, तो गोटी को मुंह में डाल कर, गोटी खो गई (करके) खेल में घाँघली मचा चल देता।

बोधिसत्त्व ने उसका कारण जान 'अच्छा! इसका उपाय करूँगा' सोच, गोटियाँ ले, उन्हें अपने घर ले जाकर हलाहल विष से रंग, बार बार सुखा कर, उन्हें ले, उसके पास जाकर कहा—"सौम्य! आ जुआ खेलें।"

उसने "सौम्य! अच्छा' कह, ऋीड़ा-मण्डल तैयार कर, उसके साथ खेलते हुए, अपनी हार होती देख एक गोटी मुंह में डाल ली। बोधिसत्त्व ने उसे ऐसा करते देख, "निगल, पीछे पता लगेगा कि यह क्या है?" कह, उसे दोष देने के लिए यह गाथा कही—

लित्तं परमेन तेजसा गिलमक्कं पुरिसो न बुज्जति, गिल रे ! गिल पापषुत्तक ! पच्छा ते कटुकं भविस्सति॥

[बड़े तेज (विष) से लिपटी हुई गोटी को निगलने वाला, उसे उस समय नहीं जानता । अरे ! पापी घूर्त ! निगल, निगल ! पीछे तू इसका कड़वा फल भोगेगा ।]

लित्तं, माखी हुई, रंगी हुई। परमेन तेजसा, उत्तम तेज हलाहल विष से। गिलं, निगलते हुए। अक्खं, गोली (=गोटी)। न मुज्यति, नहीं जानता कि यह निगलने से, मेरा क्या करेगी। गिल रे, अरे निगल। गिल, फिर कहता है जोर,

डालने के लिए। पच्छा ते कटुकं भविस्सिति, तेरे इस गोटी को निगलने के बाद यह विष तीक्षण होगा।

बोधिसत्त्व के कहते ही कहते, वह विष के जोर से मूर्ज्छित हो, आँखें बदल, शरीर को झुका गिर पड़ा।

बोबिसत्त्व 'अब इसे जीवनदान देना चाहिए' (सोच) दवाई मिलाकर, उल्टी की औषिध दे, वमन करा, घी, गुड़, मधु शक्कर आदि खिला, अरोगी कर-'िकर ऐसा न करना'—यह उपदेश दे, दान आदि पुण्य कर्म कर, अपने (कर्मानुसार) परलोक गये।

बुद्ध ने इस धर्म-देशना को ला "भिक्षुओ! बिना सोचे समझे, (प्रत्ययों का) परिभोग, वैसा ही होता है, जैसे बिना सोचे समझे हलाहल (विष) का परिभोग" कह जातक का सारांश निकाला।

उस समय पिष्डत घूर्त मैं ही था। कुटिल घूर्त यहाँ नहीं कहा गया। जैसे यहाँ वैसे ही हर जगह। जो इस समय (=बुद्ध के समय) नहीं है, वह नहीं कहा गया है।

### ६२. महासार जातक

"उक्कट्ठे सूरिमच्छिन्ति..."यह (गाथा) बुद्ध ने जैतवन, में विहार करते समय, आयुष्मान् आनन्द के बारे में कही।

#### क. वर्तमान कथा

एक समय कोशल-नरेश की स्त्रियों ने सोचा—"(लोक में) बुद्ध का उत्पन्न होना दुर्लभ है। वैसे ही मनुष्य-जन्म का लाभ दुर्लभ है, और फिर सम्पूर्णन्द्रियों वाला होना और भी दुर्लभ है। हम ऐसा दुर्लभ अवसर पाकर भी, अपनी रुचि के अनुसार न • विहार जाने पाती हैं न धर्म सुनने, न पूजा करने और न दान देने । ऐसे रहती है, जैसे सन्दूक में बन्द करके रक्खी गई हों । सो, हम राजा को कहकर, एक ऐसे भिक्ष को बुलवाकर जो हमें धर्मोंपदेश देने के योग्य हो, उस से धर्म सुनें । उस से जो (प्रहण) कर सकेंगी, करेंगो, दान आदि पुण्य-कर्म करेंगी । इस प्रकार हमारा यह सुअवसर सफल होगा ।"

उन सब ने राजा के पास जा, अपना विचार कहा। राजा ने 'अच्छा' कह स्वीकार किया।

एक दिन राजा ने उद्यान कीड़ा खेलने की इच्छा से माली को बुलाकर कहाँ—
"उद्यान साफ करो।" माली ने उद्यान साफ करते हुए एक वृक्ष के नीचे बुद्ध को
बैठे देख, राजा के पास जाकर कहा—"देव! उद्यान साफ है। और एक वृक्ष के
नीचे भगवान बैठे हैं।"

राजा, 'सौम्य! अच्छा, बुद्ध के पास धर्म भी सुनेंगे' (कह) सजे रथ पर चढ, उद्यान पहुँच बुद्ध के पास गया।

उस समय छत्रपाणी नामक एक अनागामी उपासक बुद्ध के पास बैठा धर्म सुन रहा था। राजा, उसे देख, कुछ देर संदिग्ध खड़े रह, 'यह बुरा आदमी न होगा, यदि बुरा होता, तो बुद्ध के पास बैठ धर्म न सुनता। सो यह अच्छा ही आदमी होगा' सोच, बुद्ध के पास जा, प्रणाम कर, एक ओर बैठ गया। उपासकने, बुद्ध का अगौरव होने के डर सं राजा के आने पर खड़ा होना, वा प्रणाम करना, आदि कुछ नहीं किया। इससे राजा उसके प्रति असन्तुष्ट हुआ।

बुद्ध ने 'राजा असन्तुष्ट हुआ' जान, उपासक की प्रशंसा की—"महाराज! यह उपासक बहुश्रुत है, आगम (==धर्म) का जाता है, और कामभोगों में बीत-रागी है।"

राजा ने 'यह कोई ऐसा ही नहीं होगा, जिसकी बुद्ध प्रशंसा कर रहे हैं' सोच कर कहा—"उपासक! जिस किसी चीज की जरूरत हो, कहना।" उपासक ने 'अच्छा' कह, स्वीकार किया। राजा, बुद्ध के पास धर्मीपदेश सुन, बुद्ध की प्रदक्षिणा कर चला गया।

एक दिन प्रासाद के ऊपर खिड़की खोले हुए, खड़े उसने देखा कि प्रात:काल का भोजन करके, छतरी हाथ में लिये वह उपासक, जेतवन जा रहा है। उसने उसे बुलवा कर कहा—"उपासक! तू बहु-श्रुत है। हमारी स्त्रियाँ घर्म सुनना और सीख ना चाहती हैं। अच्छा हो, यदि तू उनको घर्म सुनावें।"

"देव ! राजा के अन्तःपुर में, गृहस्थों का घर्मोपदेश देना या बाँचना, मुनासिब नहीं; आर्यों (=िमक्षुओ) का ही मुनासिब है।"

राजा ने 'यह सत्य ही कहता है' (सोच), उसे मेज स्त्रियों को बुलवाकर पूछा—"भद्रे! मैं तुम्हें धर्मोपदेश करने के लिए तथा बाँचने के लिए, बुद्ध के पास जाकर, एक भिक्षु माँगता हूँ। अस्सी महास्थिवरों में से किसी भिक्षु को माँगू?" उन सब ने सलाह करके धर्म भाण्डागारिक आनन्द स्थिवर को ही पसन्द किया।

राजा ने बुद्ध के पास जा, प्रणाम कर, एक ओर बैठ कर, कहा—"भन्ते! हमारे घर की स्त्रियाँ आनन्द स्थविर से धर्म सुनना और सीखना चाहती हैं। अच्छा, हो, यदि स्थविर हमारे घर में उपदेश दें और बाँचें।"

बुद्ध ने 'अच्छा' कह, स्वीकार कर स्थविर को आजा दी।

उस समय से लेकर राजा की स्त्रियाँ, स्थिवर के पास धर्म सुनती और सीखतीं।
एक दिन राजा की चूड़ामणि खो गई। राजा ने उसको खोया जान सुन, अमात्यों
को बुला कर आज्ञा दी कि अन्तःपुर के सब आदिमयों को पकड़ कर, उनसे चूड़ामणि निकलवाओ। अमात्य स्त्रियों से आरम्भ करके, चूड़ामणि खोजते हुए, उसके
न मिलने पर, लोगों को तंग करने लगे। उस दिन आनन्द स्थिवर राजभवन में
गये। जैसे पहले स्त्रियाँ स्थिवर को देखते ही हृष्ट-तुष्ट हो धर्म सुनती और सीखती
थीं, उस दिन वैसा न कर वे सब दुःखित-चित्त ही रहीं।

स्यविर के 'आज तुम, ऐसी कैसे हो गई?' पूछने पर, वे बोली—"भन्ते! राजा की चूड़ामणि खो गई (करके) अमात्य स्त्रियों से लेकर राज-भवन के अन्दर के सभी आदिमियों को तंग करते हैं। नहीं जानतीं कि उसका क्या होगा? सो उसी से हम दु:खी हैं।"

स्थविर ने 'चिन्ता न करो' कह, उन्हें आश्वासन दे, राजा के पास जा, बिछे बासन पर बैठ कर पूछा---- 'महाराज! क्या तुम्हारी मणि खो गई?"

"भन्ते! हाँ।"

"महाराज! क्या उसे खोजवा सके?"

"मन्ते ! अन्दर के सभी लोगों को पकड़, कष्ट देकर भी, नहीं खोजवा सका।"
"महाराज बिना लोगों को कष्ट दिये ही, ढुंढ निकालने का एक उपाय है।"

"भन्ते! कौन सा उपाय?"

] "महाराज! पिण्ड-दान।"

"भन्ते! कैसा पिण्ड-दान?"

"महाराज! जिन जिन पर सन्देह हो, उन सब को गिन कर, एक एक के हाथ में एक एक पराल (= फूस) का गोला वा मिट्टी का गोला देकर, उन्हें कहा जाना चाहिए कि प्रातःकाल ही इन (गोलों) को लाकर अमुक स्थान पर डार्लें। जिसने (चूड़ामिण) लिया होगा, वह उस में डाल कर ले आयेगा। यदि पहले दिन ही लाकर डाल दें, तो अच्छा और यदि न डालें तो दूसरे दिन, तीसरे दिन भी वैसा ही किया जाना चाहिए। इस प्रकार लोगों को कष्ट भी न होगा, और मिण भी मिल जायगी।" ऐसा कह कर स्थविर चले गये।

राजा ने (स्थिविर के) कथानानुसार तीन दिन डलवाये। (लोग) मणि नहीं लाये। स्थिविर ने तीसरे दिन आकर पूछा—"महाराज! क्या मणि डाज दी?"

"भन्ते ! नहीं डालते।"

"तो महाराज! (प्रासाद के) महान तल्ले पर ही, किसी छिने हुए स्थान में पानी की भरी हुई मटकी रखवा कर, उसके गिर्द क़नात तनवा कर, राजभवन के स्त्री-पुरुषों को कहें कि, वह सब चादर ओढ़ ओढ़ कर एक एक करके, क़नात के अन्दर घुस, हाथ घोकर आर्ये।" यह उपाय बता कर, स्थिवर चले गये। राजा ने वैसा ही करवाया।

मणि चुराने वाले ने सोचा—"यह असम्भव है कि धर्म-भाण्डागारिक इस मुकदमें को अपने हाथ में लेकर, बिना मणि निकलवाये रुक रहें। अब मणि डाल देनी चाहिए।" (यह सोच) वह मणि को छिपा कर ले जा क़नात के अन्दर घुस, चाटी में डाल कर निकल आया। सब के (बाहर) निकल आने पर, पानी फेंकने पर, मणि मिल गई।

राजा सन्तुष्ट हुआ कि स्थिवर के कारण, बिना लोगों को कष्ट दिये ही मिण मिल गई। (महल) के अन्दर के आदमी भी प्रसन्न हुए कि स्थिवर के कारण हम महादुःख से मुक्त हो गये। 'स्थिवर के प्रताप से राजा की मिण मिल गई' (करके) स्थिवर का प्रताप सारे नगर और भिक्षु-संघ में प्रसिद्ध हो गया। घर्म-सभा में बैठे मिक्षु (आनन्द) स्थिवर की प्रशंसा करने लगे — "आवुसो! आनन्द

स्थिवर ने अपने बहु-श्रुतपन से, पाण्डित्य से, उपाय-कुशलता से, बिना लोगों को कष्ट होने दिये, ढंग से ही राजा की मिण खोजवा दी।"

बुद्ध ने आकर पूछा—"भिक्षुओ! इस समय बैठे क्या बातचीत कर रहे हो?" "यह बात-चीत" कहने पर (बुद्ध ने) "भिक्षुओ! न केवल अब आनन्द ही ने दूसरों के हाथ पड़ी हुई चीज निकलवाई, पूर्व समय में भी पण्डितों ने बिना लोगों को कप्ट दिये, ढ़ंग (=उपाय) से ही तिरहचीनों के हाथ में पड़ी हुई चीज निकलवाई थी" कह, पूर्व-जन्म की कथा कही—

## ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, बोधि-सत्त्व सब शिल्पों (=शास्त्रों) में सम्पूर्णता प्राप्त कर, उसी (राजा) के अमात्य , हुए। एक दिन राजा ने, अनेक अनुयाइयों के साथ, उद्यान में जा, (वहाँ) जंगल में घूम, जलकीड़ा करने की इच्छा से, मङ्गल-पुष्करिणी में उतर, अन्तःपुर की (स्त्रयों को भी पुकारा। स्त्रियाँ, अपने अपने सिर के, तथा गले के गहनों को उतार (अपने अपने) ओढ़नों में डाल, (उन्हें) पिटयों पर रख, दासियों को सौंप, पुष्करिणी में उतरीं।

उस बाग में रहने वाली, शाखा पर बैठी हुई एक बन्दरी देवी को, जेवरों को उतार, चादर में डाल पेटी पर रखते देख, उसके मुक्ताहार को पहनने की इच्छा से बैठकर देखने लगी कि दासी कब गहनों की ओर से लापरवाह होती है। उनकी रखवाली करती हुई दासी इघर उघर देखती हुई, बैठी ही बैठी ऊँघने लगी। बन्दरी उसे लापरवाह देख हवा के वेग से उतर, महामुक्ताहार को (अपनी) गरदन में डाल, हवा को तेजो से उछत, एक शाखा पर जा, दूसरी बन्दरियों के देख लेन के डर से, उस (हार) का एक वृक्ष की खोत में छिपा, खुशी खुशी बैठकर, उसकी रखवाली करते लगी।

उस नासो ने भी जाग कर, मुक्ताहार को न देख, काँपते हुए ओर कोई उपाय न देख जोर से विल्लादां शुरू किया—"आदमी, देवी का मुक्ताहार ले कर माग गया।"

पहरेदारों ने जहाँ तहाँ से इकट्टे हो, उसकी बात सुन, राजा से निवेदन किया।

राजा ने कहा—"चोर को पकड़ो।" आदमी बाग़ से निकल 'चोर को पकड़ो', 'चोर को पकड़ो' करके, इधर उधर देखने लगे।

एक उगाही करने वाल दिहाती आदमी ने, उस शब्द को सुना, तो वह काँपता हुआ भागा। उस देख, राजकीय आदिमयों ने 'यही चोर होगा' सोच, उसका पीछा कर, पकड़, (उसे) पीटा—"अरे! दुष्ट चोर! इस प्रकार का महा-मूल्यवान् गहना (=कण्ठा) लियं जाता है।"

उसनं सोचा—"यदि मैंन कहा कि मेरे पास नहीं है, तो आज मेरी जान न बचेगी। (यह लोग) मुझ पीट पीट कर ही मार दगे। इसे स्वीकार कर लूं।" उसने कहा—"स्वामी! मैंने लिया है।" उसे बाँध कर राजा के पास ले गये। राजों ने भी पूछा—"लिया है तू ने महा-मूल्यवान् कष्ठा?"

"देव! हाँ।"

"अब, वह कहाँ है ?"

"देव ! मैंने कभी पहले, कोई क़ीमती मिंजा (= पंलग) भी नहीं देखा। सेठ ने मुझे (कहकर) मुझ से, महाम्ल्यवान् कण्ठे की चोरी कराई है। सो, मैंने वह लेकर उसे दे दिया। (अब) वह जानता है।"

राजा ने सेठ को बुलवा कर पूछा---"तूने इसके हाथ से महामूल्यवान् कण्ठा लिया है ?"

"देव! हाँ।"

"वह कहां है ?"

"मैंने प्रोहित को दे दिया।"

पुरोहित को भी बुलवा कर, वैसे ही पूछा । उसने भी स्वीकार कर कहा— "मैंने गन्धवं को दिया।" उसे भी बुलवाकर पूछा—"तूने पुरोहित के साथ से महा-मूल्यवान् कण्ठा लिया?"

"देव! हाँ।"

"वह कहां है?"

"मैंने चित्त-विकृति के कारण वर्ण-दासी (=वेश्या) को दे दिया।"उसे भी बुलवा कर पूछा—उसने कहा—"नहीं लिया।" उन पाँच जनों को पूछते ही पूछत सूर्य्यास्त हो गया।

'अब विकाल हो गया, कल देखेंगे' (सोच) उन पाँचों जनों को अमात्यों को

दे, राजा नगर को चला गया। बोधिसत्त्व ने सोचा—"यह कण्ठा अन्दर के आदिमयों में खोया गया है, और यह गृहपित बाहर का आदिमी है। द्वार पर कड़ा पहरा है, इस लिए अन्दर का आदिमी भी उसे लेकर भाग नहीं सकता। इस लिए न तो बाहर के आदिमी ने लिया है न अन्दर (घर) के। मालूम होता है उद्यान में ही घूमने वाले किसी ने उड़ाया है। इस दिद्र आदिमी ने 'मैंने सेठ को दिया' अपने को बचाने के लिए कह दिया होगा, और सेठ ने भी 'मैंने पुरोहित को दिया', इकट्ठे होकर मुक्त होंगे सोच, कह दिया होगा, और पुरोहित ने भी "मैंने गवैय्ये (चग्चर्व) को दिया', कारागार में गवैय्ये के कारण सुख से रहेंगे, सोच, कह दिया होगा, और गवैय्ये ने भी 'मैंने वेश्या को दिया' (कारागार में) अनुत्कण्ठित रहेंगे, सोच, कह दिया होगा। यह पाँचों के पाँचों चोर नहीं होंगे। उद्यान में बन्दर बहुत हैं। कण्ठा, एक न एक बन्दरी के हाथ लगा होगा।"

उसने राजा के पास जा कर कहा—"महाराज! चोरों को मेरे जिम्मे करें। मैं चोरी का पता लगाऊँगा" राजा ने अच्छा! 'पण्डित!पता लगा' (कह) उसको चोर सौंपे।

बोधिसत्त्व ने अपने नौकरों (=दासों) को बुलवा कर आज्ञा दी कि उन पाँचों आदिमियों को एक जगह रख, उन के चारों ओर पहरा लगा, जो वह एक दूसरे कों कहें, (उसे) कान देकर, (सुन) मेरे पास आकर कहें। यह कह बोधिसत्त्व चले गये। उन आदिमियों ने वैसा ही किया।

तब, उन मनुष्यों के इकट्ठे होकर बैटने के समय, सेठ ने उस गृहपित से पूछा—"अरे दुष्ट गृहपित ! तू ने मुझे, या मैंने तुझे इस से पहले कहाँ देखा ? तू ने मुझे कण्ठा कब दिया ?" "स्वामी ! मैं महा-मूल्यवान् वृक्ष के पाँवों के मिंजे (च्चपलंग) तक को नहीं जानता । आप के कारण मैं छूट जाऊँगा । (सोच) मैंने ऐसा कहा । स्वामी ! क्रोध न करें।" पुरोहित ने भी सेठ से पूछा—"सेठ जो तुझे इसने नहीं दिया, वह तुने मुझे कैसे दिया ?"

"हम दोनों बड़े आदमी हैं; हम दोनों के इकट्ठे होने से काम जल्दी होगा, सोच कहा।" गवैय्ये ने भी पुरोहित से पूछा—"ब्राह्मण! तूने मुझे कण्ठा कब दिया?"

"मैं तेरे कारण, रहने की जगह सुख से रहूँगा, सोच, कह दिया।" वर्ण-दासी (ःःवेश्या) ने भी गन्धर्व (ःच्यवैय्ये) से पूछा—"अरे! दुष्ट ३५ गन्धवं ! मैं कब तेरे पास गई, या कब तू मेरे पास आया ? तूने मुझे कण्ठा कब दिया ?" "मृगिनि ! कुद्ध क्यों होती है ?" हमारे पाँचों के इकट्ठे रहने से गृहस्थी हो जायगी, अनुत्कण्ठित हो, सुख से रहेंगें सोच, कह दिया ।"

बोधिसत्त्व ने अपने नियोजित आदिमयों से यह बातचीत सुन, वह आदिमी चोर नहीं हैं, यह निश्चय पूर्वक जान 'बन्दरी का लिया हुआ कण्ठा उससे ढंग से गिरवाऊँगा' सोच, लाल रंग की ऊन की बहुत सी कण्ठियाँ बनवा, उद्यान की बन्दिरियों को पकड़वा, वे कण्ठियाँ, उनके हाथ, पैर गरदन आदि में पहनवा, उन्हें छोड़ दिया। वह बन्दरी कण्ठे की रखवाली करती हई, उद्यान में बैठी ही रही।

बोधिसत्त्व ने आदिमयों को आज्ञा दी—"तुम बाग में जाकर, सब बन्दिर्यों की परीक्षा करो । जिस के पास वह कण्ठा देखो, उसे त्रास दिखा कर, उस से वह कण्ठा ले लो।" उन बन्दिरयों ने भी, 'हमें कंठियाँ मिलीं' सोच प्रसन्न हो, उद्यान में घूमते घूमते उस बन्दिरी के पास जाकर कहा—"देखो! हमारे जेवर।" वह ईर्षा को सहन न कर सकने के कारण 'इस लाल रंग के धागे के जेवरों से क्या?' कह, (अपना) मुक्ताहार पहन कर निकली।

उन आदिमयों ने उसे देख, उस से कण्ठा छुड़वा, बोधिसत्त्व को लाकर दिया । उसने राजा के पास ले जाकर, दिखा कर कहा—"देव! यह है तुम्हारा कण्ठा । वह पाँचों आदमी निर्दोष हैं। इसे, उद्यान की बन्दरी ने लिया था।"

"लेकिन, हे पण्डित! तूने कैसे जाना कि यह बन्दरी के हाथ लग गया, (और फिर) कैसे तू ने लिया?"

उसने सब कह सुनाया।

राजा ने सन्तुष्ट चित्त हो, 'संग्राम-भूमि आदि में शूर वीरों आदि की आव-स्यकता पड़ती है' कहते हुए, बोधिसत्त्व की प्रशंसा स्वरूप यह गाथा कही—

## उक्कट्ठे सूरमिच्छन्ति मन्तीसु अकुतूहलं, पियञ्च अन्नपानम्हि अत्ये जाते च पंडितं॥

[संग्राम में शूर (आदमी) मिले, ऐसी इच्छा होती है, सलाह करने में अकु-तूहल (= जो बात प्रगट न करे, ऐसा) आदमी मिले, ऐसी इच्छा होती है, साने पीने की सामग्री रहने पर, प्रिय (=सम्बन्धी) आदमी मिले, ऐसी इच्छा महासार ) ५४७

होती है, और कोई समस्या आ पड़ने पर, पण्डित (=बुद्धिमान) आदमी मिले, ऐसी इच्छा होती है।]

उक्कट्ठे, काम आ पड़ने पर (=उपकट्ठे) दोनों ओर से कट्ठ होने पर, संग्राम में, सम्प्रहार होते रहने पर । सूरिमच्छिन्ति, माथे पर बिजली गिर पड़ने पर भी न भागने वाले शूर की इच्छा करते हैं, उस समय इस प्रकार के संग्राम योघा की आवश्यकता पड़ती है। मन्तीसु अकुतूहलं, कर्तव्याकर्तव्य के आ पड़ने पर, मिन्त्रयों में जो अकुतूहलं मुंह न खोलने वाला बात न प्रगट कर देने वाला हो, उसकी इच्छा करते हैं, वैसे की उस समय पर आवश्यकता पड़ती है। पियञ्च अन्नपानिह, मधुर खाने पीने की चीज पास होने पर, साथ खाने के लिए प्रिय आदमी की इच्छा करते हैं, वैसे ही उस समय आवश्यकता पड़ती है। अत्ये जाते च पण्डितं, गम्भीर अर्थ गम्भीर धर्म (=समस्या) किसी भी बात वा प्रश्न के उत्पन्न होने पर पण्डित, विचक्षण (बुद्धिमान्) आदमी की इच्छा करते हैं, वैसे समय पर उसी की आवश्यकता पड़ती है।

इस प्रकार राजा, बोधिसत्त्व की प्रशंसा कर, स्तुति कर, जोर की वर्षा बर-साने वाले बादल की तरह, सात (प्रकार) के रत्नों से पूजा कर, उसके उपदेशा-नुसार आचरण कर, दान आदि पुण्य कर्म करके, कर्मानुसार (परलोक) गया। बोधिसत्त्व भी कर्मानुसार गये। शास्ता ने इस धर्म-देशना को ला, स्थविर की प्रशंसा कर, जातक का सारांश निकाला। उस समय, राजा (अब का) आनन्द था। बुद्धिमान अमात्य तो मैं ही था।

## **६३** विस्सासभोजन जातक

"न विस्ससे अविस्सत्ये" यह (गाथा) बुद्ध ने जेतवन में विहार करते समय, विश्वस्त-भोजन के बारे में कही।

#### क. वर्तमान कथा

उस समय भिक्षु प्रायः 'यह हमें माता ने दिया है, यह पिता ने दिया है, यह भाई ने दिया है, यह बहन ने, चाची ने, चाचा ने, मामा ने (तथा) मामी ने दिया है' (करके) रिश्तेदारों के दिये हुए चारों प्रत्ययों में विश्वस्त होने के कारण, उन्हें बिना सोचे विचारे ही उपयोग में लाते थे। शास्ता ने, 'मुझे भिक्षुओं को उपदेश करना उचित है' सोच, भिक्षुओं को एकत्र करवा कहा— "भिक्षुओं! भिक्षु को चाहिए कि वह चारों प्रत्ययों को—चाहे वह रिश्तेदार के दिये हों, चाहे बे-रिश्ते दार के—सोच विचार कर ही उपयोग में लावे। बिना सोचे विचारे उपयोग करने वाला भिक्षु मरने पर यक्षयोनि वा प्रेतयोनि से नही छूटता। बिना सोचे विचारे करना, वैसे ही है, जैसा विष परिभोग करना। विष चाहे वह विश्वासी (=रिश्तेदार) ने दिया हो, चाहे अविश्वासी ने, वह मार ही डालता है। पूर्व समय में भी, विश्वस्त का दिया विष खा कर प्राण गैंवाया।" यह कह, उनके याचना करने पर पूर्व जन्म की कथा कही —

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय, बोधि-सत्त्व (एक) महाधनवान् सेठ हुए। उनका एक ग्वाला (=गोपालक) घनी खेती के दिनों में गौओं को ले, आरण्य में जा, वहाँ मचान (=गोपिललक) बनाकर, गौओं की रखवाली करता हुआ रहने लगा। समय समय पर, वह सेठ के लिए गोरस (=दूध-घी) लाया करता था। उसके मचान से थोड़ी ही दूर पर एक सिंह आकर रहा करता था। सिंह के त्रास से कुम्हलाने (=डरने) के कारण, गौओं का दूघ कम हो गया। उसके एक दिन घी लेकर आने पर, सेठ ने पूछा—"क्यों सौम्य! गोपालक! घी कम (क्यों) है ?" उसने कारण कहा। "सौम्य! क्या कोई ऐसा है, जिसपर वह सिंह आसक्त हो ?"

"स्वामी ! हाँ ! उसका एक हरिणी (=मृगमाता) के सार्थ संसर्ग है ।" "क्या उसे पकड़ा जा सकता है ?"

"हाँ! स्वामी! (पकड़ा) जा सकता है।" "तो उसे पकड़ कर उसके सिर से पैरों तक के बालों को जहर से माख (=रंग) कर, उन्हें सुखा कर, दो तीन दिन गुज़ार कर, उस हरिणी को छोड़ देना। वह (सिंह) स्नेह के मारे उसके शरीर को चाटने से मर जायगा। तब उसका चमड़ा नाखून, दाढ़ें और चर्बी, यहाँ लेकर आना।" यह कह, उसे हलाहल विष देकर भेजा। उस ग्वाले ने जाल फेंक कर, ढंग से उस हरिणी को पकड़ कर, वैसा ही किया। सिंह, उसे देखते ही अत्यन्त स्नेह से उसके शरीर को चाट कर मर गया। ग्वाला भी चर्म आदि ले कर, बोधि-मत्त्व के पास पहुँचा। बोधिसत्त्व ने उस वृत्तान्त को जान (कहा) दूसरों से स्नेह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का बलवान सिंह मृगराज भी विकार-युक्त चित्त से, संसर्ग करने के लिए मृगमाता का शरीर चाटते हुए विष चाट कर मर गया। यह कह, उपस्थित परिषद् को धर्मीपदेश देते हुए यह गाथा कही—

## न विस्ससे अविस्सत्ये विस्सत्येपि न विस्ससे, विस्सासा भयमन्वेति सीहंव मिगमातुका॥

[अविश्वास करने योग्य में विश्वास न करे। <u>विश्वास करने योग्य में भी</u> वि<u>श्वास न करे</u>। विश्वास करने से भय उत्पन्न होता है जैसे मृगमाता से सिंह को हुआ।]

जो पहले मित्र रहा हो लेकिन अब अविश्वसनीय हो उस अविस्सत्थें (== अविश्वसनीय में); और जिस से पहले भी भय नहीं रहा तथा जो अब भी विश्वसनीय है उसका भी विश्वास न करे। किस कारण से ? विस्सासा भयमन्वेति; मित्र तथा अमित्र किसी में भी विश्वास किया जाए, उस से भय ही पैदा होता है। कैसे ?

सीहंव मिगमातुका जैसे मित्रता के कारण मृग-माता का विश्वास करने से सिंह को भय ही उत्पन्न हुआ; अथवा विश्वास के कारण मृगमाता सिंह के पास गई।

इस प्रकार बोधिसत्त्व उपस्थित परिषद् को धर्मोपदेश दे दानादि पुण्य कर कर्मानुसार परलोक सिधारे।

शास्ता ने यह धर्मदेशना सुना जातक का सारांश निकाल दिया । उस समय महासेठ मैं ही था ।

## ६४. लोमहंस जातक

"सो तत्तो सो सीनो ..."यह (गाथा) शास्ता ने वैशाली के समीप पाटि-काराम में विहार करते हुए सुनक्षत्र के बारे में कही ।

## क. वर्तमान कथा

एक समय सुनक्षत्र (नामक) भिक्षु शास्ता का उपस्थापक बन पात्र चीवर ले (शास्ता के साथ साथ) घूमता हुआ कोर-क्षत्रिय के घर्म को पसन्द कर बुद्ध का पात्र चीवर (उन्हें) सौंप कोर-क्षत्रिय के पास रहने लगा। फिर उसके काल-कृष्टजक असुर-योनि में पैदा होने के समय सुनक्षत्र गृहस्थ होकर वैशाली की तीनों प्राकारों के अन्दर घूमता हुआ शास्ता की यह कह कर निन्दा करता था कि श्रमण गौतम के पास मनुष्योत्तर कोई बात नहीं, विशेष आर्यज्ञान नहीं; श्रमण गौतम तर्क सिद्ध धर्मोपदेश करता है, विचार-सिद्ध तथा आत्मानुभव के आधार पर किन्तु

'मूल में सोती है, जो कि सिंहल अक्षरों में 'त' और 'न' की समानता के कारण प्रमाद वश आया है प्रतीत होता। देखें मज्ज्ञिम निकाय, १२ सूत्र। जिन दुक्खों के क्षय करने के उद्देश्य से धर्मोपदेश दिया जाता है, धर्मानुसार चलने वाले को वह उन दुक्खों के एकान्त क्षय के उद्देश्य तक ले जाता है।

आयुष्मान् सारिपुत्र ने भिक्षा के लिए घुमते समय उसे उस प्रकार निन्दा करते हुए सुन भिक्षाटन से लौट कर भगवान से निवेदन किया । भगवान ने कहा--"सारिपुत्र! कोघी मुर्ख सुनक्षत्र ने कोघ के मारे ऐसा कहा है। कोघ के वशीभूत हो कर वह 'धर्मानुसार चलने वाले को दुक्ख क्षय तक ले जाता है' कहते हुए भी वह अनजाने में मेरी प्रशंसा ही करता है । वह मूर्ख मेरे गुणों को नहीं जानता । सारिपत्र ! मझे छः अभिज्ञा प्राप्त हैं। यह भी मनुष्योत्तर धर्म है-दस बल हैं। चार वेशारद्य-ज्ञान हैं। चार प्रकार का योनि-परिच्छेदक ज्ञान है। पाँच प्रकार का गति-परिच्छेदक ज्ञान है। यह भी मेरा मनुष्योत्तर धर्म है। इस प्रकार मनुष्यो-त्तर-धर्मों से यक्त मझे यदि कोई युं कहे कि श्रमण गौतम मनुष्योत्तर-धर्म प्राप्त नहीं हैं. तो वह यदि उस कथन को न छोड़ दे, उस विचार को न छोड़ दे, उस मत को न छोड दे, तो वह ऐसा ही होगा जैसे नरक में उठा लाकर डाल दिया हो। इस प्रकार अपने में विद्यमान मन्ष्योत्तर-धर्म की प्रशंसा करते हुए कहा--- 'सारिपुत्र! सुनक्षत्र कोर क्षत्रिय की दुष्कर किया तथा मिथ्या-तप से प्रसन्न हो उसकी ओर आकृष्ट हुआ है । मिथ्या-तप से प्रसन्न होने वाले को, मिथ्या तप से आकृष्ट होने वाल को भी मेरी ही ओर आकृष्ट होना चाहिए। क्योंकि अब से इकानवे कल्प पहले 'इसमें कुछ सार है वा नहीं?" देखने की इच्छा से मैंने बाहरी मिथ्यातपों की परीक्षा करते हुए चारों अञ्जों से यक्त ब्रह्मचर्य-वास किया । उस समय मैं तपस्वियों में परम तपस्वी, रुक्ष जीवन व्यतीत करने वालों में परम् रूखा जीवन व्यतीत करने वाला, जिगुप्सा करने वालों में परम् घृणावान् तथा एकान्त-वासियों में परम् एकान्त सेवी था'। सारिएत्र स्थविर के प्रार्थना करने पर बुद्ध ने पूर्व-जन्म की कथा कही--

### ख. अतीत कथा

"इकानवे कल्प पूर्व बोधिसत्त्व 'बाहरी तप की परीक्षा करूँगा' सोच आजी-विकों की प्रक्रज्या के अनुसार प्रक्रजित होकर निर्वस्त्र रहा, धूल लपेटे रहा । एकान्त प्रिय रहा, एकान्त-वासी—आदिमयों को देख कर मृग की तरह भाग जाता।

<sup>&#</sup>x27; महासिंहनाद सुत्त (मन्त्रिम निकाय)।

महाविकट भोजन खाने वाला हुआ। बछड़े का गोबर आदि खाया। अप्रमाद-युक्त विहार करने के लिए जंगल में, एक भयानक बन-खंड में रहा। वहाँ रहते हुए, हिम गिरने के समय बीच के आठ दिनों में रात को बन-खंड़ से निकल खुले आकाश के नीचे विचर सूर्य्य के उदय होने पर बनखंड़ में प्रवेश करता था। जिस प्रकार रात को खुले आकाश के नीचे ओस से भीगता था, उसी प्रकार दिन में बन-खंड से पिघल कर गिरती हुई बून्दों से भीगता था। इस प्रकार रात दिन सर्दी का दुःख सहता। लेकिन गर्मी के अन्तिम महीने में दिन में खुले में घूमकर रात को बन-खंड में दाखिल। होता। जिस प्रकार दिन में खुले में घूप में जलता, उसी तरह रात् को वायु रहित बनखंड में जलता। शरीर से पसीने की धार बहती। तब यह अश्रुत-पूर्व गाथा सुझी —

## सोतत्तो सोसीनो एको भिसनके वने। नग्गो न चग्गीमासीनो एसनापसुतो मुनि।।

[वह तप्ता था। वह अत्यन्त भीगा था। वह भयानक बन में रहता था। वह नग्न रहताथा (और) वह आग के पास नहीं बैठताथा। इस प्रकार मुनि (सत्य की) खोज में लगा हुआ था।]

सोतत्तो, सूर्यं ताप से सुप्त । सोसीनो, ओस के पानी से भीगा, अच्छी प्रकार भीगा हुआ । एको भिसनके वने, जहाँ प्रवेश करने पर प्रायः लोगों के रोम खड़े हो जात हैं, इस प्रकार के भयानक बन में अकेला अद्वितीय ही प्रविष्ट हुआ । नग्गो नचिग्मासीनो, उस प्रकार शीत से पीड़ित होते हुए भी न ओढ़ने बिछानं का वस्त्र लिया और न आग के ही पास बैठा । एसनापसुत्तो, उस अब्रह्मचर्य्य को भी ब्रह्मचर्य्य मान यही थेष्ट-जीवन है, यही खोज है, यही गवेषणा है, यही ब्रह्मलोक का मार्ग है—इस प्रकार ब्रह्मचर्य्य की खोज में लगा था । मुनि, यह मुनि मौन का प्रयत्न कर रहा है, इस लिए लोगों द्वारा आदृत हुआ ।

इस प्रकार चार अंगों से युक्त ब्रह्मचर्य्य का आचरण करके बोधिसत्त्व मरने के समय नरक का दृश्य दिखाई देने पर 'यह ब्रत धारण निरर्थक है' जान उसी क्षण उस मत को छोड़ सम्यक् दृष्टि ग्रहण कर देव-लोक में उत्पन्न हुआ। शास्ता ने यह धर्म-देशना ला जातक का सारांश निकाल दिया। मैं ही उस ममय वह आजीवक था।

## ६५. महासुदस्सन जातक

"अनिच्चा वत सङ्खारा..."यह (गाथा) शास्ता ने परिविनविण शय्या पर लेटे समय आनन्द स्थिवर के "भन्ते! भगवान् इस छोटे से नगर में परिनिर्वाण को प्राप्त न हों" इत्यादि वचनों के सम्बन्ध में कही।

### क. वर्तमान कथा

तथागत के जैतवन में विहार करने के समय सारिपुत्र स्थविर कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन नालक ग्राम में उत्पन्न होने के कोठे में ही परिनिर्वाण को प्राप्त हुए । महामौद्गल्यायन भी कार्तिक महीने में ही कृष्ण पक्ष की अमावस्या को । इस प्रकार दोनों प्रधान शिष्यों को परिवनिर्वाण प्राप्त होने पर 'मैं भी कृसीनगर में परिनिर्वाण प्राप्त होऊँगा' (सोच) भगवान कम से चारिका करते हुए वहाँ (कृसी-नगर) पहुँच जोड़े शाल वृक्षों के बीच उत्तर-दिशा की ओर बिछी शय्या पर फिर न उठने का संकल्प करके लेटे।

आयुष्मान आनन्द स्थविर ने कहा—"भन्ते ! भगवान् इस <u>क्षुद्र नगर</u> में, इस विसम नगर में, इस <u>जंगली नगर</u> में, इस <u>शाखा नगर</u> में निर्वाण को प्राप्त न होवें। भगवान् दूसरे चम्पा राजगृह" आदि बड़े नगरों में से किसी एक नगर में परिनिर्वाण प्राप्त करें।"

भगवान् बोले—-"आनन्द! इसे क्षुद्र-नगर, जंगली-नगर, शाखा-नगर मत कहो। मैं पहले सुदर्शन चक्रवर्ती राजा होने के समय इसी नगर में रहा हूँ। उस

' चम्पा , राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी, बाराणसी (महा परि-निर्वाण सुत्त, बीर्घनिकाय)। समय यह बारह योजन की रत्नों से सुसज्जित चार दीवारी से घिरा हुआ महानगर था।" यह कह स्थविर के याचना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कहते हुए महासुदर्शन सूक्त कहा।

#### ख. अतीत कथा

उस समय महासुदस्सन नाम का राजा सुधमं प्रसाद से उतर कर नजदीक सात रत्नों से युक्त ताड़वन में बिछी योग्य शय्या पर दाहिनी करवट से लेटा था। उसे फिर न उठने के संकल्प से लेटा देख सुभद्रा देवी ने कहा—"देव! यह तुरे चौरासी हजार नगर हैं, जिन में कुशावती; राजधानी प्रमुख है। इन को प्रेम करो।" महासुदर्शन ने उत्तर दिया—देवि! यह मत कहो! मुझे ऐसा उपदेश दो कि इन में प्रेम मत करो, इनकी अपेक्षा मत करो।" देवी ने पूछा "क्यों?" "आज मेरा मृत्यु-दिवस है।"

वह देवी रोती हुई, आँखें पोंछती हुई बड़ी किठनाई से वैसे कह कर रोने पीटने लगी। बाकी चौरासी हजार स्त्रियाँ भी रोने पीटने लगीं। अमात्य आदि में कोई एक भी न सहन कर सका। सभी रोने लगे।

बोधिसत्त्व ने रोका—"भणे! शब्द मत करो।" फिर देवी को सम्बोधन कर कहा—"देवी! तू मत रो! तू मत पीट। तिल के फल जितना भी संस्कार नित्य नहीं है। सभी संस्कार अनित्य हैं। सभी संस्कार नाश होने वाले हैं।" इस प्रकार देवी को उपदेश देते हुए यह गाथा कही—

## अनिच्चा वत संखारा उप्पादवयधिन्मनो, उप्पाज्जित्वा निरुज्झन्ति तेसं वृपसमो सुखो॥

[संस्कार अनित्य हैं। उत्पन्न होना, निरोध होना उनका धर्म है। वे उत्पन्न हो कर निरोध को प्राप्त होते हैं। उनका उपशमन सुख है।]

अनिच्या वत संखारा, भद्रे ! सुभद्रा देवी ! जितने भी किन्हीं भी प्रत्ययों से बने हुए स्कन्ध आयतन आदि संस्कार हैं, वे सब अनित्य ही हैं। इन में रूप अनित्य

<sup>&#</sup>x27; महासुवस्सन (दीर्घ निकाय १७)।

है, (चक्ष्-) विज्ञान अनित्य है, चक्ष् अनित्य है, सब (धर्म= अस्तित्व) अनित्य हैं। जितने भी सविज्ञाण, अविज्ञाण रत्न हैं, वह सब अनित्य हैं। इस लिए 'सभी संस्कार अनित्य हैं', यही ग्रहण कर। क्यों उप्पादवयधिन्मनो, सभी उत्पन्न होने वाले हैं, सभी वय (खर्च) होने वाले हैं, सभी बनने वाले हैं, सभी बिगड़ने वाले हैं, इस लिए (वे) अनित्य हैं, यही जाना चाहिए। क्योंकि अनित्य हैं इसलिए 'उप्पॉंज्जित्वा रनरुजान्ति' उत्पन्न होकर, स्थिति को प्राप्त होकर भी निरोध को प्राप्त होते हैं। यह सभी बनने पर उत्पन्न हुए कहलाते हैं, टूटने पर निरुद्ध हुए कहलाते हैं। उनके उत्पन्न होने पर 'स्थिति' होती है, 'स्थिति' होने पर 'भङ्ग' होता है; जो उत्पन्न न हो उसकी 'स्थित' नहीं, जिसकी 'स्थित' है उसका भंग न हो ऐसा नहीं। इस प्रकार सभी संस्कार तीन लक्षणों वाले (उत्पत्ति, स्थिति, भङ्ग) होकर निरोध को प्राप्त होते हैं। इसलिए यह सभी अनित्य हैं, क्षणिक हैं, परिवर्तनशील हैं, अध्रव हैं, भङ्ग होने वाले हैं, अस्थिर हैं, कंपनशील हैं...कुछ देर के लिए हैं निस्सार हैं, 'कुछ ही देर के लिए' इस अर्थ में माया के समान हैं, मरीचि के समान हैं, फेण के समान हैं। भद्रे! सुभद्रा देवी। इनको तु क्यों 'सुख' समझती है। इस प्रकार सीख कि तेसं वृपसमी सुखी, सब संसार चक का उपशमन होने से सब के उपशमन का अर्थ है निर्वाण। वही असल में केवल एक सुख है। और सुख नहीं।

सो महासुदर्षन अमृत-महा-निर्वाण सम्बन्धी उत्कृष्ट देशना कर बाकी जन-समूह को भी 'दान दो सदाचारी बनो, उपोसथ (= व्रत) करो' उपदेश दे देवलोक गया।

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला जातक का सारांश निकाल दिया। उस समय की सुभद्रादेवी अब राहुलमाता हुई। प्रधान अमास्य राहुल था। शेष परिषद् बुद्ध-परिषद्। लेकिन महासुदस्सन मैं ही था।

## ६६. तेलपत्त जातक

"समितित्तकं अनवसेसकं..." यह (गाथा) शास्ता ने सुम्भ राष्ट्र में सेतक नामक निगम के पाम एक बन-खण्ड में विचरते हुए जनपदकल्याणी सूत्र के बादे में कही।

#### क. वर्तमान कथा

उस सूत्र में भगवान् ने "भिक्षुओ! जैसे जनपद-कल्याणि, जनपद-कल्याणि नाम सुनकर जन-समूह इकट्ठा हो। वह जन-पदकल्याणि नाचने गाने में बहुत दक्ष हो। 'जन-पद कल्याणि नाचती हैं, जनपदकल्याणि गाती हैं' सुनकर और भी प्रसन्न होकर जन-समूह उमड़ आये। तब एक पुरुष आए, जो जीना चाहता हो, मरना न चाहता हो, सुख चाहता हो, दुःख न चाहता हो। उस आदमी को ऐसे कहें—'हे पुरुष! यह तेल का लबालब भरा हुआ पात्र है। इसे जनसमूह और जनपदकल्याणि के बीच से होकर ले चलो। तुम्हारे पीछे पीछे एक आदमी तलवार उठाए चलेगा। जहाँ जरा सा भी तेल गिरेगा, वहीं तेरा सिर काट डालेंगे।' 'तो भिक्षुओ! क्या समझते हो, वह आदमी उस तेल के पात्र को, लापरवाही से, प्रमाद-पूर्वक ले चलेगा?'

'नहीं भन्ते!'

'भिक्षुओ! यह मैंने अर्थ समझाने के लिए उपमा दी है। भावार्थ यह है। तेल से लबालब भरा हुआ पात्र, भिक्षुओ, कायानुस्मृति का दूसरा नाम है। इम लिए भिक्षुओ! यही सीखना चाहिए कि हमारी कायानुस्मृति की भावना अच्छी प्रकार बढ़ेगी।' इस प्रकार शास्ता ने जनपदकल्याणि सूत्र' की उसके शब्दों तथा अर्थों के साथ व्याख्या की।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> सतिपट्ठान संयुक्त (संयुक्त निकाय) ।

√ जनपदकल्याणि का मतलब है जनपद भर में कल्याणि —उत्तम—छः शरीर-दोषों से मुक्त और पाँच उत्तम-बातों से युक्त। वह न अधिक लम्बी, न अधिक छोटी, न अधिक पतली न अधिक मोटी, न अधिक काली, न अत्यधिक सफेद--मान्षी वर्णों से बढ़ कर लेकिन दैवी वर्ण तक नहीं पहुँची हुई। इस लिए छः शरीर दोषों से मुक्त । उत्तम-चमड़ी, उत्तम-मांस, उत्तम नसें, उत्तम हिंडूयाँ तथा उत्तम आय (तरुण) इन पाँच उत्तम बातों से युक्त होने के काँ।रण पाँच उत्तम बातों से युक्त कही गई। उसे बाहरी चमक की जरूरत न थी। अपने शरीर की चमक से ही बारह हाथ की जगह को प्रकाशित करती थी। वह पियंगु-रंग की वा सोने के रंग की थी। यह उसकी चमड़ी की उत्तमता रही। उसके हाथ-पैर तथा मुह लाख से चित्रित की तरह वा लाल मुंगे या लाल कम्बल की तरह थे। यह उसके मांस की उत्तमता रही। बीसो नाखुनों तक पहुँची हुई, मांस के साथ जहाँ जहाँ लगी हुई वहाँ वहाँ लाख के रस से भरी हुई सी, जहाँ जहाँ मांस से मुक्त वहाँ वहाँ दूध की धार के समान उसकी नसें थीं: यह उसकी नसों की उत्तमता रही। बत्तीस दाँत चिकनी सफेद व = पंक्ति की तरह चमकते थे। यह उसकी हड्डियों की उत्तमता रही। बीस वर्ष की होने पर भी सोलह वर्ष की सी ही प्रतीत होती थी। यह उसकी आयु की उत्तमता रही। परमपासाविनि-पसवनं=पसवःवंग। जिसका परम (=उत्तम) ढंग है सो परमपासाविनि । नृत्य गीत में उत्तम ढंग अर्थात् उसका नाच, उसका गाना श्रेष्ठ ही था। अथ पुरिसो आगच्छेय्य-अपनी मरजी से नहीं आए। इस का मतलब है कि जनता के बीच में जनपदकल्याणि के नाचते हुए लोगों के 'साधु साधु'' कह कर चिल्लाने, अंगुलियाँ चटखाने, चोलियाँ उछालने का समाचार सुनकर राजा ने जेलखाने से एक आदमी को मँगवाया। उसकी बेडियाँ कटवा. तेल से लबालब भरा पात्र उसके हाथ में दे, एक आदमी को जिसके हाथ में तलवार थी आज्ञा दी 'इसे जहाँ जनपदकल्याणि का नाच हो रहा है वहाँ ले जाओ। यदि लापरवाही के कारण यह एक बंद तेल भी गिरा दे, तो वहीं इसका सिर काट दो।' वह आदमी तलवार उठाकर उसको धमकाता हुआ वहाँ ले गया। उसने मरने के भय से भयभीत हो जीवित रहने की इच्छा के कारण, असावधानी से उसे भल, एक बार भी आँख खोल कर जनपदकल्याणि को नहीं देखा। इस प्रकार यह

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> वाह, बाह या हुर्रा-हुर्रा की तरह प्रसन्नता सूचक घोष।

भूतपूर्व कथा है। सूत्र में तो यह संक्षेप में आई है। उपमा खो म्यायं, यहाँ तेलपात्र की कायानुस्मृति से उपमा दी ही गई है। उसमें राजा को कर्म की तरह समझना चाहिए। तलवार की तरह चित्त की कलुषता। तलवार उठाए आदमी की तरह मार। तेल पात्र हाथ में लिए हुए आदमी की तरह कायानुस्मृति की भावना करने वाला विदर्शना-भावना में रत योगाभ्यासी।

सो इस प्रकार यह सूत्र लाकर भगवान् ने कायानुस्मृति, की भावना करने वाले मनुष्य के लिए हाथ में तेलपात्र लिए रहने वाले आदमी की तरह सावधान रह कर कायानुस्मृति, की भावना करने की आवश्यकता बताई। भिक्षुओं ने इस सूत्र और उसके अर्थ को सुनकर यूं कहा—"भन्ते' उस आदमी ने बहुत बड़ी बात की जो बिना उस तरह की जनपदकल्याणि, को देखे तेलपात्र को लेकर चला गया।"

"भिक्षुओ, उस आदमी ने बहुत किन काम नहीं किया, यह तो आसान ही था। क्यों? क्योंकि उसे तलवार उठाए एक आदमी धमकाता हुआ ले जा रहा था। लेकिन पूर्व समय में पण्डित लोगों ने अप्रमाद से स्मृति को न भूल कर, बनाए हुए दिव्यरूप को भी इन्द्रियों को चंचल करके बिना देखे जाकर राज्य प्राप्त किए। यह कठिन कार्य्य था" यह पूर्व समय की बात कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में राजा बहादत्त के राज्य करते समय बोधिसत्त्व उस राजा के सौ पुत्रों में सब से छोटे होकर पैदा हुए। कम से बढ़ते बढ़ते बालिग हो गए। उस समय राजा के घर में प्रत्येक-बुद्ध भोजन किया करते थे। बोधिसत्त्व उनकी सेवा में रहते। एक दिन बोधिसत्त्व ने सोचा—"मेरे भाई बहुत हैं। मुझे इस नगर में अपने कुल का राज्य मिलेगा वा नहीं?" फिर उसे विचार हुआ कि यह बात प्रत्येक बुद्धों से पूछ कर जानूंगा।

दूसरे दिन प्रत्येक बुद्धों के आने पर उसने धर्म्मकरक ले, पानी छान, पाँव घो, तेल लगा, उनके भोजन कर चुकने पर, प्रणाम कर एक ओर बैठ वह बात पूछी।

#### 'पानी छानने का बर्तन ।

उन्होंने कहा-- "कुमार! तुझे इस नगर में राज्य नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ से एक सौ बीस योजन की दूरी पर गन्धार, राष्ट्र में तक्कसिला (=तक्षशिला) नाम का नगर है। वहाँ जा सकने पर आज से सातवें दिन राज्य प्राप्त करेगा। लेकिन रास्ते में बड़े भारी जंगल में से जाने में खतरा है। उस जंगल को छोड़कर जाने से सौ योजन चलना होगा, सीधे (जंगल में से) जाने से पचास योजन। वह जंगल अमन्ष्य-कान्तार है। उसमें रास्ते में यक्षिणियाँ ग्राम और शालायें बनाकर, ऊपर सुनहरे तारों से सजे हए मँड्वे, उनके नीचे कीमती पलंग बिछवा, नाना प्रकार की रेशमी कनातें लगवा, अपने आप को दिव्य अलंकारों से सजाकर रहती हैं। जाते हुए आदमी को देखकर वह उसे मधुर वाणी से आमन्त्रित करती हैं "आप थके हुए मालूम देते हैं। यहाँ आकर, थोड़ा विश्राम करके, पानी पीकर जाएँ।" आदमी के आने पर, उसे आसन दे, अपने हास-विलास से मुग्धकर, अपने साथ रमण करने पर वहीं उसे खन निचडते हए खाकर मार डालती हैं। जिसका रूप के प्रति आकर्षण होता है, उसे रूप के द्वारा ग्रहण करती हैं। जिसका शब्द के प्रति आकर्षण होता है, उसे मधर गाने बजाने के शब्द से, जिसका गन्ध के प्रति उसे दिव्य गन्धों से, जिसका रस के प्रति उसे नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजनों द्वारा और जिसका स्पर्श के प्रति आकर्षण होता है उसे दोनों ओर लाल रंग के तिकयों वाले दिव्य-शयनासनों से ग्रहण करती हैं। यदि इन्द्रियों को बिना चंचल किए, उनकी ओर बिना ध्यान दिए, स्मृति को सावधान रख जाएगा, तो सातवें दिन राज्य लाभ करेगा।"

बोधिसत्त्व ने कहा—"भन्ते ! वे रहें ! अब मैं आपका उपदेश ग्रहण करके क्या उनकी ओर देखूंगा ?" फिर प्रत्येक-बुद्धों से परित्रण-धर्मदेशना, कहलवा परित्त की बालू, परित्त का पानी, तथा परित्त-सूत्र लेकर प्रत्येक बुद्धों तथा माता पिता को प्रणाम कर घर में जाकर अपने आदिमयों को कहा—"मैं तक्षशिला में राज्य पाने जा रहा हैं। तुम यहीं रहो।"

उसके आदिमयों में से पाँच ने कहा-"हम भी जाएंगे।"

"तुम नहीं चल सकोगे। रास्ते में यक्षिणियाँ रूप आदि से आकर्षित होने वाले आदिमियों को इस प्रकार रूपादि का लोभ दिखा फँसा लेती हैं। बड़ा खतरा है। मैं तो अपने बल को देख कर जा रहा हूँ।"

' कुछ विशेष सूत्रों का पाठ, जो आपत्ति में रक्षक होता है।

( १.१०.९६

"देव ! क्या तुम्हारे साथ जाते हुए हमें जो रूप अच्छे लगेंगे हम उधर देखेंगे। हम भी आप की तरह ही चलेंगे।"

"तो अप्रमादी होकर रहना" कह बोधिसत्त्व उन पाँच आदिमयों को ले रास्ते पर चल पड़े।

यक्षिणियाँ ग्राम आदि बनाकर बैठी थीं। उनमें जो रूप के प्रति आकर्षित होने वाला आदमी था, वह उन यक्षिणियों को देख उनके रूप पर मुग्ध हो थोड़ा रुका।

बोधिसत्त्व ने पूछा—"भो! क्यों? थोड़ा रुक क्यों गए हो '?"

"देव! मेरे पाँव दरद करते हैं। थोड़ी देर शाला में बैठ कर आता हूँ।" "भो! यह यक्षिणियाँ हैं। इनकी इच्छा मत करो।"

माः यह याद्याणया हा इनका इच्छा मत करा।

"जो होना है सो हो, देव! मैं तो अब चल नहीं सकता हूँ।"

"अच्छा तो पता लगेगा" कह बोधिसत्त्व बाकी चारों को लेकर चल दिए। रूप पर आर्काषत हुआ वह आदमी उनके पास गया। यक्षिणियों ने उसे अपने साथ रमण करने पर उसी तरह मार कर आगे जाकर दूसरी शाला बनाई।

उस शाला में वह नाना प्रकार के बाजों को लेकर गाती हुई बैठी। वहाँ शब्द के प्रति आकर्षित होने वाला रुका। उसे भी खाकर आगे जाकर नाना प्रकारके सुगन्धि से पूर्ण भाजनों की दूकान लगा कर बैठीं। वहाँ सुगन्धि के प्रति आकर्षित होने वाला रुका। उसे भी खाकर आगे जा नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजनों से बत्तंनों को भर भोजन की दूकान लगाकर बैठीं। वहाँ रस के प्रति आकर्षित होने वाला रुका। उसे भी खाकर आगे जा दिव्य पलंग पिछा कर बैठीं। वहाँ स्पर्श के प्रति आकर्षित होने वाला रुका। उसे भी खा गई। बोधिसत्त्व अकेले रह गये।

तब एक यक्षिणी ने सोचा—'यह बड़ा करारा आदमी है। मैं इसे खाकर ही लौटूंगी।" वह बोधिसत्त्व के पीछे पीछे चली।

जंगल के अगले हिस्से में, जंगल में काम करने वाले आदिमियों ने यक्षिणी को देख कर पूछा "यह तेरे आगे आगे जाने वाला तेरा क्या लगता है?"

"आर्य! वह मेरे प्रिय हैं।"

लोगों ने बोधिसत्त्व से कहा—"भो ! यह सुकुमार, फूलों की माला सदृश, सुन्दर बालिका अपने घर को छोड़कर तुम्हारा ही आश्रय देख निकली । इसे बिना थकाये साथ साथ लेकर क्यों नहीं जाते ?"

"आर्थ्यों! यह मेरी भार्थ्या नहीं है। यह यक्षिणी है। यह मेरे पाँच आदिमयों को खा गई।"

"आर्थ्यो ! जब पुरुष ऋद्ध होते हैं, तो अपनी भार्य्या को यक्षिणी भी बनाते हैं, प्रेतिनी भी बनाते हैं।"

उसने चलते चलते गिंभणी की शकल बना और फिर पुत्र की माँ होने का सा रंग-ढंग कर गोद में पुत्र को लिए लिए बोधिसत्त्व का अनुगमन किया । जो देखता वही पहले की तरह से पूछता । बोधिसत्त्व भी उसी तरह उत्तर देते हुए तक्षशिला पहुँचे ।

वह यक्षिणी पुत्र को अन्तर्ध्यान कर अकेली ही पीछे पीछे चली।

बोधिसत्त्व नगर-द्वार में प्रवेश कर एक शाला में बैठे। वह बोधिसत्त्व के तेज के कारण प्रविष्ट न हो सकी और दिव्य रूप बना शाला के द्वार पर ठहरी।

उस समय तक्षिता से निकलकर उद्यान जाते हुए राजा ने उसे देख, उस पर अनुरक्त हो एक आदमी को भेजा कि देखें कि उसका कोई स्वामी है वा नहीं? उसने पास जाकर पूछा—"तेरा कोई स्वामी है?"

"हाँ, आर्य ! यह शाला में बैठे हुए मेरे स्वामी हैं।"

बोधिसत्त्व ने कहा, "यह मेरी भार्य्या नहीं है। यह यक्षिणी है। यह मेरे पांच आदिमयों को खा गई।" उसने कहा—"पुरुष जब कुद्ध हो जाते हैं, तब जो चाहते हैं बोलते हैं।"

राज-पुरुष ने दोनों की बात राजा से निवेदन की। राजा ने 'जिसका कोई स्वामी नहीं, वह वस्तु राजा की होती हैं कह यक्षिणी को बुलवा उसे एक हाथी की पीठ पर चढ़वा, नगर की प्रदिशक्षा कर, महल में जा पटरानी बनाया।

शाम को स्नान और सुगन्धित लेपों के अनन्तर भोजन कर राजा सुन्दर पलंग पर लेटा । वह यक्षिणी भी अपने अनुकूल आहार खा, सज कर राजा के साथ पलंग पर लेटी । लेकिन राजा जब रित-सुख अनुभव करने लगा, तो वह एक तरफ पलट कर रोने लगी।

राजा ने पूछा--"भद्रे रोती क्यों है ?"

"देव ! तुम मुझे रास्ते में देखकर ले आए । तुम्हारे घर में बहुत स्त्रियाँ है । वे सपत्नीक स्त्रियाँ जब बात चलने पर मुझे कहेंगी 'तेरे माता, तेरे पिता, तेरे गोत्र, वा तेरी जाति को कौन जानता है ? तू तो रास्ते में देखकर ले आई गई है' मैं सीस पकड़ कर दबा दी गई की तरह शिमदा हो जाऊँगी । यदि तुम मुझे सारे राष्ट्र का ऐश्वर्य और हुकूमत दे दो, तो कोई मेरे चित्त को दुखी करके ऐसी बात न कह सकेगा।"

"भद्रे! सारे राष्ट्र के निवासियों पर मेरा कुछ अधिकार नहीं। मैं उनका स्वामी नहीं। हाँ, जो राजाज्ञा के विरुद्ध, नहीं करना चाहिए ऐसा कोई काम करते हैं, उन्हीं का मैं स्वामी हूँ। इसलिए मैं तुझे सारे राष्ट्र का ऐश्वर्य और हुकूमत नहीं दे सकता।"

"अच्छा देव! यदि राष्ट्र वा नगर का शासन मुझे नहीं सौंप सकते, तो जेड़ घर के अन्दर के लोग हैं, घर के अन्दर रहने वाले हैं वे लोग मेरी हुकूमत में रहें, ऐसी आज्ञा दें।"

उसके दिव्य स्पर्श-सुख में बँघे हुए राजा की सामर्थ्य नहीं हुई कि अस्वीकार कर सके। उसने कहा—"भद्रे! अच्छा! मैं घर के अन्दर रहने वालों को तेरे अधीन करता हैं। तू उनपर हुकुमत कर।"

वह "अच्छा" कह राजा के सो जाने पर यक्ष-नगर गई। वहाँ से यक्षों को बुला लाई। अपने राजा को मार कर हड्डी मात्र बाकी छोड़ सब नसें, चमड़ा, मांस तथा रक्त खा गई। बाकी यक्षों ने प्रधान द्वार के अन्दर जितने भी थे—मुर्गे और कुत्ते तक—सब को खाकर हड्डियाँ ही हड्डियाँ बाकी छोड़ीं।

अगले दिन लोगों ने दरवाजों को बन्द देख कुल्हाड़ियों से दरवाजों को तोड़, अन्दर घुस कर सारे घर को हिंडुयों से भरा हुआ पाकर कहा— "वह आदमी ठीक ही कहता था यह मेरी भार्य्या नहीं है। यह यक्षिणी है। राजा ने बिना कुछ जाने ही उसे घर में रख अपनी भार्य्या बना लिया। वह यक्षों को बुलाकर सबको खाकर चली गई होगी।"

बोधिसत्त्व ने उस दिन उस शाला में परित्त-बालुका सिर पर रख परित्त-सूत्र से अपने आपको घेर, खड़्ज लिए खड़े ही खड़े सूर्य उगा दिया ।

आदिमियों ने सारे राज-महल को शुद्ध कर, गोबर से लीप और उसके ऊपर सुगन्धित लेप कर फूल बिखेर, पुष्पमालाएँ टाँग नई मालाएँ बाँघ सलाह की—"मो! जिस आदिमी ने दिव्य रूप धारण करके पीछे पीछे आती हुई यक्षिणी को इन्द्रियों को चंचल कर देखा तक नहीं, वह बहुत ही महान् धृतिमान् तथा ज्ञान्वान्

प्राणी है। उस तरह के आदमी के राजा बनने पर सारा राष्ट्र सुखी होगा। उसे राजा बनाएँ।"

तब सब अमात्यों तथा नगर-निवासियों ने एक राय हो बोधिसत्त्व के पास जा कहा—"देव! आप इस राज्य को सँभालें।" फिर उन्हें नगर में ले जा रत्नों के ढेर में बिठा, अभिषेक कर तक्षितिला का राजा बनाया। वह चार अगति-गामी कर्मों को छोड़, दस राज-धर्मों के विरुद्ध आचरण न कर धर्मानुसार राज्य करता हुआ दानादि पुण्य-कर्म कर कर्मानुसार परलोक सिधारा।

शास्ता ने यह पूर्व-जन्म की कथा कह बुद्ध होने पर यह गाथा कही-

समितित्तिकं अनवसेसकं तेलपत्तं यथा परिहरेय्य, एवं सचित्तमनुरक्खे पत्थयानो दिसं अगतपुड्यं॥

[जिस प्रकार किनारे तक लबालब भरे हुए तेल के पात्र को ले चले, उसी प्रकार निर्वाण की इच्छा करने वाले को चाहिए कि अपने चित्त की रक्षा करे।]

समितित्तकं—िकनारे तक भरा हुआ। अनवसेसकं, लवालव भरा हुआ। छानने के लिए कुछ बाकी न रख। तेलपत्तं—ितल का तेल डाला हुआ पात्र परिहरेय्य, हरण करे, लेकर जाए। एवं सिचत्तमनुरक्खे, उस तेल भरे पात्र की तरह अपने चित्त को कायानुस्मृति तथा सम्प्रयुक्तानस्मृति के बीच में रख मुहूर्त भर के लिए भी बाहर (किसी दूसरे विषय की ओर) न जाने दे। उस तरह योगाम्यासी पण्डित को चाहिए कि वह (अपने चित्त की) रक्षा करे, सँभाल कर रक्खें। क्यों? इसीलिए कि—

## बुन्निग्गहस्स लहुनो यत्यकामनिपातिनो, चित्तस्स दमथो साधु चित्तै दन्तं सुकावहं ॥

[कठिनाई से निग्रह किये जा सकने वाले, शीघ्रगामी, जहाँ चाहे वहाँ चले जाने वाले चित्त का दमन करना अच्छा है। दमन किया गया चित्त सुख देने वाला होता है।] इसलिए---

सुदुद्दसं सुनिपुणं यत्यकामनिपातिनं, चित्तं रक्खेय मेथावी, चित्तं गुत्तं सुखावहं।।

[बुद्धिमान् मनुष्य दुष्करता से दिखाई देने वाले, अत्यन्त चालाक, जहाँ चाहे वहाँ जाने वाले चित्त की रक्षा करे। मैंभाल कर रक्खा गया चित्त सुख देने वाला होता है।]

यही---

दूरङ्गमं एकचरं असरीरं गृहासयं, ये चित्तं सञ्ज्ञमेस्सन्ति मोक्खन्ति मारबन्धना॥

[जो दूरगामी, अकेले विचरने वाले, निराकार, गुह्याशय चित्त का संयम करेंगे, वे ही मार के बन्धन से मुक्त होंगे।]

लेकिन दूसरे---

अनवद्ठितचित्तस्स सद्धमं अविजानतो, परिप्लवपसादस्स पञ्जा न परिपूरति॥

[जिसका चित्त स्थिर नहीं, जो सद्धर्म को जानता नहीं, जिसका चित्त प्रसन्न नहीं वह कभी प्रज्ञावान् नहीं हो सकता।]

लेकिन जिसका कर्मस्थान स्थिर है-

अनवस्सुतिचत्तस्स अनन्वाहतचतसा, पुरुजपापपहोनस्स नत्थि जागरतो भयं।।

[जिसका चित्त आसक्ति-रहित है, जिसका चित्त स्थिर है, जो पाप-पुण्य से परे है, उस जागरूक पुरुष के लिए भय नहीं।]

इसलिए---

फन्बनं चपलं चित्तं बुरक्कं बुन्निवारयं, उजुं करोति मेथावी उसुकारो वतेजनं ॥

[चित्त चंचल है, चपल है, दुर्-रक्ष्य है, दुर्-निवार्य है। मेघाबी-पुरुष इसे उसी प्रकार सीधा करता है, जैसे बाण बनानेवाला बाण को।] इस प्रकार सीघा करते हुए अपने चित्त की रक्षा करे। पत्थयानी दिसं अगतपुट्यं, इस कायानुस्मृति कर्मस्थान को आरम्भ करके बिना सिरे के संसार में अगतपूर्व दिशा की प्रार्थना करते हुए, उसे चाहते हुए अपने चित्त की रक्षा करे। लेकिन यह अगतपूर्व (=जहाँ पहले नहीं गये) दिशा कौन सी दिशा है—

मातापिता विसापुब्बा आचरिया विक्सना विसा पुत्तवारा विसा पच्छा मित्तामच्चा च उत्तरा बासकम्मकरा हेट्ठा उद्धं समणबाह्मणा, एता विसा नमस्सेय्य अलमत्यो कुले गिही।।

[माता पिता पूर्व-दिशा हैं, आचार्य दक्षिण दिशा । पुत्र-स्त्री पश्चिम दिशा हैं, मित्र-अमात्य उत्तर दिशा । दास-कर्मकर नीचे की दिशा हैं, श्रमण-ब्राह्मण ऊपर की दिशा । हैसियत वाला गृहस्य अपने कुल में इन दिशाओं को नमस्कार करें ।]

यहाँ तो पुत्र स्त्री आदि दिशाएँ कहीं गईं।

विसा चतस्सो विविसा चतस्सो, उद्धं अषो दसविसा इमायो।। कतमं विसं तिट्ठति नागराजा, यमद्दसा सुपिने छन्दिसाणं।।

[चार दिशाएँ, चार अनु-दिशाएँ, ऊपर और नीचे इस प्रकार यह दस दिशाएँ हैं। वह छः दाँतों वाला नागराजा किस दिशा में रहता है?] यहाँ पूर्व आदि दिशाओं को दिशा कहा गया है।

> अगारिनो अन्नवपाणवत्थवा अव्हायिकानिम्प दिसं वदन्ति, एसा दिसा परमा सेतकेतु! यं पत्वा दुक्ली सुलिनो भवन्ति ॥

[भोजन और वस्त्र देने वाले निमन्त्रण देने वाले गृहस्थ को भी 'दिशा' कहते हैं। लेकिन हे सेतुकेतु! वही दिशा परम दिशा है जिसे प्राप्त कर दुखी सुखी हो जाते हैं।] यहाँ 'निर्वाण' को दिशा कहा गया है। यहाँ भी निर्वाण से ही मतलब है। वह क्षय तथा विराग में दिखाई देती है (दिस्सित) इसीलिए दिशा कहा है। इस बिना सिरे के संसार में कोई मूर्ख पृथक-जन स्वप्न में भी कभी उघर नहीं गया, इसलिए अगत-पूर्व दिशा कहा। उसकी इच्छा करने वाले को कायानुस्मृति का अम्यास करना चाहिए।

इस प्रकार शास्ता ने अपने उपदेश को निर्वाण पर समाप्त कर जातक का सारांश निकाला।

उस समय की राज-परिषद अब की बुद्ध परिषद थी । राज्य-प्राप्त कुमार तो मैं ही था ।

## ६७, नामसिद्धि जातक

जीवकञ्च मतं विस्वा, यह (गाथा) शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक नाम-सिद्धि भिक्षु के बारे में कही।

### क. वर्तमान कथा

एंक तरुण का नाम ही था पापक। वह श्रद्धा से बुद्ध-शासन में प्रव्रजित हो गया। भिक्षु उसे बुलाते—"आयुष्मान् पापक आओ, आयुष्मान् पापक ठहरो।" वह सोचने लगा—"दुनिया में 'पापक' नाम बहुत खराब है, मनहूस है। मैं दूसरा अच्छा रखावाऊँगा।"

उसने आचार्य्य उपाध्यायों के पास जाकर कहा—-"भन्ते ! मेरा नाम अमा-क्कलिक है। मुझे दूसरा नाम दें।"

उन्होंने कहा—"आयुष्मान्! नाम प्रज्ञप्ति-मात्र है। बुलाने भर को है। नाम से कोई अर्थ सिद्धि नहीं होती। जो नाम है उसी से संतुष्ट रह।" उसने बार बाग्रह किया। भिक्षु संघ में सभी जान गए कि इसे अ<del>च्छे</del> नाम का आग्रह है।

अब एक दिन धर्मसभा में बैठे भिक्षुओं ने बात-चीत चलाई 'आयुष्मानो ! अमुक भिक्षु नाम में सिद्धि समझता है और अच्छा नाम ढूंढ़ता है।'

तब शास्ता ने धर्म सभा में आकर पूछा— "भिक्षुओ, बैठे क्या बातचीत कर रहे थे?"

"यह बातचीत।"

"भिक्षुओ, यह केवल अभी नाम-सिद्धिक नहीं है, यह पहले भी नाम में ही सिद्धि समझता रहा है।"—यह कह पूर्वजन्म की कथा कही।

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में तक्षशिला में बोधिसत्त्व अत्यन्त विख्यात आचार्य हुए। ये पाँच सी शिष्यों को मन्त्र (=वेद) पढ़ाते थे। उनके एक शिष्य का नाम था 'पापक'। उसे लोग बुलाते, "पापक! आ। पापक! जा।"

उसने सोचा--"मेरा नाम अमाङ्गलिक है। मैं दूसरा नाम रखवाऊँगा।"

वह आचार्य्य के पास जाकर बोला, "आचार्य्य ! मेरा नाम अमाञ्जलिक है। मुझे दूसरा नाम दें।"

आचार्य ने कहा, "तात ! जा, देश में घूम कर जो तुझे अच्छा लगे, ऐसा एक माजुलिक नाम ढुंढ़ कर ला। आने पर तेरा नाम बदल दूंगा।"

वह 'अच्छा' कह, रास्ते के लिए ख़ुराकी ले, निकल, एक गाँव से दूसरे गाँव घूमता हुआ, एक नगर में पहुँचा।

वहाँ, 'जीवक' नाम का एक आदमी मर गयाथा। उसे, उसके रिश्तेदार जलाने के लिए ले जा रहे थे। उसने देख कर पूछा 'इसका क्या नाम रहा ?

"इसका नाम 'जीवक' था।"

"क्या 'जीवक' भी मरता है ?"

"'जीवक' भी मरता है, और 'अजीवक' भी । नाम तो पुकारने भर को होता है। मालूम होता है कि तू मूर्ख है।"

यह बात सुन, वह नाम के प्रति कुछ उदासीन हो नगर में गया। वहाँ एक दासी

को उसके मालिक काम करके मजदूरी न ला देने के कारण दरवाजे पर विठा कर रस्सी से पीट रहे थे। उस दासी का नाम था 'वनपाली'। उसने गली में से गुजरते हुए उसे पिटते देख कर पूछा। "इसे क्यों पीट रहे हैं?"

"यह मजदूरी नहीं ला कर दे सक रही है ।"

"इसका नाम क्या है?"

"इसका नाम है धनपाली?"

"नाम से धनपाली है, तो भी मजदूरी मात्र भी (कमा कर) नहीं (ला) दे सकती है ?"

"घनपाली भी दरिद्र होती है, अधनपाली भी । नाम बुलाने भर को होता है। मालूम होता है तू मूर्ख है।"

वह नाम के प्रति कुछ और उदासीन हो नगर से निकला । रास्ते में उसने एक आदमी को देखा जो रास्ता भटक गया था। उसने पूछा "तुम क्या करते घूम रहे हो?"

"स्वामी! मैं रास्ता भूल गया हूँ।"

''तुम्हारा नाम क्या है?"

"पन्थक ।"

"पन्थक भी रास्ता भूलते हैं?"

"पन्थक भी भूलते हैं, अपन्थक भी भूलते हैं। नाम पुकारने भर के लिए है। मालूम होता है तू मूर्ख है।"

वह नाम के प्रति बिलकुल उदासीन हो, बोधिसत्त्व के पास गया । बोधिसत्त्व ने पूछा—"क्यों तात! अपनी रुचि का नाम ढूंढ़ लाये?"

"आचार्य! जीवक भी मरते हैं अजीवक भी। धनपाली भी दरिद्र होती है अधनपाली भी। पत्थक भी रास्ता भूलते हैं, अपन्थक भी। नाम बुलाने भर को होता है। नाम से सिद्धि नहीं है। कर्म से ही सिद्धि होती है, मुझे दूसरे नाम की जरूरत नहीं है। मेरा जो नाम है, वही रहे।"

बोधिसत्त्व ने उसके देखे और किए को मिलाकर यह गाथा कही-

'पूर्व समय में वासियों को रखकर उनसे "मजदूरी" करवाते थे। भृति झम्ब का यहाँ यही अर्थ है।

## जीवकञ्च मतं बिस्वा धनपालिञ्च बुगातं, पन्धकञ्च वने मूल्हं पापको पूनरागतो॥

[जीवक को मरा देख, धनपाली को दरिद्व देख, पन्थक को जंगल में भटकता देख, 'पापक' फिर लौट आया।]

पुनरागतो—इन तीन बातों को देख कर पुनः लौट आया । 'र' सन्धि के कारण है।

शास्ता ने पूर्व जन्म की यह कथा सुना 'भिक्षुओ, यह केवल इसी जन्म में नामसिद्धिक नहीं है, पहले भी नामसिद्धिक ही रहा है' कह जातक को मिलाया।

उस समय का नामसिद्धिक अब का नामसिद्धिक ही है। आचार्य की परिषद अब की बुद्ध-परिषद। आचार्य तो मैं ही था।

## ६८ कूटवाणिज जातक

साषु सो पण्डितो नाम, यह (गाथा) शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक ठग बनिये के बारे में कही।

#### क. वर्तमान कथा

श्रावस्ती में दो जने साझे में व्यापार करते थे। वे गाड़ियों में सामान लेकर देहात गए और वहाँ से नफा कमाकर लौटे। उनमें से ठग बनिए ने सोचा—"यह (बनिया) बहुत दिन तक भोजन और शय्या के ठीक ठीक न मिलने से कष्ट पाता रहा है। अब घर में नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन पेट भर खा अजीर्ण से मरेगा। इसलिए मैं सब सामान के तीन हिस्से कर एक उसके बच्चों को दूंगा। दो हिस्से स्वयं लंगा!"

वह 'आज बाँटता हूँ, कल बाँटता हूँ' करता हुआ सामान का बटवारा नहीं करना चाहता था। पंडित बनिये ने उस अनिच्छुक बनिए पर जोर डाल उससे बँटवारा कराया। तब वह बिहार गया। वहाँ शास्ता को प्रणाम कर कुशल-क्षेम पूछे जाने पर शास्ता ने कहा—"तूने देर की। चिरकाल से आकर भी बुद्ध की सेवा में इतनी देर से उपस्थित हुआ।"

उसने वह सब बात बुद्ध से निवेदन की।

शास्ता बोले—"उपासक! यह बनिया केवल अभी ठग बनिया नहीं है। यह पहले भी ठग बनिया ही था। अब इसने तुझे ठगने की इच्छा की, पूर्व समय में भी पंडितों को ठगने का प्रयत्न किया।" यह कह पूर्व जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में राजा बहादत्त के राज्य करते समय बोधिसत्त्व बाराणसी में बिनए के कुल में पैदा हुए। नाम रखने के दिन उसका नाम 'पण्डित' रक्खा गया। आयु बढ़ने पर वह एक दूसरे बिनए के साथ साझे में व्यापार करने लगा। उस (दूसरे बिनए) का नाम अतिपण्डित था। वे बाराणसी से पाँच सौ गाड़ियों पर सामान लाद देहात में जा, व्यापार कर नफा कमाकर बाराणसी लौटे।

उनके सामान का बटवारा करते समय अतिपंडित ने कहा—"मुझे दो हिस्से मिलने चाहिए। क्यों ? तू पंडित है। मैं अतिपण्डित। पंडित को एक हिस्सा मिलना चाहिए। अतिपंडित को दो।"

"क्या हम दोनों की पूंजी (भण्ड-मूल) और बैल आदि बराबर बराबर नहीं रहे हैं; फिर तुझे दो हिस्से क्यों मिलने चाहिए?"

"अतिपंडित होने के कारण।" इस प्रकार उन दोनों ने बात बढ़ाकर झगड़ा (शुरू) किया। तब अतिपंडित ने 'एक उपाय है' सोच कर अपने पिता को एक खोखले वृक्ष में रख कर कहा—"हमारे दोनों के आने पर, तू कहना कि अतिपंडित को दो हिस्से मिलने चाहिए।"

यह कह बोधिसत्त्व के पास जा कर कहा—"सौम्य ! मुझे दो हिस्सा मिलना उचित है, वा अनुचित, इस बात को यह वृक्ष-देवता जानता है । आ, उससे पूछें।" (फिर) उसे वहाँ ले जाकर कहा—'आर्य ! वृक्ष-देवता ! हमारे झगड़े का निर्णय आप करें।'

उसके पिता ने स्वर बदल कर कहा—"तो (झगड़ा) कहो।" "आर्य! यह पंडित है, मैं 'अतिपंडित ' हूँ। हमने साझा व्यापार किया है। सो किसे क्या मिलना चाहिए ?"

"पंडित को एक हिस्सा, अतिपंडित को दो हिस्से।"

बोधिसत्त्व ने झगड़े का यह फैसला सुन कर, "यहाँ देवता है कि अदेवता, जानना चाहिए" (सोच) पुआल (घास) ला, वृक्ष के खोखले में भर आग लगा दी। अतिपंडित के पिता ने आग लगनी शुरू होने पर अध-जले शरीर से (वृक्ष) के ऊपर चढ़ शाखा पकड़, लटकते हुए, पृथ्वी पर गिर कर यह गाथा कही—

## साधु खो पण्डितो नाम नत्वेव अतिपण्डितो, अतिपण्डितेन पुत्तेन मनम्ह उपकृतितो

['पंडित' अच्छा है, 'अति-पंडित' अच्छा नहीं । (इस) 'अति-पंडित' पुत्र ने मुझे, क्षण भर में जला ही दिया था ।]

साधु सो पण्डितो नाम इस लोक में पाण्डित्य से युक्त, कारण अकारण का जाता आदमी अच्छा है, शोभा देता है। अतिपण्डितो, नाम मात्र से अतिपंडित, कुटिल आदमी अच्छा नहीं। मनिम्ह उपकृतितो, (मतलब) थोड़े में और जल गया होता, अधजला ही छुटा हूँ।

उन दोनों ने बीच में से बाँट कर, बराबर बराबर का हिस्सा लिया । (फिर) यथा-कर्म (परलोक) गये।

शास्ता ने 'पहले भी यह कुटिल-व्यापारी ही था' कह पूर्वजन्म की इस कथा को ला, जातक का सारांश निकाल दिया।

उस समय का कुटिल-व्यापारी, अबका कुटिल-व्यापारी था। बुद्धिमान व्यापारी तो मैं ही था।

## ६६. परोसहस्स जातक

"परोसहस्सम्पि समागतानं" यह गाथा शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय, एक अज्ञ (पृथक्-जन) द्वारा पूछे गये प्रश्न के उत्तर में कही।

#### क. वर्तमान कथा

(इसकी) कथा (=वस्तु) सरभङ्ग जातक' में आयेगी।

एक बार धर्मसभा में एकत्र बैठे हुए भिक्षु 'आवुसो! बुद्ध के संक्षिप्त उपदेश को धर्म सेनापित सारिपुत्र ने विस्तार से कहा करके (सारिपुत्र) स्थिवर की प्रशंसा कर रहे थे। शास्ता ने आकर पूछा— "भिक्षुओ! इस वक्त बैठे क्या बात कर रहे थे?" उनके "यह (बात)" कहने पर, शास्ता ने, "भिक्षुओ! न केवल अभी सारिपुत्र, मेरे संक्षिप्त कथन की विस्तार से व्याख्या करता है, उसने पहले भी की थी', कह पूर्व-जन्म की कथा कही—

### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी में (राजा) बहादस के राज्य करने के समय, बोधिसत्त्व (एक) उदीच्य ब्राह्मण-कुल में उत्पन्न हुआ था। उसने तक्षिण्ञाला में सभी शिल्पों (विद्याओं) को सीखा; फिर विषय-भोगों को छोड़, ऋषि प्रब्रज्या के अनुसार प्रव्रजित हो, पाँच अभिज्ञा और आठ समापत्तियों को प्राप्त कर, हिमालय में रहने लगा। पाँच सौ तपस्वी, इसके अनुयायी थे; उसका प्रधान-शिष्य, वर्षाकाल में, आघे (ढाई सौ) ऋषि-गण को लेकर, लोणम्बल (निमक-खटाई) खाने के लिए बस्ती (मनुष्य-पथ) में चला आया।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>सरभङ्ग जातक (४२२)।

उस समय बोधिसत्त्व का अन्तिम-समय समीप आ गया था। उसके (बाक़ी) शिष्यों ने 'अधिगम' पूछा--- "आपने कौनसा गुण प्राप्त किया?" 'कुछ नहीं कह आभास्वर ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुआ। (अरूप-) ध्यानलाभी होने पर भी, बोधिसत्त्व (अरूप-लोक) उनके अनुकूल न होने से अरूप-लोक में उत्पन्न नहीं होते।

शिष्यों ने आचार्य को 'अधिगम' नहीं है, सोच दाह करने के समय (विशेष) सत्कार नहीं किया। प्रधान शिष्य ने लौटकर पूछा—"आचार्य कहाँ हैं?"

"काल कर गये।"

यह सुन उसने कहा---"क्या आचार्य से 'अघिगम' पूछा ?"।

"हां! पूछा।"

"(आचार्य ने) क्या कहा?"

"उन्होंने कहा 'कुछ नहीं', सो हमने उनका (विशेष) सत्कार नहीं किया।"
प्रधान शिष्य ने कहा—"तुमने आचार्य के अर्थ को नहीं समझा, आचार्य आिकञ्चञ्ञायतन ध्यान के लाभी थे।" उन्होंने उसके बार बार कहने पर भी विश्वास न
किया। बोधिसत्त्व ने, यह बात मालूम होने पर 'यह अन्धे-मूर्ख, मेरे प्रधान शिष्य
के कहने का विश्वास नहीं करते, इन्हें यह बात प्रगट करूँगा' (सोच) ब्रह्मलाक से
आकर, आश्रम के ऊपर बड़ी शान से, आकाश में खड़े हो, (अपने) शिष्य को वृद्धि
की प्रशंसा करते हुए यह गाथा कही—

परोसहस्सम्य समागतानं कन्बेय्युं ते बस्ससतं अपञ्जा, एकोब सेय्यो पुरिसो सपञ्जो, यो भासितस्स बिजानाति अत्यं॥

[सहस्राधिक भी अप्रज्ञावान (आदमी) आकर सैकड़ों वर्ष चिल्लाते रहें, उन सबसे (वह) एक ही प्रज्ञावान् अच्छा है, जो भाषित (==कहे) के अर्थ को सम-झता है।

<sup>&#</sup>x27; ध्यान-विशेष की प्राप्ति-अप्राप्ति विषयक प्रश्न ।

परोसहस्सम्पि, सहस्राधिक, समागतानं, इकट्ठे हुए हुओं का, कही बात के अर्थं को न समझ सकने वाले मूर्खों का । कन्देय्युं ते वस्ससतं अपञ्जा, वे, इस प्रकार आये हुए, इन मूर्खं तपस्वियों की तरह, सौ वर्षं तक भी, हजार वर्षं तक भी चिल्लाते रहें पीटते रहें, वे चिल्लाते हुए भी इस अर्थं (=मतलब) को नहीं जान सकेंगे । एकोव सेय्यो पुरिसो सपञ्जो, इस प्रकार के सहस्राधिक मूर्खों की अपेक्षा पंडित आदमी अकेला ही श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ-तर है । कैसा प्रज्ञावान् ? यो भासितस्स विजानाति अत्यं, जो भाषित का अर्थं जानता है, जैसे यह प्रधान शिष्य ।

इस प्रकार महासत्त्व (—बोधिसत्त्व), आकाश में खड़े ही खड़े, धर्मोपदेश दे, तपस्वी के गुण का बोध (—जानकारी) करवा, ब्रह्मलोक को चले गये। वे तपस्वी भी जीवन के अन्त में ब्रह्मलोकगामी ही हुए।

शास्ता ने यह धर्म-देशना ला, जातक का साराश निकाला। उस समय का प्रधान शिष्य (अब का) सारिपुत्र ही था। लेकिन महा-ब्रह्मा मैं ही था।

## १००. श्रसातरूप जातक

"असातं सातरूपेन" यह (गाथा) शास्ता ने (शाक्य देश के) कुण्डिय नगर के पास, कुण्डियान वन में विहार करते समय, कोलिय राज-कुमारी उपासिका सुप्पवासा के बारे में कही।

#### क. वर्तमान कथा

उस समय वह सात-वर्ष तक अपनी कोख में गर्म-घारण कर, एक सप्ताह से गर्म बिगड़ जाने के कारण (दुखी थी)। उसको अत्यंत वेदना हो रही थी। लेकिन वैसी पीड़ा होने पर भी 'वह भगवान् सम्यक् सम्बुद्ध हैं, वे इस प्रकार के दुःख के नाशार्थ धर्मोपदेश देते हैं; उन भगवान् का श्रावक संघ सुप्रतिपन्न है, जो इस प्रकार के दुःख के नाश के लिए प्रयत्नशील है, निर्वाण (ही) सुख है जहाँ इस प्रकार का दुःख नहीं हैं — इन तीन विचारों पर विचार कर, दुख को सहती रही। फिर उसने अपने स्वामी को बुला, शास्ता के पास भेजा ताकि वह (शास्ता से) उसका प्रणाम और हाल कहे।

शास्ता ने उसका प्रणाम करना सुनते ही कहा—"कोलिय-कुमारी सुप्पवासा, सुसी हो। (स्वयं) सुसी हो, वह अरोगी पुत्र को जन्म दे।"

भगवान् के (मुंह से) वचन (निकलने) के साथ ही, कोलिय-कुमारी **मुप्पवासा** सुखी हो गई और उसने स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। उसके स्वामी ने घर जाकर उसे प्रसूता देख, कहा 'भो! आश्चर्य है! अत्यन्त आश्चर्य है। तथागत के प्रताप से अत्यन्त आश्चर्य कर, अद्भूत तथा विचित्र बात हुई।

सुप्पवासा ने पुत्र को जन्म दे (अपने स्वामी को) फिर शास्ता के पास भेजा ताकि वह बुद्ध-प्रमुख भिक्षुसंघ को एक सप्ताह के दान का निमन्त्रण दे आये।

उस समय महामौद्गल्यायन के उपस्थायक (=सेवक) ने बुद्ध-प्रमुख संघ को निमंत्रित किया हुआ था। शास्ता ने सुप्पवासा के लिए दान देने की जगह निकालने को, स्थिवर को उस (उपास्थायक) के पास भेज, उसे सूचना दिलवा, सुप्पवासा का दान अपने और संघ के लिए स्वीकार किया। सुप्पवासा ने सातवें दिन सीवली-कुमार पुत्र को सजाकर उससे शास्ता और भिक्षु-संघ को प्रणाम कराया। उसे कम से सारिपुत्र स्थिवर के पास ले जाने पर सारिपुत्र स्थिवर ने उससे कुशल-समाचार पूछा—"क्यों सीवली! अच्छी तरह से तो हो?" उसने 'भन्ते! मुझे सुख कहाँ? मैं सात वर्ष तक लोह-कुम्भ (नरक) में रहा' कह स्थिवर के साथ इस प्रकार बातचीत की।

उसकी बातचीत सुन 'मेरा सात दिन का जाया (=पुत्र) अनुबुद्ध, धर्म-सेनापित के साथ मन्त्रणा (=बातचीत) करता है' सोच (सुप्पवासा) अत्यंत प्रसन्न हुई। शास्ता ने पूछा—"सुप्पवासे! और भी इस प्रकार के पुत्रों की इच्छा है?"

"भन्ते ! यदि इस प्रकार के और सात पुत्र मिर्ले, तो सातों को चाहूँगी।" शास्ता उदान कह, (दान का) अनुमोदन कर चले गये। सीवली-कुमार सात ही वर्ष की आयु में शासन में अत्यंत श्रद्धा-पूर्वक प्रक्रजित हुआ, (बीस) वर्ष पूरे होने पर, उपसम्पदा प्राप्तकर, पुण्यवान् (चीवर आदि) पाने वालों में अग्र हुआ और पृथ्वी को उन्नादित कर, अर्हत्पद प्राप्त कर, पुण्यवानों में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

एक दिन धर्म-सभा में बैठे हुए भिक्षुओं ने बातचीत चलाई—"आवुसो! सीवली स्थिवर इस प्रकार के महापुण्यवान् हैं। उनकी इच्छा सम्पूणं हुई है। वह अन्तिम देह-धारी हैं! (लेकिन फिर भी) वह सात वर्ष तक लोह-कुम्भि नरक में रहे, सप्ताह तक गर्भ के बिगाड़ में रहे, जिससे, अहो! माता-पुत्र ने अत्यंत दुःख पाया। ऐसा उन्होंने क्या (पाप-) कर्म किया था?"

शास्ता ने वहाँ जाकर पूछा—"भिक्षुओ ! इस समय बैठे क्या बातचीत कर रहे थे ?"

"यह (बात)" कहने पर शास्ता ने "भिक्षुओ! सीवली, का महापुण्यवान् होना, सात वर्ष तक लोह-कुम्भि नरक में रहना, सप्ताह भर तक गर्भ का बिगाड़ रहना, यह उसके अपने किये कर्म का ही फल है; और सुप्पवासा, का भी सात वर्ष तक गर्भ ढोये फिरने का दुःख तथा सात दिन तक गर्भ के बिगड़े रहने का दुःख, उसके अपने किये कर्म का ही फल हैं कह, उनके प्रार्थना करने पर पूर्व-जन्म की कथा कही—

#### ख. अतीत कथा

पूर्व समय में बाराणसी, में (राजा) ब्रह्मदत्त, के राज्य करने के समय बोधिसत्त्व ने उसकी पटरानी की कोख में जन्म ग्रहण किया। सयाने हो तक्षिशिला, में सब शिल्पों को सीखा; और पिता के मरने पर राज्य प्राप्त कर वह धर्मानुकूल राज्य करने लगा। उस समय कोसल-नरेश ने बड़ी भारी सेना के साथ आ, बाराणसी को जीत, राजा को मार डाला और उसकी ही पटरानी को अपनी पटरानी बनाया। बाराणसी राजा के पुत्र ने, पिता के मरने के समय, चोर-दरवाजे से भाग, सेना एकत्र कर, बाराणसी, पहुँच, (उससे) थोड़ी दूर पर बैठ, राजा के पास सन्देश भेजा कि चाहे युद्ध दो अथवा राज्य? उसने प्रत्युत्तर भेजा—युद्ध दूंगा। राजा की माता ने उस खबर को सुन सन्देश भेजा—"युद्ध करने की आवश्यकता नहीं। सब रास्तों को रोक कर, चारों ओर से बाराणसी नगर को घेर लो। उससे लकड़ी, पानी, अनाज (अभात) की कमी होने से मनुष्य तंग आ जायेंगे। (फिर) तू बिना युद्ध के भी नगर को ले सकेगा।"

उसने माता का सन्देश पा, रास्तों को रोक कर, सात दिन तक नगर को घेरे रक्खा। नगर-निवासियों ने रास्ता न पाने पर, सातर्वे दिन, उस राजा का सिर ले असातक्य )

जाकर कुमार को दिया। कुमार ने नगर में प्रवेश कर, राज्य ग्रहण किया। आयु समाप्ति होने पर वह कर्मानुसार (परलोक) सिधारा। उस समय के सात दिन तक (लोगों का) रास्ता बंद कर, नगर को घेर कर जीतने के कर्म-फल स्वरूप, वह इस समय, सात वर्षों तक लोह-कुम्भि नरक में रह कर, सात दिन तक गर्भ के बिगाड़ में रहा। लेकिन जो पदुमुत्तर (पद्मोत्तर बुद्ध) के समय, महादान देकर में (प्रत्यय) लाभियों में अव्वल नम्बर होऊँ करके, उनके चरणों में प्रार्थना (== बलवती इच्छा)की, और जो, विपस्सी, बुद्ध के समय, नगर निवासियों सहित सहस्र के मूल्य का गुड़-दिह दे कर, प्रार्थना की, उसके प्रताप से, वह (वस्तु) लाभियों में प्रथम हुआ। शास्ता ने पूर्व-जन्म की यह कथा ला, बुद्ध हुए रहने पर यह गाथा कही—

## असातं सातरूपेन पियरूपेन अप्पियं, दुक्लं सुखस्स रूपेन पमत्तमतिवत्तति ॥

[असात (=अमधुर) मधुर स्वरूप; अप्रिय प्रिय स्वरूप; दु:ख सुख स्वरूप होकर, (प्रमादी आदमी को जीत लेता है।]

असातं सातरूपेन, अमधुर ही, मधुर से जो कि उल्टा है। अमधुर, अप्रिय, दु:ल-इन तीनों को इस मधुर-स्वरूप आदि आकार से, स्मृति की अस्थिरता के कारण, प्रमादी (=आलसी) आदमी को लाँच जाते हैं, जीत लेते हैं, नीचा दिखा देते हैं।

यह जो भगवान् ने कहा, सो यह, "माता-पुत्र के इस गर्भ-घारण या गर्भ-निवास नामक प्रतिकूल वेदना से पहले नगर को रोकने आदि की अनुकूल (वेदना) के दब जाने के सम्बन्ध में, और यह जो उपासिका ने उस असात (= प्रतिकूल), अप्रिय, दु:ख, (स्वरूप) प्रेम-वस्तु-भूत पुत्र (के पाने की वेदना) के, अनुकूल-वेदना से दब जाने पर कहा, सो उसके सम्बन्ध में—इस प्रकार—इन सब के सम्बन्ध में कहा; ऐसा जानना चाहिए। शास्ता ने इस धर्म देशना को ला, जातक का सारांश निकाल दिया। उस समय नगर को रोक कर राज्य प्राप्त करने वाला कुमार (अब का) सीवली था। माता, सुप्पवासा थी। लेकिन पिता बाराणसी-राजा तो मैं ही था।

# सहायक प्रन्थों की सूची

- जातक पालि (सिंहल लिपि)—सात खंड; प्रकाशक, तिपिटक पब्लिकेशन प्रेस, कोलम्बु।
- २. जातक (रोमन लिप)बी० फोसबोल द्वारा सम्पादित—सात खंड प्रकाशक दूबनेर एण्ड कम्पनी, लन्दन।
- ३. जातक (बङ्गला)--छ: खंड, अनुवादक श्री ईशान् चन्द्र घोष।
- ४. जातक (अंग्रेजी)--छ: खंड, सम्पादक ई० बी० कौवेल ।
- जातक (स्यामी लिपि)—दो खंड।
- ६. पन् सिय पणस जातक पोत् (सिहल)--पाँच सौ पचास जातक ग्रन्थ।
- ७. जातक गाया सम्नय (सिहल)--जातक गाथाओं पर टीका। आचार्य्य बहेगम धर्मरत्न कृत।
- **प्ट. महावंस (हिन्दी)** —अनुवादक, आनन्द कौसल्यायन ।
- दोघनिकाय (हिन्दो)—अनुवादक, रा० सांस्कृत्यायन तथा ज० काश्यप ।
- **१०. मज्ज्ञिम निकाय (हिन्दी)--**अनुवादक, राहल सांकृत्यायन।
- ११. विनय पिटक (हिन्दी) --- अनुवादक, राहुल सांकृत्यायन।
- १२. विसुद्धिमग्गो—सम्पादक, धर्मानन्द कोसम्बी; प्रकाशक, भारतीय विद्या भवन, बम्बई।
- **१३. अभिषमंकोश (वसुवन्धु प्रणीतः)—**-राहुल सांकृत्यायन विरचितया टीकया सहितः; प्रकाशक, काशी विद्यापीठ, बनारस ।
- १४. मिलिन्ब-प्रक्त (हिन्बी)--अनुवादक, जगदीश काश्यप। प्रकाशक भिक्षु ऊ० कित्तिमा स्थविर, सारनाय।
- १५. भगवान् वृद्ध (मराठी)—लेखक, धर्मानन्द कोसम्बी; सुविचार प्रकाशन मंडल, पुणें।

- १६. जातक माला (अंग्रेजी)--संस्कृत से जे० एस० स्पेअर द्वारा अनूदित।
- १७. भरहुत शिलालेख (अंग्रेजी)—बरुआ एण्ड सिंह, कलकत्ता यूनिवर्सिटी प्रेस।
- १८. ए गाइड टू साँची (अंग्रेजी)--जान मार्शल, गर्वनमेंट प्रिंटिंग इण्डिया।
- १९. ए गाइड टू टैक्सिला (अंग्रेजी)--जान मार्शल, गवर्नमेंट प्रिटिंग इण्डिया।
- २०. बुद्धिस्ट बर्थ स्टोरीज (अंग्रेजी) --- रीज डविड्स, ब्राडवे ट्रान्सलेशन सीरीज ।
- २१. प्रि-बुद्धिस्ट इण्विया (अंग्रेजो) -- रित लाल मेहता, बाम्बे एक्ज़ामिनर प्रेस ।
- २२. भारतीय इतिहास की रूपरेखा (२ खण्ड)—जयचन्द्र विद्यालंकार, हिन्दु-स्तानी एकेडमी, प्रयाग।
- २३. भारतभूमि और उसके निवासी--जयचन्द्र विद्यालंकार, रत्नाश्रम, आगरा।
- २४. जातक टेल्ज (अंग्रेजी)--एच० टी० फ़ैसिस, ई० जे० थामस, कैम्ब्रेज यनिवर्सिटी प्रेस।
- २५. माडनं रिट्यू (अंग्रेजी)--अक्तूबर, नम्बर (१६१०)।
- २६. भारतीय मूर्तिकला-रायकृष्ण दास, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी।
- २७. भारतीय चित्रकला--रायकृष्ण दास, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी।
- २८. इण्डियाज पास्ट (अंग्रेजी)--० मैकडानल।
- २९. डिक्शनरी आफ पालि प्रोपर नेम्ज (अंग्रेजी)--मलल सेकर।
- ३०. बुद्धिस्ट आर्ट-ए० फुशेर, लंदन १६१७।
- ३१. अन्य कई ग्रन्थ जिनका यथास्थान उल्लेख हो गया है।